# 29७ ना परिमाण मा द ने जिस् यारे

सामित लार्डिंह छीन्मयंद देशमयाणा

तर्भी. त्यान ४२मी ही धारन निमी तो जाजुळ म्हापुत जाग्राधिमशोरण भुष्तारने सम्मेम लेट

# 

#### श्रीयात्मानन्द्-जैनग्रन्थरत्नमालायाः पश्चाशीतितमं रत्नम् ( ८५ )

# बृहत्तपागच्छनायकश्रीमद्-देवेन्द्रसूरिविरचिताः

# चत्वारः कर्मग्रन्थाः ।

प्रथम-द्वितीय-चतुर्थाः खोपज्ञविवरणोपेताः तृतीयः पुनरन्याचार्यविरचितयाऽवचूरिरूपटीकया समलङ्कृतः।

#### एतेषां सम्पादकः-

अनेकान्तदर्शनिनष्णातबुद्धि-बृहत्तपागच्छान्तर्गतसंविम्नशाखीय-आद्याचार्य-न्यायाम्भोनिधि-श्रीमद्विजयानन्दसूरीश ( प्रसिद्धनाम श्रीआत्मारामजी महाराज ) शिष्यरत्न-प्रवर्तक-श्रीमत्कान्तिविजय-मुनिप्रवरपदपङ्कजसेवाहेवाकः चतुरविजयो मुनिः।

-

प्रकाशकस्तु--

भावनगरस्थ-श्रीजैन-आत्मानन्दसभायाः कार्याधिकारी गान्धी इत्यु-पाधिधारकः श्रेष्ठि-त्रिभ्रवनदासात्मजो वस्नभदासः ।

विक्रम संवत् १९९० ईस्विसन् १९३४

प्रतयः ५०० मृत्यं रूप्यकद्वयम् । वीरसंवत् २४६० आत्मसंवत् ३८



Printed by Ramchandra Yesu Shedge, at the Nirnaya Sagar Press, 26-28, Kolbhat Lane, Bombay 2.

Published by Vallabhdas Tribhuvandas Gandhi, Secretary, Shri Atmanand Jain Sabha, Bhavnagav,

> प्रकाशितं च तत् "वह्नभदास त्रिभुवनदास गांधी, सेकेटरी श्रीभात्मानन्द जैन सभा, भावनगर" इत्यनेन

# नव्यकर्मग्रन्थचतुष्टयरूप आ विभागनुं संशोधन करती वखते सङ्ग्रह करेली प्रतोना सङ्गेतो।

कपुरतक-पाटणना संघवीना पाडाना ताडपत्रीय पुस्तक भण्डारनुं छे.

खपुरतक-पण उपरोक्त भण्डारनुं ज छे.

गुपुत्तक-पाटणनिवासी शा. मल्लकचंद दोलाचंद हस्तकनुं छे.

घपुत्तक—पाटणना बृहत्तपागच्छीय पुस्तक भण्डारनुं छे.

ङपुस्तक--पूज्यपाद प्रवर्त्तक श्रीमत्कान्तिविजयजी महाराजे वडोदरामां संप्रह करेला पुस्तक भण्डारनं छे.

## टीकाकारे टीकामां उद्धरेल शास्त्रीय प्रमाणीना स्यानदर्शक संकेतो।

अनु० अनुयो० । अनु० चृ० अनु० हा० टी० आ০ ঘ০ খ্রু০ ব্লি০ अ০ आ० नि० आ० नि० गा० आव० नि० गा० ( आव० सं० गा० उप० मा० गा० उपयो० पद कर्मस्त० गा० जम्बू० जीवस० गा० तत्त्वा० अ० सू०

तत्त्वार्थ० अ० सू० सिद्ध० टीका

धर्मसं० गा०

नन्दी०

अनुयोगद्वारसूत्र.

अनुयोगद्वारसूत्र चूर्णी.

अनुयोगद्वारसूत्र हारिभद्री टीका.

आचाराक्रसूत्र प्रथम श्रुतस्कन्ध द्वितीय अध्ययन.

आवश्यकनिर्युक्ति.

आवश्यक निर्युक्ति गाथा.

आवश्यक संप्रहणी गाथा.

उपदेशमाला गाथा.

प्रज्ञापनासूत्रोपाङ्ग उपयोगपदः

कर्मस्तव गाथा.

जम्बुद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र.

जीवसमास गाथा.

तत्त्वार्थाधिगम अध्याय सूत्र.

तत्त्वार्थाधिगम अध्याय सूत्र सिद्धसेनीया टीका.

धर्मसङ्खलणी गाथा.

नन्दीसूत्रटीका.

पश्चव० गा० पञ्चसं० गा० पञ्चसं० ल० वृ० प० पञ्चाश० गा० স্ক্লা ০ प्रज्ञाप० प्रज्ञापना पद प्रज्ञा० पद प्रज्ञा० समु० पद प्रव० गा० प्रवच० गा० पश० का० प्रशम० का० पशम० पद्य वृ० कर्मवि० गा० वृ० क० वि० गा० वृहत्कर्मवि० गा० बृ० क० सा० गा० बृ० क० स्त० भा० गा० **मृ**० द्रव्यसं० गा० बृह० क्षे० गा० ष्टु० सं० बृ० सं० गा० **बृ० संग्र**० गा० बृहत्सं० गा० भग० श० उ० भ० श० उ० भ० श० उ० प० योगशा० टी० विशे० आ० गा० विशे० गा० विशेषा० गा०

पञ्चवस्तुक गाथा.
पञ्चसङ्ग्रह गाथा.
पञ्चसङ्ग्रह रुघुवृत्ति पत्र.
पञ्चाशक गाथा.
प्रज्ञापनास्त्रोपाङ्ग.
प्रज्ञापनास्त्रोपाङ्ग पद.
प्रज्ञापनास्त्रोपाङ्ग समुद्धात पद.
प्रज्ञापनास्त्रोपाङ्ग समुद्धात पद.
प्रज्ञापनास्त्रोपाङ्ग समुद्धात पद.

बृहत्कर्मविपाक गाथा.

बृहत्कर्मस्तव गाथा. बृहत्कर्मस्तव भाष्य गाथा. बृहद् द्रव्यसंमह गाथा. बृहत्क्षेत्रसमास गाथा.

बृहत्सद्भन्हणी गाथा.

भगवतीसूत्र शतक उद्देश.
भगवतीसूत्र शतक उद्देश पत्र.
योगशास्त्रस्थोपज्ञटीका.

विशेषावश्यक भाष्य गाथा.

श० उ० शास्त्र० स्त्र० श्लो० श्रावकप्र० गा० आव० प० गा० सि० सिद्धहेम० | समु० प०

भगवतीसूत्र शतक उद्देश. शास्त्रवार्तासमुचय स्तबक स्होक.

श्रावकप्रज्ञप्ति गाथाः

सिद्धहेमशब्दानुशासन.

प्रज्ञापनासूत्रोपाङ्ग समुद्धात पद.

### मुद्रित थया पछी जडी आवेल प्रमाणोना स्थानदर्शक संकेतो।

शास्त्र० स्त्र० श्लो० ९० २ पक्कि ९ पत्र. शास्त्र० स्त्र० श्लो० ९१ पत्र. २ पिक २७ पत्र. ११३ पिक २१ **बृ**० सं० गा० ३४९ पञ्चसं० रू० वृ० प० ३२ पत्र. ११९ पङ्कि २ भ० श० उ० प० ३४५ पत्र. ११९ पिक्क २१ विशेषा० गा० ३००० पत्र. १२३ पिक २२ पत्र १० पिक २४ मां गाथा अङ्क ८५ ने बदले ८५५ समजवो.

## प्रमाण तरीके उद्धरेल प्रमाणग्रन्थोनी स्थानदर्शक सूची।

अनुयोगद्वारचूर्णा अनुयोगद्वारहारिभद्री टीका आचाराङ्गसूत्रटीका आवश्यकचूर्णी आवश्यक हारिभद्री टीका आवश्यकनिर्युक्ति आवश्यकसङ्ग्रहणी

उपदेशमाला

कर्मश्रकृति

कर्मस्तव

रतलाम श्रीऋषभदेवजी केसरीमलजी जैनश्वेताम्बर संस्था. अनुयोगद्वारमलयगिरीया टीका शेठ देवचंद लालभाई जैनपुस्तकोद्धारफण्ड प्रकाशित. रतलाम श्रीऋषभदेवजी केसरीमलजी जैनश्वेताम्बर संस्था. आगमोदय समिति प्रकाशित.

रतलाम श्रीऋषभदेवजी केसरीमलजी जैनश्वेताम्बर संस्था.

आगमोदय समिति प्रकाशित.

आगमोदय समिति प्रकाशित हारिभदी टीकागत. आगमोद्य समिति प्रकाशित हारिभद्री टीकागत.

श्रीजैनधर्मप्रसारकसभा प्रकाशित.

रतलाम श्रीऋषभदेवजी केसरीमलजी जैनश्वेताम्बर संस्था प्रकाशित पश्चाशकादि दशशास्त्रीयगत.

श्रीजैन-आत्मानंद सभा प्रकाशित नव्यकर्मप्रन्थचतुष्कगत.

कल्पभाष्य जम्बृद्वीपपज्ञतिटीका जीतकल्पभाष्य

जीवसमास

तत्त्वार्थाधिगम तत्त्वार्थाधिगमटीका धर्मसङ्ग्हणीटीका नन्धध्ययनचूर्णी नन्धध्ययनमलयगिरीया टीका नन्धध्ययनहारिभद्री टीका पञ्चवस्तुकटीका पञ्चसङ्ग्ह

पश्चसङ्ग्हमूलटीका (पश्चसङ्गहलघुटीका)

पञ्चाशकटीका

प्रज्ञापनासूत्र प्रज्ञापनासूत्रटीका ∫

प्रवचनसारोद्धारटीका

**प्रशमरतिटीका** 

**बृहत्**कर्मविपाक

**बृह**त्कर्मस्तवभाष्य

**बृहत्कर्मस्तवसूत्र** 

बृहत्क्षेत्रसमासटीका बृहद्रव्यसङ्गन्ह

**बृहद्**बन्धस्वामित्व

श्रीजैन-आत्मानन्दसभा मकाशित बृहत्कस्पवृत्तिगतः शेठः देवचंद लालभाई जैनपुस्तकोद्धारफण्ड प्रकाशितः हस्तिलिखतः

रतलाम श्रीऋषभदेवजी केसरीमलजी जैनश्वेताम्बर संस्था प्रकाशित पञ्चाशकादि दशशास्त्रीयगतः

पुना शेठ. मोतीचंद लाधा प्रकाशित.

रोठ. देवचंद लालभाई जैनपुस्तकोद्धारफण्ड प्रकाशित. रोठ. देवचंद लालभाई जैनपुस्तकोद्धारफण्ड प्रकाशित. रतलाम श्रीऋषभदेवजी केसरीमलजी जैनश्वेताम्बर संस्था रोठ. देवचंद लालभाई जैनपुस्तकोद्धारफण्ड प्रकाशित. रतलाम श्रीऋषभदेवजी केसरीमलजी जैनश्वेताम्बर संस्था. रोठ. देवचंद लालभाई जैनपुस्तकोद्धारफण्ड प्रकाशित. रतलाम श्रीऋषभदेवजी केसरीमलजी जैनश्वेताम्बर संस्था. रतलाम श्रीऋषभदेवजी केसरीमलजी जैनश्वेताम्बर संस्था.

शेठ. देवचंद ठालभाई जैनपुस्तकोद्धारफण्ड प्रकाशित.

श्रीजैनधर्मप्रसारकसभा प्रकाशित.

आगमोद्य समिति प्रकाशित.

शेठ. देवचंद लालभाई जैनपुस्तकोद्धारफण्ड प्रकाशित.

श्रीजनधर्मप्रसारकसभा प्रकाशित.

श्रीजैन-आत्मानन्दसमा प्रकाशित प्राचीन कर्मप्रन्थचतु-ष्ट्यटीकागत.

श्रीजैन-आत्मानन्दसभा प्रकाशित प्राचीन कर्मग्रन्थचतुष्टय टीकागत.

श्रीजैन-आत्मानन्द्सभा प्रकाशित प्राचीन कर्मग्रन्थचतुष्क टीकागतः

श्रीजैनधर्मप्रसारकसभा प्रकाशित.

श्रीजैन-आत्मानन्दसभा प्रकाशित प्राचीन कर्मग्रन्थचतुष्क टीकागतः बृहत् शतकटीका

शतक

बृहत्सज्जन्हणीटीका

भगवतीसूत्रटीका रे पश्चमाङ्ग

योगशास्त्रस्वोपज्ञटीका

विशेषावश्यकभाष्य

शासवार्तासमुचयरुघुटीका

श्रावकप्रज्ञप्तिटीका

षडशीतिक

अमदावादस्थ श्रीवीरसमाज प्रकाशित.

श्रीजैन-आत्मानन्दसभा प्रकाशित.

आगमोदय समिति प्रकाशित.

श्रीजैनधर्मप्रसारकसभा प्रकाशित.

बनारस श्रीयशोविजय जैन पाठशाळा प्रकाशित.

गोडीजीनुं कारखानुं मुंबई.

केशवलाल प्रेमचंद मोदी प्रकाशित.

श्रीजैन-आत्मानन्दसभा प्रकाशित प्राचीन कर्मग्रन्थचतुष्क

टीकागत.

सिद्धहेमशब्दानुशासनलघुवृत्ति

सप्ततिकाटीका

श्रीयशोविजय जैन पाठशाळा बनारस प्रकाशित.

श्रीजैनधर्मप्रसारकसभा प्रकाशित कर्मग्रन्थद्वितीयविभागगत.

# आभार प्रदर्शन.

आजे अमे विद्वानोना करकमलमां, छेलामां छेली ढवे तैयार करेल बृहत्तपागच्छनायक श्रीदेवेन्द्रस्रिकृत खोपज्ञटीकायुक्त नव्यकर्मग्रन्थचतुष्ट्यनी आवृत्ति अपण करवा माग्यशाळी यईए छीए ए माटे पूज्यपाद श्रीमान् १०८ श्रीचतुरविजयजी महाराजनो अत्यन्त आभार मानीए छीए. तेम ज पूज्य श्रीचतुरविजयजी महाराजना विद्वान् शिष्य श्रीमान् पुण्यविजयजी महाराजे प्रस्तुत ग्रन्थने सुधारवामाटे तेम ज सम्पादनने लगता कार्यमां जे किम्मती हिस्सो आप्यो छे तेमाटे तेओश्रीनो पण आ ठेकाणे अमे अन्तःकरणथी आभार मानीए छीए.

प्रस्तुत आवृत्तिनुं सम्पादन तेओश्रीए जे प्रकारनी योग्यताथी कर्युं छे तेने विद्वानो स्वयं समजी शके तेम छे, तथापि अमे तेनो टुंकमां परिचय आपवो उचित समजीए छीए — आ आवृत्तिना सम्पादन अने संशोधनमां पूज्य श्रीचतुरविजयजी महाराजे प्राचीन ताडपत्रीय तेम ज कागळनी हस्तिलिखत अनेक प्रतोनो उपयोग कर्यों छे. तेम ज टीकाकारे प्रमाण तरीके उद्धृत करेड पाठोनां खळोनो उल्लेख पण तेओश्रीए ते ते खळे कर्यों छे. अने प्रन्थना अन्तमां अनेक विषयनां परिशिष्टो आपीने तो तेओश्रीए प्रस्तुत आवृत्तिनी महत्तामां अनेक गणो उमेरो ज कर्यों छे.

कर्मप्रन्थनी प्रस्तुत आवृत्तिना प्रकाशन माटे उपयोगी द्रव्यनी मदद पूज्य श्रीचतुरविज-यजी महाराजना सदुपदेशथी अमने जे धर्मात्मा बहेनो तरफथी मळी छे ते सौनो हार्दिक आभार मानवा साथे तेमनां पित्रत्र नामोनो उल्लेख अमे आनीचे करी दईए छीए.—

रू० १२५ पाटणनिवासी अवेरी मोहनलाल मोतीचन्दनी सुपुत्री बहेन केसरबहेन तरफथी.

रू० १२५ पाटणनिवासी झवेरी हेमचन्द मोहनलालनी सपन्नी बहेन हीराबहेन तरफथी.

रू० १०० पाटणनिवासी झवेरी भोगीलाल मोहनलालनी सुपत्नी बहेन मणीबहेन तरफथी.

रू० १०० पालनपुरनिवासी परीम्ब मणीलाल सूर्जमलनी सुपत्नी बहेन ताराबहेन तरफथी.

रू० १०० पाटणनिवासी शा. भीखाभाई त्रिभुवनदासनी विधवा बाई मणीना ट्रस्टीओ तरफथी हस्ते शा० भीखाचंद साकरचंद सोनी.

रू० ५० पालनपुरनिवासी परीख. डाह्मामाई सूरजमलनी सुपत्नी बहेन जासुदबहेन तरफथी.

रू० ५० अमदावादनिवासी झवेरी मणीलाल मोहनलालनी सुपन्नी बहेन गुलाबबहेन.

रू० ५० पाटणनिवासी झवेरी भोगीलाल लहेरचन्दनी सुपत्नी बहेन चम्पाबहेन तरफथी.

उपर अमे जेमनां पवित्र नामोनो उल्लेख कर्यो छे ते सौनो धन्यवादपूर्वक पुनः एक बार आमार मानीए छीए.

> निवेदक— वक्षभदास त्रिभुवनदास गांधी. सेकेटरी श्रीजैन आत्मानंद सभा, भावनगरः

#### प्रस्तावना ।

# कर्मग्रन्थोनुं प्रकाशन.

अमारं नवीन संस्करण—प्रस्तुत सटीक चार कर्मप्रन्थोनी वे आवृत्तिओ धई चूकी छे. प्रथम आवृत्ति भावनगर जैनधर्मप्रसारकसभाए मुंबई निर्णयसागर प्रेसमां प्रत आकारे छपावीने प्रसिद्ध करी हती. तेनुं संपादन पं० श्रीमान् आनन्दसागरगणिए कर्युं हतुं, अने तेम करी कर्मप्रन्थना जिज्ञासुओनी जिज्ञासाने सो पहेलां तेओश्रीए ज पूर्ण करी हती. त्यार बाद केटलांएक वर्ष वीत्या पछी प्रथम आवृत्तिनी नक्तलो न मळवाने लीधे बीजी आवृत्तिनुं संपादन प्रत आकारे ज पं० श्रीयुत प्रतापविजयजीए मुक्तिकमल-मोहनजैनप्रन्थमाला तरफथी कर्युं हतुं. आ रीते आ कर्मप्रन्थोनी वे आवृत्तिओ धई जवा छतां आजे तेनी एक पण नकल नहि मळी शक्वाने कारणे, तेम ज केटलाएक कर्मप्रन्थना अभ्यासीओनी नवीन संस्करणमाटेनी सूचनाने ध्यानमां लई अमे आ श्रीजुं संस्करण हाथ धर्युं छे.

अमारा संस्करणनी विद्योवता—पहेली आवृत्तिना संपादनमां मुद्धिपत्रक आपवा छतां तेमां घणीए विशिष्ट अग्रुद्धिओ रही गयेली, जेनुं ग्रुद्धिपत्रक केटलाक समय पहेलां भावनगर जैनधर्मप्रसारकसभाए ज बहार पाडेलुं, तेम छतां य केटलीए विशिष्ट अग्रुद्धिओ रही जवा पामी हती. बीजा संस्करणमां पण उपरोक्त अग्रुद्धिओनुं संशोधन थई शक्युं नथी. ए बधीए अग्रुद्धिओनुं संशोधन अमे अमारी प्रस्तुत आवृत्तिमां सावधानपणे करवा बनतो प्रयत्न कर्यों छे.

- २ प्रस्तुत मन्थना संपादनमां अमे वे प्राचीन ताडपत्रीय प्रतो अने त्रण प्राचीन कागळनी प्रतोनो उपयोग करी एनुं संशोधन घणी ज प्रामाणिक रीते कर्युं छे, अने साथे साथे केटलाक विशिष्ट पाठभेदो पण आप्या छे.
- ३ प्रथमनी वे आवृत्तिओमां टीकाने सळंग रीते छापवामां आवी छे, ज्यारे आ आवृत्तिमां ठेकठेकाणे पेरेप्राफ पाडी ते ते विषयोने छूटा पाडवामां आव्या छे.
- ४ टीकाकारे ठेकठेकाणे प्रमाण तरीके जे अनेक शास्त्रीय पाठो उद्धर्या छे ए बधा कया प्रन्थना छे ए शोधीने ज्यां सुधी मेळवी शक्या त्यां सुधी ते ते प्रन्थनां मूळ स्थळोने नोंधवा यक्न कर्यों छे. अने ते ते मूळ प्रन्थ साथे सरखावतां जे पाठभेदो जणाया छे तेने अमे टिप्पणमां आप्या छे. आधी अमे कर्मप्रन्थना अभ्यासीओने ते ते प्रन्थमां रहेला कर्मप्रन्थविषयक विविध विचारोने अवगाहवानी सुगमता करी आपी छे.
- ५ टीकामां जे प्रनथ अने प्रनथकार विगेरेनां नामो आवे छे ए वाचकोना लक्ष्यमां एकदम आवे ते माटे ते नामो अमे स्थूलाक्षर( ब्लॅक टाइप )मां आप्यां छे.

६ प्रस्तुत संपादनमां प्रन्थने अन्ते छ परिशिष्टो आपवामां आव्यां छे. जेमांना पहेला परिशिष्टमां टीकाकारे प्रमाण तरीके उद्धरेल शास्त्रीय पाठो, गाथाओ अने स्रोक विगेरे अकारादि क्रमथी खलनिर्देशपूर्वक आपवामां आव्या छे. बीजा अने त्रीजा परिशिष्टमां अनुक्रमे कर्मप्रन्थनी टीकामां आवता प्रन्थ अने प्रन्थकारोनां नामोनो क्रम आपवामां आव्यो छे. चोथा परिशिष्टमां प्रस्तुत कर्मप्रन्थ अने तेनी टीकामां आवता कर्मप्रन्थविषयक पारिभाविकशव्दों के जेनी व्याख्या मूळमां तेम ज टीकामां आपवामां आवी छे तेनो खलनिर्देशपूर्वक कोश आपवामां आव्यो छे. पांचमा परिशिष्टमां कर्मप्रन्थनी टीकामां आवता पिण्डप्रकृतिसूचक शव्दोनो कोष आपवामां आव्यो छे. अने छट्टा परिशिष्टमां वर्तमानमां उपलब्ध थता श्वेताम्बर्-दिगम्बर संप्रदायना कर्मविषयक समप्र साहित्यनी नोंध आपवामां आवी छे.

### कर्मग्रन्थोनुं महत्त्व।

जैन साहित्यमां कर्मग्रन्थोनुं केटलुं उच्च स्थान छे ए माटे आ ठेकाणे एटलुं ज कहे बुं बस थशे के—जैन दर्शन ए काल स्वभाव आदि पांचे कारणोने मानवा छतां एणे अमुक वस्तुस्थिति अने दर्शनान्तरोनी मान्यताओने ध्यानमां लई कर्मवाद उपर कांइक वधारे भार मूक्यों छे. एटले जैनदर्शन अने जैन आगमोनुं यथार्थ अने संपूर्ण ज्ञान कर्मतत्त्वने जाण्या सिवाय कोई पण रीते थई शकतुं नथी. अने ए विशिष्ट ज्ञान मेळववा माटेनुं प्रारम्भिक मुख्य साधन कर्मग्रन्थों सिवाय बीजुं एक पण नथी. कर्मग्रकृति, पश्चसंग्रह आदि कर्मसाहित्यविषयक विशाल अने दरिया जेवा ग्रन्थोमां प्रवेश करवामाटे कर्मग्रन्थोनो अभ्यास अतिआवश्यक होई कर्मग्रन्थोनुं स्थान जैन साहित्यमां अतिगौरवभर्युं छे.

#### कर्मग्रन्थोनो परिचय।

आचार्य श्रीदेवेन्द्रस्रिए पांच कर्मप्रन्थोनी रचना करी छे, ते पैकीना चार कर्मप्रन्थोने आ विभागमां प्रकाशित करवामां आवे छे, तेम छतां आ ठेकाणे आचार्य श्रीदेवे-न्द्रस्रिना पांचे कर्मप्रन्थोनो परिचय आपवामां आवे छे.

नाम—आचार्य श्रीमान देवेन्द्रस्रिए जे पांच कर्मप्रन्थोनी रचना करी छे तेनां नाम अनुक्रमे आ प्रमाणे छे—कर्मविपाक, कर्मस्तव, बन्धस्वामित्व, षडशीति अने शतक. आ नामो प्रन्थनो विषय अने तेनी गाथासंख्याने लक्ष्यमां राखीने प्रन्थकारे पाडेलां छे. पहेलां श्रण नामो प्रन्थना विषयने ध्यानमां राखीने पाडवामां आव्यां छे, ज्यारे षडशीति अने शतक ए वे नाम ते ते कर्मप्रन्थनी गाथासंख्याने अनुलक्षीने पाडवामां आव्यां छे. चोथा कर्मप्रन्थनी गाथा ८६ छे माटे तेनुं नाम षडशीति राखवामां आव्युं छे अने पांचमा कर्मप्रन्थनी गाथा १०० छे माटे तेनुं नाम शतक राखवामां आव्युं छे. आ रीते पांच कर्मप्रन्थनी गाथा १०० छे माटे तेनुं नाम शतक राखवामां आव्युं छे. आ रीते पांच कर्मप्रन्थनां जुदां जुदां नाम होवा छतां अत्यारे सामान्य जनता आ कर्मप्रन्थोने पहेलो कर्मप्रन्थ, बीजो कर्मप्रन्थ, श्रीजो कर्मप्रन्थ ए नामथी आ क्षोळसे छे.

आषा अने छन्द् सामान्य रीते जैन संस्कृतिए प्राकृतभाषा अने आर्याछन्दने मुख्य स्थान आप्युं छे एटले ते संस्कृतिना अनुयायिओए पोतानी मौलिक अने महत्त्वमरी दरेक कृतिओने प्राकृतभाषामां अने आर्याछन्दमां ज बद्ध करी छे. ते ज रीते आचार्य श्रीदेवेन्द्रसूरिए पोताना कर्मप्रन्थोनी रचना पण प्राकृतभाषामां अने आर्याछन्दमां ज करी छे.

विषय—१ पहेळा कर्मप्रन्थ तरीके ओळखाता कर्मविपाक नामना कर्मप्रन्थमां झाना-बरणीय दर्शनावरणीय आदि आठ कर्मो, तेना भेद-प्रभेदो अने तेनुं खरूप अर्थात् विपाक अथवा फळनुं वर्णन दृष्टान्त पूर्वक करवामां आव्युं छे.

२ बीजा कर्मस्तव नामना कर्मप्रन्थमां श्रमण भगवान् महावीरनी स्तृति करवा द्वारा चौद गुणस्थानोतुं स्वरूप अने ए गुणस्थानोमां प्रथम कर्मप्रन्थमां वर्णवेल कर्मोनी प्रकृतिओ पैकी कई कई कर्मप्रकृतिओनो बन्ध, उद्य, उदीरणा अने सत्ता होय छे एतुं निस्पम करवामां आव्युं छे.

३ त्रीजा बन्धस्वामित्व नामना कर्मप्रन्थमां गत्यादिमार्गणास्थानोने आश्री जीवोना कर्मप्रकृतिविषयक बन्धस्वामित्वनुं वर्णन करवामां आव्युं छे. बीजा कर्मप्रन्थमां गुणस्थानोने आश्रीने बन्धनुं वर्णन करवामां आव्युं छे ज्यारे आ कर्मप्रन्थमां गत्यादिमार्गणास्थानोने ध्यानमां राखी बन्धस्वामित्वनो विचार करवामां आव्यो छे.

४ चोथा षड्यािति नामना कर्मप्रन्थमां जीवस्थान, मार्गणास्थान, गुणस्थान, भाव अने सक्क्ष्मा ए पांच विभाग पाडीने तेनुं विस्तारथी विवेचन करवामां आव्युं छे. आ पांच विभाग पैकी त्रण विभाग साथे बीजा विषयो पण वर्णववामां आव्या छे. (क) जीव-स्थानमां गुणस्थान, योग, उपयोग, लेक्सा, बन्ध, उद्य, उदीरणा अने सत्ता आ आठ विषयो चर्चवामां आव्या छे. (स) मार्गणास्थानमां जीवस्थान, गुणस्थान, योग, उपयोग, लेक्सा अने अल्पबहुत्व ए छ विषयो वर्णव्या छे. अने (ग) गुणस्थानमां जीवस्थान, योग, उपयोग, लेक्सा अने अल्पबहुत्व ए छ विषयो वर्णव्या छे. अने (ग) गुणस्थानमां जीवस्थान, योग, उपयोग, लेक्सा, बन्धहेतु, बन्ध, उद्य, उदीरणा अने सत्ता आ नव विषयो वर्णव्या छे, पाछला बे विभागो अर्थात् भाव अने सक्क्ष्मानुं वर्णन कोई विषयथी मिश्रित नथी.

५ पांचमो श्रुतक नामनो कर्मप्रनथ जो के आ विभागमां प्रकाशित करवामां नथीं आव्यो तेम छतां प्रसङ्गोपात तेना विषयनो निर्देश करी देवो अनुचित निह ज गणाय. आ कर्मप्रन्थमां, पहेला कर्मप्रनथमां वर्णवेल कर्मप्रकृतिओ पैकीनी कई कई प्रकृतिओ ध्रुवबन्धिनी, अध्रुवविध्या, ध्रुवोदया, अध्रुवोदया, अध्रुवसत्ताका, सर्व-देश-धाती, अधाती, पुण्यप्रकृति, पापप्रकृति, परावर्तमानप्रकृति अने अपरावर्तमान प्रकृतिओं छे एनं निरूपण करवामां आव्यं छे. ते पछी उपरोक्त प्रकृतिओ पैकीनी कई कई कर्मप्रकृतिओ क्षेत्रविपाकी, जीवविपाकी, भवविपाकी अने पुद्रलविपाकी छे एनं विभागनार वर्णन करवामां आव्यं छे. आ पछी उपरोक्त कर्मप्रकृतिओना प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, रसबन्ध अने प्रदेशबन्ध ए चार प्रकारना बन्धनं खरूप अने ते समजमां आवे ते माटे

मोदकनुं दृष्टान्त कहेवामां आव्युं छे. आटलुं कह्या बाद कयो जीव कई कई जातना बन्धनो स्वामी होय छे ए कहेवामां आव्युं छे अने छेवटे उपशमश्रेणि अने क्षपकश्रेणिनुं विस्तृत स्वरूप वर्णववामां आव्युं छे. आ मुख्य विषयो सिवाय आ कर्मप्रन्थमां ध्रुवबन्धिनी आदि प्रकृतिओने आश्रीने साधनादि भांगाओनुं निरूपण विगेरे अवान्तर अनेक विषयो प्रन्थकारे वर्णवेला छे.

आधार—आचार्य श्रीमान देवेन्द्रस्रिए पांच कर्मप्रन्थनी रचना करी ते पहेलां आचार्य श्रीशिवशर्म-श्रीचन्द्रर्षिमहत्तर विगेरे जुदा जुदा पूर्वाचार्यो द्वारा जुदे जुदे समये मळी कर्मविषयक छ प्रकरणोनी अथवा बीजा शब्दोमां कहीए तो छ कर्मप्रन्थोनी रचना यई चूकी हती. ए ज छ कर्मप्रन्थो पैकीना पांच कर्मप्रन्थोने आधाररूपे पोतानी नजर सामे राखी आचार्य श्रीदेवेन्द्रस्रिए पोताना कर्मप्रन्थोनी रचना करी छे अने तेथी आचार्य श्रीदेवेन्द्रस्रिना कर्मप्रन्थोने ''नच्यकर्मप्रन्थ' तरीके ओळखवामां आवे छे.

नव्यकर्मग्रन्थोनी प्राचीनकर्मग्रन्थो साथे तुलना—आचार्य श्रीमान् देवेन्द्रसूरिए जे नव्यकर्मग्रन्थोनी रचना करी छे ए उपर जणाववामां आव्युं तेम स्वतः नथी पण प्राचीनकर्मग्रन्थोने आधारे करवामां आवी छे. ए रचनामां आचार्य श्रीदेवेन्द्र-सूरिए मात्र प्राचीन कर्मग्रन्थोना आश्रयने ज लीधो छे एम नथी पण नाम, विषय, वस्तुने वर्णववानो कम विगेरे दरेके दरेक बाबतमाटे तेमणे तेना आदर्शने पोतानी नजर सामे राख्यो छे ए आपणे एमना कर्मग्रन्थो अने प्राचीनकर्मग्रन्थोना तुलनात्मक निरीक्षण द्वारा समजी शकीए लीए.

नाम अने विषय—श्राचीन कर्मयन्थीनां नामो अने आचार्य श्रीदेवेन्द्रसूरिकत कर्मयन्थोनां नामोमां छगभग समानना ज छे. जेम आचार्य श्रीदेवेन्द्रसूरिना प्रथम कर्म-प्रन्थने कर्मविपाक नामथी आंळखवामां आवे छे तेम ते ज विषयने चर्चता प्राचीन कर्मयन्थविपयक प्रकरणने कर्मविपाक नामथी ज ओळखवामां आवे छे. आ रीते आचार्य श्रीदेवेन्द्रसूरिए पोताना नच्य कर्मयन्थोनां जे नामो आप्यां छे ते प्राचीन कर्मविषयक प्रकरणो, जेने आधारे तेमणे पोताना नच्य कर्मयन्थोनी रचना करी छे, तेने आधारे ज आप्यां छे.

प्राचीन कर्मप्रन्थो पैकी बीजा अने चोथा कर्मप्रन्थना नाममां दृश्य रीते सहज फरक नजरे आवे छे, तेम छतां आचार्य श्रीदेवेन्द्रस्रिए पोताना कर्मप्रन्थोने जे नामथी ओळखाबेल छे ते नामथी एटले के कर्मस्तव अने पडशीति ए नामथी प्राचीन बीजा अने चोथा कर्मप्रन्थने ओळखवामां आवता तो हता ज.

प्राचीन बीजा कर्मप्रनथने तेना कर्ताए मङ्गलाचरणमां बैन्धोदयसद्युक्तस्तव एवं नाम

१ निमक्रण जिणवरिदे तिहुयणवरनाणदंसणपर्देवे । बंधुद्यसंतज्ञत्तं वोच्छामि थयं निसामेह ॥

आप्युं छे तेम छतां टीकाकार श्रीगोदिन्दाचार्ये पोतानी टीकाना प्रारंभमां अने अन्तमां एनं नाम कर्मस्तव ज लीधुं छे. आ उपरथी एम लागे छे के मूळप्रनथकारे पोताना प्रकरणमां बन्धोदयसद्युक्तस्तव एवं नाम आपवा छतां ए नाम बोलवं के याद राखवं जनसामान्यने अगवडकर्ता थई पडे ते माटे उपरोक्त नामने दंकावी कर्मस्तव एवं बीजुं नाम आप्युं होय अथवा टीकाकारे ए नाम दंकाव्युं होय. गमे तेम हो, पण बीजा कर्मप्रन्थनं कर्मस्तव ए नाम पहेलेथी रूढ तो हतुं ज. आचार्य श्रीदेवेन्द्रसूरि तो पोताना त्रीजा कर्मप्रनथना अन्तमां बीजा कर्मप्रनथने कर्मस्तव ए नामथी ज ओळखाने छे.

प्राचीन चोथा कर्मग्रन्थने पड्झीति अने आगमिकवस्तुविचारसारप्रकरण ए वे नामथी ओळखवामां आवे छे. मूळ प्रकरणकारे मूळमां प्रकरणना नामनो उल्लेख कर्यों नथी एटले वर्तमानमां प्रचलित उपरोक्त वे नाम प्रन्थकारनी कल्पनामां हशे के केम ? ए कही शकाय निहं; तेम छ्तां आ कर्मग्रन्थना टीकाकार आचार्य श्रीमान् मेंलयगिर अने वृद्धगच्छीय आचार्य श्रीहॅरिभद्रसूरिए चोथा कर्मग्रन्थनी गाथासङ्ख्या अने विषयने ध्यानमां लई उपरोक्त वन्ने य नामोनो निर्देश कर्यों छे. एटले ए नामो आचार्य श्रीदेवेन्द्रसूरि पहेलां हतां ज एम मानवाने प्रबल्ध कारण छे. आचार्य श्रीदेवेन्द्रसूरि तो पोताना नव्य चतुर्थ कर्मग्रन्थने पड्झीति ए नामथी ज ओळखावे छे.

जेम प्राचीन कर्मग्रन्थोनां नाम गाथानी सङ्क्षा तेम ज विषयने लक्ष्यमां राखीने पाड-बामां आव्यां छे तेम आचार्य श्रीदेवेन्द्रसूरिए पोताना कर्मग्रन्थोने माटे ए ज पद्धति स्वीकारी छे. चोथो अने पांचमो कर्मग्रन्थ तेमनी संक्षेप रचनापद्धति अनुसार दंकाई जवा छतां नवीन विषयो उमेरीने पण गाथासङ्क्षानुसार पाडेलां प्राचीन नामोने कायम राखवा तेमणे यक्ष कर्यों छे जे आपणे आगळ उपर जोईशुं.

विषय अने वस्तुवर्णननो क्रम—प्राचीन कर्मप्रन्थकारे पोताना कर्मप्रन्थोमां जे जे विषयो वर्णव्या छे अने तेना वर्णननो जे क्रम राख्यो छे, लगभग ते ज विषयो अने तेना वर्णननो क्रम आचार्य श्रीदेवेन्द्रस्रिए पोताना कर्मप्रन्थोमां राख्यो छे.

कर्मग्रन्थोनो क्रम—उपर जणाववामां आव्युं तेम आचार्य श्रीदेवेन्द्रस्रिए नव्य कर्मग्रन्थोनी रचना करी ते अगाउ आचार्य श्रीशिवशर्म विगेरे जुदा जुदा आचार्यो द्वारा छ कर्मग्रन्थोनी रचना थई चूकी हती. तेम छतां अत्यारे छ कर्मग्रन्थोने कर्मविपाक कर्मस्तव विगेरे जे क्रममां गोठववामां आवे छे ए क्रम प्राचीन नथी पण अर्वाचीन छे. अर्वाचीन एटले आचार्य श्रीदेवेन्द्रस्रिए नव्य कर्मग्रन्थोनी रचना करी त्यारनो. प्राचीन

१ कर्मबन्धोदयोदीर्यासत्तावैचिन्यवेदिनम् । कर्मस्तवस्य टीकेषं नत्वा वीरं विरच्यते ॥

२ इति श्वेतपटाचार्यगोबिन्दगणिना कृता । कर्मस्तवस्य टीकेयं देवनागगुरोगिरा ॥

३ देविंदस्रिछिहियं नेयं कम्मत्थयं सोउं॥

४ प्रणम्य सिद्धिशास्तारं कर्मवैचित्र्यवेदिनम् । जिनेशं बिद्धे वृत्तिं पडशीतेर्यथागमम् ॥

५ मस्या जिनं विभास्ये विद्यति जिनवसभाग्रणीतस्य । आगमिकवस्तुविस्तरविचारसारप्रकरणस्य ॥

कर्मबन्धोनी रचता कोई एक आचार्यनी कृति के समकाले थयेल आचार्योनी कृति नथी, पण सैकाओने गाळे थयेल जुदा जुदा आचार्योनी ए कृतियो छे. एटले अत्यारे कर्ममन्थोने जे कमणी अर्थात् कर्मिविपाक पहेलो कर्मप्रन्थ, कर्मस्तव बीजो कर्मप्रन्थ एम छए कर्मप्रन्थोने नम्बर बार गोठवायेला आपणे जोईए छीए ए कम कर्मविषयने लगता ज्ञाननी सगब्दताने लक्षीने आचार्य श्रीदेवेन्द्रस्रिए गोठवेलो लागे छे, मौलिक नथी. प्राचीन कर्मप्रन्थो पैकीनो शतक कर्मप्रन्थ आचार्य श्रीश्विद्यार्मस्रिनी कृति छे ज्यारे सप्तिका कर्मप्रन्थ श्रीचन्द्रिनेमहत्त्रर्नी रचना छे, कर्मविपाक ए श्रीमार्गिमहर्षिनी कृति छे त्यारे आगमिकवस्तुवि-चारसार उर्फे षदशीति कर्मप्रन्थ ए श्रीमान् जिनवल्लभगणिनी रचना छे. बीजा त्रीजा कर्मप्रन्थना प्रणेता कोण १ ए संबंधे कशो उल्लेख मळी शकतो नथी, तेम छतां अमने एम लागे छे के-कर्मविपाकमी रचना थया पछी आ वे कर्मप्रन्थोनी रचना थई होबी जोईए. आ रीते एकंदर जोतां विक्रम्ना त्रीजा के चोथा सैकाशी लई विक्रम्नी बारमी सदी सुधीमां थयेल जुदा जुदा आचार्यो द्वारा आ कर्मप्रन्थोनी रचना उत्क्रमधी ज करायेल होई अत्यारे चालतो कर्मप्रन्थोनो कम आचार्य श्रीदेवेन्द्रस्रिता नव्यक्रमप्रन्थो रचाया क्छी ज रूट थवानो संभव वधारे छे. अने अमारी मान्यता मुजब कर्मप्रन्थोनो अत्यारे प्रचलित कम आचार्य श्रीदेवेन्द्रस्रिधी ज चालु थयो होवों जोईए.

नव्य कर्मग्रन्थोनी विद्योषता-प्राचीन कर्मग्रन्थकार आचार्योए पोताना कर्म-प्रन्थोमां जे विषयो वर्णवेला छे ते ज विषयो नव्यकर्मप्रनथकार आचार्य श्रीदेवेन्द्रसूरिए पोताना कर्मप्रन्थोमां वर्णवेला छे. तेम छतां आचार्य श्रीदेवेन्द्रसृदिना कर्मप्रन्थोमां विशे-षता ए छे के-प्राचीन कर्मप्रन्थकारोए जे विषयोने अतिस्पष्ट रीते. परन्तु एटला लांबा करी वर्णव्या छे, जे सामान्य रीते कण्ठस्थ करनार अभ्यासीओने अतिकंटाळो आपे; त्यारे ते ज विषयोने आचार्य श्रीदेवेन्द्रसूरिए पोताना कर्मप्रन्थोमां एक पण विषयने पडतो मूक्या सिवाय, एटलुं ज नहि पण वीजा अनेक विषयोने उमेरीने, दरेक अभ्यासी सहजमां समजी शके एवी स्पष्ट भाषापद्धतिए अतिसंक्षेपथी प्रतिपादन कर्या छे, जेनो अभ्यास करवामां अने याद करवामां तेना अभ्यासीओने अतिश्रम के कंटाळो न लागे. प्राचीन कर्मप्रन्थोनी गाथासङ्घा अनुक्रमे १६८, ५७, ५४, ८६ अने १०२ नी छे ज्यारे नव्य कर्मग्रन्थोनी गाथासङ्ख्या अनुक्रमे ६०, ३४, २४, ८६ अने १०० नी छे. चोथा अने पांचमा कर्मप्रन्थोनी गाथासङ्ख्या प्राचीन कर्मप्रन्थोना जेटली जोई कोईए एम न मानी लेवुं के--- 'प्राचीन चोथा अने पांचमा कर्मग्रन्थ करतां नव्य चतुर्थ पञ्चम कर्म-प्रनथोमां शाब्दिक फरक सिवाय वीजुं कांइ ज नहि होय.' किन्तु आचार्थ श्रीदेवेन्द्रसूरिए पोताना नव्य कर्मप्रन्थोमां प्राचीन कर्मप्रन्थोना विषयोने जेटला दुंकावी शकाय तेटला दुंकाच्या पछी, तेना पडशीति अने शतक ए वे प्राचीन नामोने असर राखवाना इरादायी कर्मप्रनथना अभ्यासीओने अति मदद्गार थई शके एवा विषयो उमेरीने ख्यासी अने सो गाथा पूर्ण करी छे. बोधा कर्मप्रन्थमां आचार्य श्रीहेतेन्द्रस्रिए भेद-प्रभेदो साथे छ भाबोनुं स्वरूप अने भेद-प्रभेदना वर्णन साथे सङ्क्ष्मात, असङ्क्ष्मात अने अनन्त ए प्रण प्रकारनी सङ्क्ष्माओनुं स्वरूप वर्णव्युं छे. अने पांचमा कर्मप्रन्थमां उद्घार, अद्धा अने क्षेत्र ए प्रण प्रकारना पस्योपमोनुं स्वरूप, द्रव्य, क्षेत्र, काल अने भाव ए चार प्रकारना सूद्रम अने बादर पुद्रलपरावर्तोनुं स्वरूप तेम ज उपशमश्रीण अने क्षपकश्रीणनुं स्वरूप विगेरे अनेक नवीन विषयो उमेर्या छे. आ रीते प्राचीन कर्मप्रन्थो करतां आचार्य श्रीहेतेन्द्रस्-रिकृत नव्य कर्मप्रन्थोमां खास विशेषता ए रहेली छे के—प्रस्तुत प्रकाशित कराता कर्मप्रन्थोमां प्राचीन कर्मप्रन्थोना प्रत्येक विषयनो समावेश होवा छतां तेनुं प्रमाण अति नानुं छे अने ते साथे एमां नवा अनेक विषयो संघरवामां आव्या छे.

कर्मग्रन्थो—उपर असे जणावी आव्या ते मुजब प्राचीन अने नवीन एम बे प्रकारना कर्मप्रन्थो सिवाय विक्रमनी पंदरमी शताब्दीमां थयेल आगमिक आचार्य श्रीजयतिलकसूरिए संस्कृत कर्मप्रन्थोनी पण रचना करी छे. तेम छतां आचार्य श्रीदेवेन्द्रसूरिना नव्य कर्मप्रन्थोनुं ज जनसाधारणमां गौरव अने प्राह्मता बधी पट्यां छे, अने आज सुधी जनतामां ए ज अव्यविक्षित्र रीते प्रचार पामी रह्या छे. आचार्य शीदेवेन्द्रसूरिना कर्मप्रन्थोए एटले सुधी काम कर्युं छे के अत्यारे थोडा एक गण्यां गांठ्या विद्वानो सिवाय भाग्ये ज कोई जाणतुं हरों के—आचार्य शीदेवेन्द्रसूरिना कर्मप्रन्थो सिवाय बीजा प्राचीन कर्मप्रन्थो पण छे जेने आधारे आचार्य श्रीदेवेन्द्रसूरिए पोताना कर्मप्रन्थोनी रचना करी छे.

नव्य कर्मग्रन्थोनी टीका—आचार्य श्रीदेवेन्द्रस्रिए पोताना नव्य पांचे कर्मग्रन्थों उपर स्वोपज्ञ टीका रची हती तेम छतां त्रीजा कर्मग्रन्थनी टीका आचार्य श्रीदेवेन्द्रस्रिना समय पछी तरत ज गमे ते कारणे नाश पामी गई होवार्थी ते पछीना आचार्योने मळी शकी नथी; एटले तेनी पूरवणी करवा माटे कोई विद्वान आचार्यश्रीए नवीन अवच्रिरूप टीका रची छे जेमतुं नाम टीकामां निर्दिष्ट नथी. अमारा प्रस्तुत विभागमां नव्य पांच कर्म- प्रंथ पैकीना पहेला चार कर्ममंथों सटीक, अर्थात् पहेलों बीजो अने चोथो स्वोपज्ञ टीका साथे अने त्रीजो उपरोक्त अन्यआचार्यकृत अवच्री साथे, प्रसिद्ध करवामां आचे छे.

टीकानी रचना शैली — आचार्य श्रीदेवेन्द्रसूरिनी टीका रचवानी शैली एनी मनो-रंजक छे के — मूळ गाथाना कोई पण पद के वाक्यनुं विवेचन रही जवा पाम्युं नथी, एटखुं ज निह पण जे पदार्थने विस्तारपूर्वक समजाववानी जरूरत होय तेनुं ते प्रमाणे निरूपण करवामां आव्युं छे. आ सिवाय प्रस्तुत टीकामां एक ए पण विशेषता जोवामां आवे छे के —

९ जुओ शतक गाथा २५ मीनुं अवतरण-''मार्गणास्थानकान्याश्रित्य पुनः स्वोपज्ञवन्यस्थामित्वडी-कार्या विस्तरेण निरूपितस्तत अवधारणीय इति ।''

२ जुओ ए टीकानुं अन्तिम एच-

<sup>&#</sup>x27;'एतद्रन्यस्य टीकाऽभूत्, परं कापि न साऽऽप्यते । स्थानस्याञ्चन्यताहेतोस्योऽलेक्यवसूरिका ॥

टीकाकार जे पदार्थनुं विवेचन करे छे ते पदार्थने वधारे स्पष्ट अने मजबूत करवामाटे आगम, निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी, टीका अने पूर्वमहर्षिविरचित प्रकरणप्रन्थोमांथी ते ते विषयने लगतां प्रमाणो टांकी दे छे. कोई कोई ठेकाणे तो दिगंबर, पुराण बोद्ध अने आयुर्वेदविषयक शास्त्रोनां प्रमाणो मूकी ते ते पदार्थोने सप्रमाण सिद्ध कर्या छे. आ प्रमाणे नव्य कर्मप्रन्थोनी आ टीका एटली तो विशद, सप्रमाण अने कर्मतत्त्वना विषयथी मरपूर छे के एने जोया पछी प्राचीन कर्मप्रन्थो अने तेनी टीका टिप्पणी विगेरे जोवानी जिज्ञासा लगभग शांत थई जाय छे. टीकानी भाषा सरळ, सुबोध अने हृदयंगम होवाथी पठन पाठन करनार सरलताथी कर्मतत्त्वना विषयने प्राप्त करी शके छे. जो के आ टीकामां घणे ठेकाणे अनुयोगद्वार, नंदी अने प्राचीन कर्मप्रन्थ विगेरेनी टीकाना अक्षरशः संदर्भोना संदर्भो नजरे पडे छे पण तेटला मात्रथी अद्भुत अने अपूर्व संप्रह तरीके आ टीकानं गौरव कोई पण रीते खंडित थतुं नथी. आ विभागमां आवेल सटीक चार कर्मप्रंथोनं प्रमाण ५९३८ श्लोक अने २८ अक्षर छे.

कर्मविषयक साहित्य—जैनधर्म गुख्यपणे कर्मसिद्धान्तने माननार होई तेनी श्वेतांवर अने दिगंवर ए बन्ने य शाखामां थयेल खिवरोए अने विद्वान् आचार्यवर्योए जे विधविध प्रकारना विपुल प्रन्थोनी रचना करी छे ए समप्र साहित्यनो अध्ययन दृष्टिए तेम ज तुलनात्मक पद्धतिए अभ्यास करवा इच्छनारने उपयोगी थाय ते माटे प्रस्तुत प्रकाशनने अंते उपलभ्यमान समप्र कर्मविषयक साहित्यनो परिचय आपनार एक परिशिष्ट आप्युं छे. आ परिशिष्ट जोवाधी दरेकने ए पण ख्यालमां आवशे के—अगाध प्रतिभाशाली जैनाचार्योए कर्मविषयक साहित्यने विधविध रीते केटला विशाळ प्रमाणमां खेड्युं छे?.

## यन्थकारनो परिचय.

१ ग्रन्थकर्ता—स्वोपज्ञटीकायुक्त नन्य पांच कर्मग्रन्थना प्रणेता बृहन्तपागच्छीय श्रीमान् जगचंद्रस्रिजीना शिष्य श्रीदेवेन्द्रस्रि छे, ए वात प्रत्येक कर्मग्रन्थनी प्रशस्ति गुंवीवली गुरुगुणरत्नाकरकान्य आदि अनेक प्रन्थोना आधारे निर्विवाद रीते सिद्ध छे.

२ समय शिदेवेन्द्रस्रिनो स्वर्गवास विक्रमसंवन् १३२७ मां थयानो उहेस्व गुर्वावलीमां स्पष्ट रीते मळे छे. ए उपरथी एमनो समय लगभग विक्रमनी तेरमी शताब्दीनुं उत्तरार्द्ध अने चौदमी शताब्दीनो प्रारंभ कही शकाय. एमना जन्म, दीक्षा, स्रिपदप्रतिष्ठा आदिना समयनो उहेस्व कोई पण स्थळेथी मळी शकतो नथी, तेम छतां श्रीमान् जगच्चन्द्रस्रिए कियाउद्धार कर्यो ते समये तेओश्री दीक्षित अवस्थामां होवानो संभव छे. श्रीमान् जगच्चन्द्रस्रिए तपागच्छनी स्थापना करी त्यार वाद श्रीदेवेन्द्र-स्रि अने श्रीविजयचन्द्रस्रिने स्रिपद समर्पण कर्यानुं वर्णन र्गुर्वावलीमां आवे छे.

१ पत्र-१२ छोक-११७ जुओ. २ पत्र-८ श्लोक-४० जुओ. १ पत्र १६ श्लोक १४७ जुओ. ४ पत्र. ११ श्लोक १०७ जुओ.

ए उपरथी प संभावना थई शके के — संवत् १२८५ पछीना कोई पण संवतमां तेमने स्रिपद अपायुं हशे. स्रिपद प्रहण समये श्रीदेवेन्द्रस्रि वय, श्रुत, संयम आदि दरेक बाबतमां अतिप्रीढ अने परिणत होवा जोईए. निह तो अत्यन्त जोखमदार स्रिपदवी अने खास करीने ताजेतरमां ज कियाउद्धार करनार तथा उप तपस्रमां करी तपाबिद्य मेळबनार श्रीमान जगचन्द्रस्रिगुरुना गच्छनायक पदना भारने तेओ शी रीते संभाळी शके ?.

श्रीदेवेन्द्रस्रिने गच्छना कार्यमां सहायभूत थाय तथा गच्छनुं संरक्षण थई शके एवा हेतुषी अने श्रीमान देवभद्रगणिना उपरोधधी श्रीमान जगचन्द्रस्रिए श्रीविजयचन्द्रने स्रि-पद अर्थण कर्युं हतुं ए वर्णन गुँबीवलीमां छे. आ उपरथी ए बात तरी आवे छे के-भिदेवेन्द्रस्रिनी आचार्यपदवी थया बाद श्रीविजयचन्द्रने स्रिपदवी आपवामां आवी हती.

श्रीमान देवेन्द्रस्रिए उज्जियिनीनगरीना रहेवासी श्रेष्ठी जिनचन्द्रना पुत्र वीरधवलने जे वस्तते तेना लग्न निमित्ते महोत्सव थई रह्यो हतो अने लग्न करवानी तैयारी चालती हती ते वस्तते प्रतिबोध करी तेना पिता जिनचन्द्रनी सम्मति लई संवत् १३०२ मां दीक्षा आपी हती. त्यार बाद तेमने गुजरात देशना प्रह्लादनपुर (पालनपुर) नामना नगरमां महोत्सवपूर्वक संवत् १३२३ मां स्र्रीरपदवी अर्पण करी हती, जेओ श्रीविद्यानन्द्रसूरि ए नामयी प्रसिद्ध थया। श्रीदेवेन्द्रसूरिना जन्म, दीक्षा अने सूरिपदवी विगेरेना समयनो निश्चय नथी तो पण तेओश्री तेरमी शताब्दीना पश्चाईमां अने चौदमी शताब्दीना प्रारंभमां विद्यमान हता ए निर्विवाद छे.

३ जन्मभूमि जाति आदि — श्रीदेवेन्द्रस्रिनो जन्म कथा देशमां अने कथी जातिमां थयो हतो ए विगेरेमाटेना उहेखों के प्रमाण आज सुधीमां उपलब्ध थयां नथी. गुर्वावलीमां तेओश्रीनुं जे जीवनवृत्तान्त छे ते घणुं संक्षिप्त अने अपूर्ण छे. एमां मात्र स्रिपद प्रहण कथां पछीनी केटलीएक बीनाओनुं ज वर्णन करेलुं छे निह के संपूर्ण. तेम ज तेओश्रीनुं जीवनवृत्तांत ज्यां ज्यां आवे छे ए बधुंये अधुरुं ज देखाय छे. एटले तेओश्रीना जन्मस्थान, जाति, माता पिता आदि माटे आपणे कशुं ज कही शकता नथी. मात्र गुर्वावली विगेरेना आधारे एटलुं जोई शकाय छे के—तेओश्रीनो विहार मोटे भागे माळवा अने गुजरात्तमां ज थयो छे. आ उपरथी कदाच संभावना करी शकाय के—तेओश्रीनो जन्म गुजरात के माळवा आ वे देशोमांथी कोई पण एक देशमां थयो होय. आथी आगळ वधी जन्म, जाति, माता पिता विगेरे माटे कशुं ज कही शकाय तेम नथी.

४ विद्वरा-शीमान देवेन्द्रस्रिना प्राकृत अने संस्कृत भाषाना प्रंथो जोतां तेओं । एक असाधारण प्रतिभाशाळी अने जैनसिद्धान्तना तेम ज दर्शनशासना पारंगत विद्वास

१ पत्र १९ स्रोक १०७ जुओ. २ पत्र-१२ स्रोक-१२४-१२५ जुओ. ३ गुर्वावली पत्र-१५ स्रोक १५३ भी १५६ जुओ. ३ गुर्वावली पत्र-१६ स्रोक-१६४ जुओ.

हता एमां सहज पण संदेह नथी. ए बाबतनी साक्षी तेओश्रीना निर्माण करेला प्रंथो ज पूरी पाढे छे. तेओश्री अद्भुत व्याख्यानशक्ति धरावता होवाधी तेमना धर्मोपदेशने प्रति-मासंपन वस्तुपाल जेवा मंत्रिओ अने अनेक ब्राह्मण पण्डितो घणा ज रसपूर्वक श्रवण करता हता ए बाबतनो उहेख गुर्वावलीमां स्पष्ट पणे मळे छे.

4 चारित्र—श्रीमान् देवेन्द्रस्रि केवळ विद्वान ज हता एम निह परन्तु तेओश्री उत्कृष्ट चारित्रधर्मनुं पालन करवामां पण अत्यंत प्रतिज्ञानिष्ठ हता. श्रीमान् जगचन्द्रस्रिए अपूर्व पुरुषार्थ खेडी तथा असाधारण त्याग धारण करी जे किया उद्धार कर्यो हतो एनो निर्वाह श्रीमान् देवेन्द्रस्रि अने श्रीविजयचन्द्रस्रि ए वश्ने आचार्योए साथे मळी करवानो हतो; तेम छतां श्रीमान् देवेन्द्रस्रिए एकलाए ज तत्कालीन शिथिलाचारी आचार्योना प्रभावनी असर पोता उपर कोई पण रीते न पडवा हेतां श्रीजगचन्द्रस्रि विद्वान् होवा छतां कियाउद्धारने बराबर रीते संभाळी राख्यो अने श्रीविजयचन्द्रस्रि विद्वान् होवा छतां शिथिलाचारी आचार्योना प्रभावमां दबाई जई शिथिल थइ गैया. श्रीमान् देवेन्द्रस्रिए तेमने समजाववा माटे पूरतो प्रयत्न कर्यो परन्तु ज्यारे तेओ कोई रीते समज्या नहीं त्यारे पोते ग्रुद्धित्रयारुचि होवाथी एमनाथी जुदा थई गया. श्रीमान् देवेन्द्रस्रिरतुं चित्त चारित्रधर्मी एटलुं तो संस्कारी हतुं के तेमने ग्रुद्धित्रयामां परायण जोई अनेक संविग्नपाश्चिक अने आत्मार्थी मुमुञ्जओए ए महापुरुषनो आश्रय लीधो हतो.

६ गुरु—श्रीमान् देवेन्द्रस्रिना गुरु षृद्धगच्छीय (क्रियाउद्धार कर्या पछी बृहत् तपागच्छीय) श्रीमान् जग्बन्द्रस्रि हता. जेमणे पोताना गच्छमां शिथिछता जोई चैत्रवा-लग्च्छीय श्रीमान् देवभद्रउपाध्यायनी मदद्यी क्रियाउद्धारना कार्यनो आरंभ कर्यो हतो. आ कार्य माटे तेओश्रीए असाधारण त्यागवृत्ति अने आगमानुसारी शुद्धिक्रयाने स्वीकार्यां शरुआतमां तेमणे छ विकृतिओनो त्याग करी जींदगी सुधी आंबेछ तप करवानो नियम स्वीकार्यों अने पोताना शरीर प्रत्येना ममत्वनो सदंतर त्याग कर्यो. आ प्रमाणे अतिकठिन आचाम्स (आंबेछ) तपनी तपस्या करतां बार वर्ष व्यतीत थया बाद तेमने "तपा" ए विरुद्द मच्युं हतुं अने त्यारथी बृद्धगच्छ ए नामने बदले "तपागच्छ" ए नाम प्रवस्युं अने तेओश्री तपगच्छना आद्य पुरुष तरीके प्रसिद्धि पाम्या. गच्छनी परावृत्ति प्रसंगे मंत्रीयर वस्तुपाल विगेरेए हार्दिक भक्तिपूर्वक आ महापुरुषनी सत्कार—सम्मानरूप पूजा करी हती. श्रीमान् जगचन्द्रसूरि मात्र तपस्वी ज हता एम नहीं परन्तु अप्रतिम प्रतिभाशाळी असाधारण विद्वान् पण हता. जेओए मेदपाट (मेवाड) नी राज्यधानी आधाटमां बत्रीस दिगंवर वादिओनी साथे वाद कर्यो हतो. ए वादमां हीरानी जेम अभेद्य रहेवाथी चिती- ढनरेश तरफ्यी तेमने "हीरला जगचन्द्रसूरि" एवं विरुद्ध चारित्र ए ज अद्भुत विभूति उम तप्रधर्यां, निर्मञ्जुद्धि, असाधारण विद्वत्ता अने विशुद्ध चारित्र ए ज अद्भुत विभूति

१ एत्र-१२ श्लोक-११५-११६ जुओ. २ गुर्वा० पत्र-१२ श्लोक-१२२ श्री आगळ एमचुं खीवन जुओ.

हतां. अने ए ज विभूतिना प्रभावधी ए महापुरुषस्थापित गच्छमां आज सुधी अनेकानेक प्रभावशाळी आचार्यो अने श्रावको धई गया छे.

 परिवार—श्रीमान् देवेन्द्रसूरिना परिवारनं प्रमाण केटलं हतं एनो सत्तावार खुळासो कोई पण ठेकाणेथी मळी आवतो नथी. परन्तु परंपरानी रीति प्रमाणे ते कालमां तेओश्रीनी आज्ञामां विचरतो समग्र यतिसमुदाय एमनो ज परिवार गणाय. गुर्वावलीनो उहेरव जोतां उपाध्याय श्रीहेमकलञ्चगणि प्रमुख संविद्मपाक्षिक मुनिओ पण तेओश्रीना परिवारमां हता. वीरधवल अने भीमसिंह आ वने भाइओने प्रतिबोधी पोताना शिष्यो कर्यानो उल्लेख पण गुर्वावलीमां मळे छे. तेमां प्रथम शिष्यनुं नाम श्रीविद्यानंदसूरि छे, जेओ जैन आगमना विद्वान हता एटलं ज नहीं पण तेओश्रीए विद्यानंद नामनुं नवीन व्याकरण बनावेलुं हतुं ते जोतां तेओ साहित्यादि विविध विष-योमां पण निष्णात हता. तेओश्रीनं व्याकरण कोई पण ठेकाणे मळी आवतुं नथी एटले अलारे तो ते नामशेष थई गया जेवं छे. श्रीमान देवेन्द्रसरिना बीजा शिष्य आचार्य श्रीधर्मघोषसूरि हता तेओश्री प्रतिभाशील, विद्वान्, विद्युद्धचारित्री अने विशिष्ट प्रभावक पुरुष हता. तेमना रचेला संघाचारभाष्य यमकस्तृतिओ विगेरे अनेकानेक प्रंथी विद्यमान छे. पोताना गुरु आचार्य श्रीमान् देवेन्द्रसूरिना रचेला खोपझटीकायुक्त नन्य पंच कर्ममंथ आदि मन्थोने तेओश्रीए शुद्ध कर्या छे ए उपर्थी तेओश्रीनी विद्वत्तानो अने जैनागम विषयक तेमना विशाळ ज्ञाननो पूर्ण परिचय मळी रहे छे. तेओश्रीने एक वखत साप करड्यो हतो तेथी श्रावक वर्गमां असाधारण गभराट फेलायो. तेने उतारवा माटे श्रावकोनो आग्रह थवाथी तेओश्रीए श्रावको आगळ वनस्पतिनं नाम जणावी सापनं झेर उतराव्युं ए अनिवार्य दशामां करावेल वनस्पतिकायना अतिअल्प आरंभने निमित्ते तेओश्रीए जीवन पर्यंत छ ए विकृतिओनो त्याग कर्यो ए उपरधी एमनी जीवनचर्या अने चारित्र केटलां उम्र हतां ए स्पष्ट रीते जणाई आवे छे. आ महापुरुषनुं सविस्तर वर्णन जोवा इच्छनारे श्रीम्रनिसुंदरसूरि तथा उपाध्याय श्रीधर्मसाग्रगणिकृत गुर्वावलीओ अने जैनतस्वादर्श जोवां.

८ ग्रंथरचना—श्रीमान् देवेन्द्रसूरिए प्राकृत—संस्कृत भाषामां बनावेला जे प्रंथो अत्यारे जोबामां आवे छे तेनी नामावली आ नीचे आपवामां आवे छे.—

१ श्राद्धदिनकृत्यवृत्ति.

३ सिद्धपञ्चाशिकासूत्रवृत्ति.

५ सुदर्शनाचरित्र.

७ वन्दारुवृत्ति(वंदित्तासूत्रटीका).

९ सिद्धदण्डिका.

२ सटीक पांच नव्य कर्मग्रंथ.

४ धर्मरस्रप्रकरण बृहद्भृत्ति.

६ चैत्यवन्दनादि भाष्यत्रय.

८ सिरिउसहबद्धमाणप्रमुखस्तव.

१० चतारि अह दस गाथाविवरण.

उपरोक्त मंथोमां २-३-४-५-६-७-९ अंकोवाळा मंथो जुदी जुदी संस्थाओ तरफयी छपाईने प्रसिद्धिमां आवी गया छे. आ सिवाय जैन मंथावलीमां श्रीदेवेन्द्रसूरिना नामे

बीका पणा शंधो चढेला छे. पांतु ते जुदा जुदा गच्छोमां थयेळ बीजा बीजा शीदेवेन्द्र-सूरि नामना आचार्योए बनावेला छे.

#### प्रतिओनो परिचय.

प्रस्तुत विभागतुं संशोधन करवामां अमे पांच प्रतिओनो संग्रह कर्यो छे. ए प्रतिओनी अनुप्रमे क—रव—ग—घ—ङ एवी संज्ञा राखवामां आवी छे. तेमां कई प्रतिनी कई संज्ञा छे ? ते कोनी छे १ केवा प्रकारनी छे १ विगेरेनो परिचय वाचकोनी जाण खातर आ ठेकाणे कराववो ए सर्वथा उचित लेखाशे.

क अने ख संज्ञकपुस्तको — आ पुस्तको पाटण — संघवीना पाडाना ताडपत्रीय पुस्तकंगंडारनां छे. ए भंडार अलारे शा. पनालाल छोटालाल पटवानी देखरेख नीचे छे. तेमां क — पुस्तक ताडपत्र उपर लखेलुं छे अने ते सटीक छ कर्मप्रंथोनुं छे तेनां पत्र १५१ छे. पुस्तकनी लंबाई १५॥ इंच अने पहोलाई २॥ इंचनी छे. पुस्तकनी बरेक पुंठीमां वधारेमां वधारे ६ पंक्तिओ अने ओछामां ओछी ४ पंक्तिओ छे. प्रतिनी स्थिति षणी सारी छे. ते प्रतिना अंतमां नीचे प्रमाणेनो उद्देख छे —

"इति श्रीमलयगिरिविरचिता सप्ततिटीका समाप्ता ॥।।। प्रथाप्रम्-३८८०॥।। संवत् १४६२ वर्षे माघशुदि ६ भौमे अदोह श्रीपत्तने लिखितम् ॥।। ग्रुमं भवतु ॥

> उत्केशवंशसम्भूतः, प्रभूतसुक्ततादरः । वीसीसाण्डउसीप्रामे, सुश्रेष्टी महुणाभिधः ॥ १ ॥ मोधीकृताघसङ्काता, मोधीरप्रतिघोदया । नानापुण्यिकयानिष्ठा, जाता तस्य सधर्मिणी ॥ २ ॥ तयोः पुत्री पवित्राशा, प्रशस्या गुणसम्पदा । हाद्दूरीकृता दोषैर्धर्मकर्मैककर्मठा ॥ ३ ॥ शुद्धसम्यक्त्वमाणिक्यालङ्कृतः सुकृतोद्यतः । एतस्या भागिनेयोऽभूदाकाकः श्रावकोत्तमः ॥ ४ ॥

श्रीजैनशासननभोङ्गणभास्कराणां श्रीमत्तपागणपयोधसुभाकराणाम् । विश्वाद्भुतातिशयराशियुगोत्तमानां श्रीदेवसुन्दरगुरुप्रथितामिधानाम् ॥ ५ ॥ पुण्योपदेशमथ पेशलसन्निवेशं तत्त्वप्रकाशविशदं विनिशम्य सम्यक् । एतत्सुपुस्तकमलेखयदुत्तमाशा सा श्राविका विपुलबोधसमृद्धिद्देतोः ॥ ६ ॥ बाणाङ्गवेदेन्दुमिते १४६५ प्रवृत्ते, संवत्सरे विक्रमभूपतीये । श्रीपत्तनाह्मानपुरे वरेण्ये, श्रीझानकोशे निहितं तयेदम् ॥ ७ ॥ यावद् व्योमारविन्दे कनकगिरिमहाकर्णिकाकीर्णमध्ये

विस्तीर्णोदीर्णकाष्ठातुल्डदलकलिते सर्वदोज्जृम्भमाणे । पश्चद्वन्द्वावदातौ वरतरगतितः खेलतो राजहंसौ

तावजीयादजसं कृतियसिमिरिदं पुस्तकं वाध्यमानम् ॥ ८ ॥ शुभं भवतुं'

स्वयंत्रक पुत्तक ताहपत्र उपर लखायेलुं छे अने ते सटीक पांच कर्ममंबतुं छे. तेनां पत्र २ थी ३०६ छे. प्रति अंतमां कांइक त्रुटक छे. तेनी लंबाई २२। इंच अने पहोलाई २। इंचनी छे. पुत्तकनी दरेक पुंठीमां वधारेमां वधारे ७ अने ओक्रामां ओछी ६ पंक्तिओं छे. प्रतिनो अंत्रमाग निह होवाधी लेखनकाल आदिने क्याती पुष्पिका विगेरे कांइ पण आ ठेकाणे आपी शकवुं अशक्य छे. तो पण लिपि जोतां चौदमी शताब्दीमा अंतमां आ प्रति लखायानो संभव छे. पुत्तकनी स्थिति साधारण छे.

क-खसंज्ञक पुस्तकमां पंकिओ एक सरखी नहि होवाना कारणे पंकिना अक्सरोजी नोंघ अहीं आपी नथी.

गसंज्ञक पुस्तक—आ पुस्तक पाटणना रहेवासी शा. मलुकचंद दोलाचंद हस्तकनुं छे अने ते कागल उपर लखायेलुं छे. आ प्रतिमां सटीक छए कर्मप्रंथ छे. एनां पानां २८२ छे. प्रतिनी लंबाई १०॥ इंच अने पहोलाई ४॥ इंचनी छे. आ प्रतिनी दरेक पुंठीमां १५ पंक्तिओ छे. पंक्तिदीठ ओछामां ओछा ५० अने वधारेमां वधारे ६२ अक्षरो छे. आ प्रतिना अंतमां लेखन काल आदीनो कशोय उहेख नथी तेम छतां लिप जोतां प्रति १७ मी शताब्दीना प्रारंभमां लखायानो संभव छे. पुस्तकनी स्थित सारी है.

घसंज्ञक पुस्तक—आ पुस्तक पाटण फोफलीया वाडानी आगळी होरीना तपागरुछीय पुस्तक मंडार हुं छे. आ पुस्तक मंडार तेना ट्रस्टीओ पैकी हाल आठ मलुकचंद दोलाचंदनी देखरेख नीचे छे. प्रति कागल उपर त्रिपाठमां लखाएकी छे जने तेमां सटीक छ कर्मगंथो छे. तेनां पत्र ११९ छे. प्रतनी लंबाई १०॥ इंच अने पहोलाई ४॥ इंचथी कांइक ओछी छे. आ प्रतिनी कोई पुंठीमां २४ तो कोईमां २५-२६ अने २० एम ओछी वत्ती पंक्तिओ छे. पंक्तिदीठ कममां कम ६३ अने अधिकमां अधिक ८१ अक्षरो छे. प्रतिनी स्थित घणी ज सारी छे. प्रतिना अंतमां नीचे प्रमाणे पुष्पिका छे.—

''संवत् १६०६ वर्षे कार्तिकशुद ४ गुरौ दिने लिखितम् । ।। शुभं भवतु ॥''

उसंज्ञक पुस्तक—आ पुस्तक वहोदराना आत्मानन्द जैनज्ञानमन्दिरमां पूज्य प्रवर्तक श्रीमत्कान्तिविजयजी महाराजनो पुस्तकसंग्रह छे तेमांनुं छे. ए भंडार आत्मानन्द जैनज्ञानमन्दिरना सेकेटरी शा० जीवणलाल किशोरदास कापडीयानी देखरेख नीचे छे. आ प्रति कागल उपर लखायेली छे अने तेमां सटीक पांच कर्मप्रंथ छे. तेनां पत्र १५४ छे. प्रतिनी लंबाई १३ इंचथी कांइक कम अने पहोलाई ५। इंचनी छे. आ प्रतिनी प्रत्येक पुंठीमां १७ पंक्तिओ छे अने पंक्तिदीठ कोई पंक्तिमां कममां कम ६४ अने अधिकमां अधिक ६७ अक्षरो छे. आ प्रतिना अंतमां लेखनकाल विगेरेनो उहेख नथी. खिन जोतां ए प्रति १७ भी शताब्दीमां लखायानो संभव छे. प्रतिनी स्थित घणी सारी छे.

प्रतिओनी शुद्धाशुद्धिनो विचार—क-स्त ग-म अने इसंक्रक प्रतिओमां बोढे घणे अंशे अशुद्धिओ तो दरेकमां छे ज, तो पण परस्पर तारतम्यतानो विचार करतां वधीये प्रतिओमां क अने घ आ वे प्रतिओ सौ करतां सारामां सारी छे. वाकीनी स्व— य अने इ आ त्रण प्रतिओमां स्व प्रति सारी छे अने ग इ आ वे प्रतिओमांथी ग प्रति सारी छे. अर्थात् एक बीजाथी उत्तरोत्तर अधिक अशुद्ध छे.

आभार—आ विभागनुं संपादन करती बखते उपरनी पांच प्रतिओनो उपयोग करवामां आव्यो छे. ए पांचे प्रतिओना जुदा जुदा मालिकोए प्रतिओ आपी अमारा संशोधनना कार्यमां जे सुगमता करी आपी छे ते बदल ए महाशयोना उपकारने कोई रीते पण भूली शकाय तेम नथी. बळी आ मागनुं संपादन करती बखते पं. सुखलालजीए हिंदी भाषामां करेला नवीन चार कर्मप्रंथना अनुवादनो अने तेनी प्रस्तावनानो कोई कोई ठेकाणे आश्रय लीघेलो होवाथी तेमनो पण उपकार मानुं छुं. अने छेवटमां मारा विद्वाद शिष्य मुनि श्रीपुण्यविज्ञयजीए आ विभागना प्रत्येक फॉर्मनुं अंतिम प्रुफ तपासी आपी अने संपादनने लगता बीजा कार्यने अंगे जोइती मदद आपी मारा कार्यने जे सरल करी आप्युं छे ते माटे तेओनो पण आ ठेकाणे उपकार मानुं छुं ए सर्वथा उचित लेखाशे.

उपरोक्त पांचे प्रतिओना आधारे बहु ज सावधानता पूर्वक आ विभागनुं संशोधन कर्युं छे तो पण कोइक ठेकाणे दृष्टिदोष आदिना कारणे त्रुटि रहेवा पामी होय तो वाचक महाशयो सुधारी वांचे ए अंतिम प्रार्थना साथे विरमुं छुं.

मुनि चतुरविजय.



# कर्मविपाकनामना प्रथमकर्मग्रन्थनी विषयसूची।

| गाथ | विषय                                                                 | पत्र     |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------|
|     | कर्मप्रन्थोतुं संशोधन करती बखते संबद्द करेली प्रतोना सङ्केती         | २        |
|     | टीकाकारे टीकामां उद्धरेख शास्त्रीय प्रमाणीना स्थानदर्शक संद्वेती     | २        |
|     | मुद्रित थया पछी जडी आवेल प्रमाणोना स्थानदर्शक सङ्केतो                | 4        |
|     | प्रमाण तरीके उद्धरेख प्रमाणप्रन्थोनी स्थानदर्शक सूची                 | 4        |
|     | आभार प्रदर्शन                                                        | 6        |
|     | प्रस्तावना                                                           | ٩        |
|     | कर्मप्रन्थोनी विषयानुक्रम सूची                                       | २३       |
| १   | मङ्गलाचरण, प्रनथनो विषय अने संबन्ध आदितुं कथन                        | १        |
|     | 'कर्म'शब्दनी व्युत्पत्ति                                             | 8        |
|     | जीवनुं उक्षण अने कर्मनी सिद्धि                                       | २        |
|     | कर्म भने जीवनो अनादिसम्बन्ध                                          | Ę        |
|     | जीवनी साथे कर्मनो अनादिसम्बन्ध होय तो वियोग केम सम्भवे ?             |          |
|     | ए शङ्कानुं समाधान                                                    | Ą        |
| २   | सामान्य रीते कर्मना प्रकृति, स्थिति, रस अने प्रदेश ए चार प्रकारो     |          |
|     | अने तेनी मोदकना दृष्टान्व द्वारा समज                                 | 3        |
|     | कर्मना मूल अने उत्तर भेदोनी समुचय सङ्ख्या                            | 8        |
| Ę   | कर्मनी मूलप्रकृतिनां नाम तथा ते दरेकना उत्तर भेदोनी सह्या            | မွ       |
|     | मूळकर्मप्रकृतिओने ज्ञानावरणीयादिकमथी राखवानुं कारण अने उपयोगनुं खरूप | 4        |
| 8   | ह्यानना पांच प्रकार अने व्यञ्जनावप्रहना चार प्रकार                   | Ę        |
|     | पांच ज्ञाननुं सामान्य स्वरूप                                         | Ę        |
|     | केवलकानमां मतिकान आदिना अभावनी चर्चा                                 | 9        |
|     | पांच ज्ञानने मतिज्ञानादिक्रमधी राखवानां कारणो                        | 6        |
|     | श्रुतनिश्रित अने अश्रुतनिश्रित मतिज्ञाननुं स्वरूप                    | १०       |
|     | अधुतनिश्रित मतिझानना औत्पत्तिकी, वैनयिकी, कर्मजा अने पारि-           |          |
|     | णामिकी बुद्धिने आश्री चार प्रकारो                                    | <b>१</b> |
|     | अवप्रहना भेदो                                                        | 28       |
|     | व्यञ्जनावप्रह्ना चार भेदो                                            | 88       |
|     | व्यञ्जनावप्रह्मां मन अने चक्षुनुं वर्जन शामादे ? ए शङ्कानुं समाधान   | 65       |
|     | व्यञ्जनावमह्नो काल                                                   | 32       |

| गाचा       | विषय                                                                      | 47 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 4          | मतिज्ञानना अर्थावमह आदि २४ भेदो अने श्रुतज्ञानना उत्तरभेदोनी सङ्ख्या      | १२ |
|            | मतिज्ञानना श्रुतनिश्रित १२ भेदो तथा ३३६ अने ३४० भेदोतुं खरूप              | १३ |
| Ę          | श्रुतज्ञानना अक्षरश्रुत आदि १४ मेदो अने तेनुं सविशेष खरूप                 | 88 |
| ·          | अदार लिपिनां नाम                                                          | 88 |
|            | दीर्घकालीकी, हेतुवादोपदेशिकी अने दृष्टिवादोपदेशिकी संज्ञाओर्नु स्वरूप     | १५ |
|            | मिध्यादृष्टिने सम्यक्षुतना अभावनी चर्चा                                   | १६ |
|            | आचाराङ्ग आदि ११ अङ्गनां नाम अने पदनी सङ्ख्या                              | १७ |
|            | दृष्टिवादना पांच भेदो                                                     | 80 |
|            | चौदपूर्वनां नाम अने प्रत्येकनी पदसङ्ख्या                                  | १७ |
| v          | श्रुतज्ञानना पर्याय आदि २० भेदो अने तेनुं स्वरूप                          | 86 |
| 6          | अवधि, मनःपर्यव अने केवल ज्ञानना भेदो                                      | 33 |
|            | अवधिज्ञानना आनुगामिक आदि छ भेदोनुं सप्रमाण वर्णन                          | 88 |
|            | हीयमान अने प्रतिपाति अवधिज्ञानमां फरक                                     | २१ |
|            | अवधिज्ञाननी द्रव्यादि चार प्रकारे प्ररूपणा                                | २१ |
|            | ऋजुमति अने विपुलमति मनःपर्यवज्ञाननुं खरूप                                 | 28 |
|            | मनःपर्यवनी द्रव्यादिभेदोधी प्ररूपणा                                       | २१ |
|            | छप्पन अन्तरद्वीपोनुं सविशेष वर्णन                                         | २२ |
|            | छप्पन अन्तरद्वीपनां नामो                                                  | २४ |
|            | केवलज्ञानतुं स्वरूप                                                       | २६ |
| 9          | दृष्टान्तपूर्वक पांच ज्ञानावरण अने नव दर्शनावरणनुं खरूप                   | २६ |
| १०         | चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन अने केवलदर्शनना आवरणतुं स्वरूप         | २७ |
| ११–१२      | निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला अने स्त्यानिध निद्रातुं स्वरूप | 26 |
|            | वेदनीयकर्मना सातावेदनीय अने असातावेदनीय भेदोनुं स्वरूप                    | 26 |
| १३         | 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                   |    |
|            | वथा मोहनीयकर्मना वे भेद                                                   | २९ |
| १४         | दर्शनमोहनीयना त्रण भेद                                                    | ₹0 |
|            | सम्यक्त्वने दर्शनमोहनीय केम कही शकाय १ ए शङ्कानुं समाधान                  | ३० |
| १५         | तत्त्वोनी सह्व्या अने सम्यक्त्वभोहनीयनी व्याख्या                          | ३० |
|            | नवतत्त्रव्यरूपनिरूपण गाथाओ                                                | ३० |
|            | क्षायिकादिसम्यक्त्वनुं सामान्य खरूप                                       | ३२ |
| <b>१</b> ६ | मिश्रमोहनीय अने मिथ्यात्वमोहनीयनुं स्वरूप                                 | 33 |
|            | -                                                                         |    |

| गाथा          | विषय                                                           | पत्र    |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| १७            | चारित्रमोहनीयकर्मना वे भेदो अने तेना उत्तरमेदो                 | ३४      |
|               | कषायना सोळ भेदोतुं खहूप                                        | ३४      |
| १८            | चार कषायनी स्थिति, गति अने तेनी विद्यमानतामां सम्यक्त्य        |         |
|               | आदिना अभावनुं वर्णन                                            | ३५      |
| १९            | जलरेखा आदि दृष्टान्तद्वारा चार प्रकारना क्रोधनुं अने तिनिशलता  |         |
|               | आदि दृष्टान्तद्वारा चार प्रकारना माननुं वर्णन                  | 38      |
| २०            | अवलेहिका आदि रष्टान्तद्वारा चार प्रकारनी मायानुं अने हरिव्रादि |         |
|               | दृष्टान्तद्वारा चार प्रकारना छोभनुं वर्णन                      | રૂ હ    |
| २ १           | नोकषायमोहनीयकर्मना हास्यादि छ भेदोनुं खरूप                     | 30      |
|               | भयमोहनीयना सात भेदोनां नाम                                     | 36      |
|               | नोकषायमोहनीयकर्मना स्त्रीवेद आदि त्रण वेदोनुं खरूप             | ₹८      |
| २३            | चारप्रकारना आयुष्कर्मनुं स्वरूप अने नामकर्मना ४२,९३,           |         |
|               | १०३ अने ६७ उत्तरभेदोनी सङ्ख्या                                 | ३८      |
| <b>२४</b> –२७ | नामकर्मनी वेतालीस प्रकृतियो चौद पिण्डप्रकृति, आठ               | **      |
|               | प्रत्येकप्रकृति, त्रसद्शक अने स्थावरदशकतुं स्वरूप              | ३९-४१   |
| २८            | त्रसचतुष्क स्थावरषटू आदि प्रकृतिबोधक शास्त्रीय संज्ञाओ         | ४१      |
|               | चौद पिण्डप्रकृतिना ६५ उत्तरभेदो                                | ४१      |
| ३०            | नामकर्मनी ९३, १०३ अने ६७ प्रकृतियोनुं निरूपण                   | ४२      |
| ₹ 🛭           | बन्ध, उदय, उदीरणा अने सत्तामां केटली केटली                     |         |
|               | प्रकृतियो होय? तेनी सङ्ख्या                                    | ४२      |
| ३२            | पिण्डप्रकृतियोनुं विशेष व्याख्यान                              | ४३      |
|               | गतिनामकर्मना चार भेदोनुं खरूप                                  | ४३      |
|               | जातिनामकर्मना पांच भेदोनुं स्वरूप                              | ४३      |
|               | जातिनामकर्मने मानवानुं प्रयोजन                                 | 88      |
|               | तनुनामकर्मना पांच भेदोनुं खरूप                                 | 88      |
|               | कार्मणशरीरसहित जीव गत्यंतरमां जाय छे तो ते जीव जतो             |         |
|               | आवतो केम देखातो नथी ? ए शङ्कानुं समाधान                        | ४५      |
| 33            | अङ्ग-उपाङ्गना भेदो अने अङ्गोपाङ्गनामकर्मना त्रण भेदोनुं खरूप   | ४६      |
| <b>3</b> 8    |                                                                | खरूप ४६ |
| •             | सङ्गातननामकर्मना औदारिकसङ्गातन आदि पांच भेदोनुं                |         |
|               | दृष्टान्तपूर्वक स्वरूप                                         | ४६      |
|               | 4                                                              | - •     |

| आश्वा | विषय                                                                                                     | पत्र |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ३६    | बन्धननामकर्मना जौदारिकौदारिकबन्धन आदि पंदर सेदोतुं स्वरूप                                                | 80   |
|       | पांच शरीरना द्विकादिसंयोगोनी अपेक्षार वन्धन छवीस थाव हो                                                  |      |
|       | पंदर बंधन केम कहां ? ए शक्कानुं समाधान                                                                   | 86   |
|       | बन्धननी पेठे पंदर सङ्घातन केम न थाय ? ए शङ्कानुं समाधान                                                  | 86   |
| 34-36 | संहनननामकर्मना वऋर्षभनाराच आदि छ भेदोनुं वर्णन                                                           | 86   |
| ३९    | संस्थाननामकर्मना समचतुरस्र आदि छ भेदोनुं स्वरूप अने                                                      |      |
|       | वर्णनामकर्मना वर्णादि पांच भेदोनुं स्वरूप                                                                | ४९   |
| ४०    | गन्ध, रस अने स्पर्शनामकर्मना अनुक्रमे वे पांच अने आठ                                                     |      |
|       | भेदो अने तेनुं स्वरूप                                                                                    | 40   |
| 88    | वर्णादि चारना वीस उत्तरभेदो पैकी शुभ-अशुभ प्रकृतियोनो विभाग                                              | 42   |
| ४२    | आनुपूर्वीचतुष्क, नरकद्विकादि शास्त्रीय संज्ञाओ अने                                                       |      |
|       | विहायोगतिनामकर्मना भेदोनुं स्वरूप                                                                        | 42   |
| ४३    | आठ प्रत्येकप्रकृतियो पैकी पराधातनामकर्म अने उच्छ्वासनाम-                                                 |      |
|       | कर्मनुं खरूप                                                                                             | ५३   |
|       | आतपनामकर्मनुं स्वरूप                                                                                     | 43   |
|       | उस्योतनामकर्मनुं खरूप                                                                                    | 48   |
|       | अगुरुलघु अने तीर्यक्करनामकर्मनुं स्वरूप                                                                  | 48   |
| ४७    | निर्माणनामकर्म अने उपघातनामकर्मनुं स्वरूप                                                                | 48   |
| ४८    | त्रसदशक पैकी त्रसनाम, बाद्रनाम अने पर्यासनामकर्मनुं सक्तप                                                | 44   |
|       | पर्याप्तिशब्दनी व्याख्या, पर्याप्तिनां नाम अने एना प्रत्येक भेदतुं सक्रप                                 | 44   |
|       | लब्बिपर्याप्त अने करणपर्याप्तनुं खरूप                                                                    | 48   |
|       | शरीरपर्याप्तियी ज शरीरनी उत्पत्ति थशे तो शरीरनाम-                                                        |      |
|       | कर्मनुं शुं प्रयोजन छे ? ए शङ्कानुं निवारण                                                               | ५६   |
|       | उच्छ्वासनामकर्मथी ज श्वास छेवातुं काम थई शके तो<br>उच्छ्वासपर्याप्ति निरर्थक केम बहि १ ए शङ्कातुं समाधान |      |
|       |                                                                                                          | ५६   |
|       | प्रत्येकनाम, स्थिरनाम, श्रुभनाम अने सुमगनामकर्मनुं सहप                                                   | ५६   |
| 40    | सुखरनाम, आदेयनाम अने यशःकीर्तिनामकर्मनुं सक्स्प तथा त्रस-                                                |      |
|       | दशकथी खाबरदशकना विपरीतपणानो निर्देश अने स्थाबरदशकतुं सक्तप<br>लिब्धअपर्याप्त अने करणअपर्याप्तनुं सक्तप   | 40   |

| ग्या | विषयः                                                                                                         | ं पत्र          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 48   | गोत्रकर्मना उच्चगोत्र अने नीचगोत्र ए वे भेदोन्तं दृष्टाम्बद्धारा स्वरूप                                       |                 |
|      | अने अन्तरायकर्मना वानान्तराय आदि पांच मेदोतुं सहस्य                                                           | 46              |
| 42   | अन्तरायकर्मनुं दृष्टाम्तद्वारा स्वरूप                                                                         | 49              |
| 48   | ज्ञानाबरण अने द्रीनावरणकर्मना वन्धद्देतुओ                                                                     | 98              |
| 48   | सातावेदनीय अने असातावेदनीयकर्मना बन्धनां कारणो                                                                | ६०              |
| 44   | द्शेनमोइनीयकर्मना बन्धनां कारणो                                                                               | ६०              |
| 48   | कषाय अने नोकवायरूप वे प्रकारना चारित्रमोहनीय-                                                                 |                 |
|      | कर्म अने नरकायुकर्मना बन्धहेतुओ                                                                               | ६१              |
| 40   | तिर्यगायुक्म अने मनुष्यायुक्मना बन्धनां कारणो                                                                 | ६२              |
| 46   | देवायु अने शुभ-अशुभनामकर्मना बन्धहेतुओ                                                                        | ६२              |
| 49   | उष-नीचगोत्रकर्मना बन्धहेतुओ                                                                                   | ६४              |
| ξo   | अन्तरायकर्मना बन्धदेतुओ तथा यन्थनो उपसंहार                                                                    | ६४              |
|      | प्रनथकारनी प्रशस्ति.                                                                                          | ६५              |
| गथा  | कर्मस्तवनामक बीजा कर्मग्रन्थनी विषयसूची।                                                                      | বঙ্গ            |
|      |                                                                                                               |                 |
| १    | मङ्गलाचरण आदि                                                                                                 | ξĘ              |
|      | बन्ध, उदय, उदीरणा अने सत्तानुं स्वक्षण                                                                        | <b>ξ 0</b>      |
| ۲    | चौद् गुणस्थाननां नामो                                                                                         | ξw              |
|      | 'गुणस्थान' शब्दनी व्याख्या                                                                                    | ξw              |
|      | मिध्यादृष्टिगुणस्थाननुं स्वरूप                                                                                | <b>६७</b><br>६८ |
|      | मिध्यादृष्टिने गुणस्थाननो संभव केम होइ शके ? ए सङ्कालं समाधान<br>जो गुणस्थान होय तो तेने मिध्यादृष्टि केम कही | ५८              |
|      | शकाय ? ए शङ्कानुं समाधान                                                                                      | ६८              |
|      | साखादनसम्यग्दृष्टिगुणस्थाननुं अने श्रम्बभेदनुं स्वरूप                                                         | ६८              |
|      | मिश्रगुणस्थाननुं अने त्रणपुञ्चनुं स्वरूप                                                                      | 90              |
|      | अविरतसम्यग्दृष्टिगुणस्थाननुं स्वरूप, तेने लगताः आठः                                                           |                 |
|      | मङ्गो अने ए मङ्गोनी स्थापना                                                                                   | 90              |

40

देशविरतगुणस्थानमुं स्वरूप

| ः गाया          | वि <b>वय</b>                                                    | पत्र         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
|                 | प्रमत्तराणस्थाननुं स्वरूप                                       | ७१           |
| ,               | अप्रमत्त्रगुणस्थाननुं स्वरूप                                    | ७१           |
|                 | अपूर्वगुणस्थाननुं खरूप अने एना भेदोनुं कथन                      | ७१           |
|                 | अपूर्वगुणस्थानना त्रण कालनी अपेक्षाये असङ्ख्यात-                |              |
|                 | लोकाकाशप्रदेशप्रमाण अध्यवसायो                                   | ७१           |
|                 | अपूर्वगुणस्थानना त्रणकाळनी अपेक्षाए अनन्त                       |              |
|                 | अध्यवसाय केम न थाय ? ए शङ्कानुं निवारण                          | ७२           |
|                 | अनिष्टत्तिबादरसम्परायगुणस्थाननुं स्वरूप अने तेना वे भेदो        | ७२           |
|                 | सूक्ष्मसंपरायगुणस्थाननुं स्वरूप                                 | ७२           |
|                 | उपशान्तकषायवीतरागछद्मस्थगुणस्थाननुं स्त्रह्मप                   | ७३           |
|                 | उपशमश्रेणितुं स्वरूप अने तेनी स्थापना                           | ७३           |
|                 | एक जीव एकभवमां उपशमश्रेणि केटली बार प्राप्त करे ?               |              |
|                 | तेनुं अने तद्विषयक मतान्तरनुं कथन                               | ৬৪           |
|                 | क्षीणकपायवीतरागछदास्थगुणस्थाननुं स्वरूप                         | ७४           |
|                 | क्षपकश्रेणिनुं स्वरूप                                           | ७४           |
|                 | क्षपकश्रेणिनी स्थापना                                           | ७५           |
|                 | सयोगिकेवलिगुणस्थानतुं स्वरूप                                    | ७५           |
|                 | अयोगिकेवलिगुणस्थाननुं अने अयोगित्व केवी रीते थाय ? तेनुं स्वरूप | 4            |
|                 | केवलिसमुद्रात कोण करे? अने कोण न करे? तेनुं स्वरूप              | ७५           |
|                 | योगनिरोध अने शैलेशीकरणनुं संक्षिप्त स्वरूप                      | હફ           |
|                 | वन्धाधिकार ।                                                    | •            |
| ş               | बन्धनुं छक्षण तथा ओघथी १२० अने मिध्यादृष्टिगुणस्थानमां          |              |
|                 | ११७ प्रकृतिना बन्धनुं स्वरूप                                    | <b>10 10</b> |
| 8-4             | साखादनगुणस्थानमां १०१ अने मिश्रगुणस्थानमां ७४                   |              |
|                 | प्रकृतिना बन्धनुं स्वरूप                                        | ωq           |
| <b>&amp;-</b> 0 | अविरतसम्यग्दृष्टिगुणस्थानमां ७७ अने देशविरतिगुण-                | • (          |
|                 | स्थानमां ६७ प्रकृतिना बन्धनुं स्वरूप                            | 60           |
| 5-0             | प्रमत्तगुणस्थानमां ६३ अने अप्रमत्तगुणस्थानमां ५९-५८             |              |
|                 | श्कृतिना बन्धनुं स्वरूप                                         | 60           |
| 9-80            | अपूर्वकरणगुणस्थानना सात मागमांथी पहेला भागमां ५८ अने ते पछीना   | 6 4          |
|                 | पांच मागमां ५६-५६ अने अन्त्य भागमां २६ प्रकृतिना बन्धनुं स्वरूप | <b>/</b> 9   |
|                 | A STORY AND THE ASSESSMENT AND CONTRACTOR                       | ८२           |

| गामा          | विष्यः                                                | पत्र  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------|--|
| 20-68         | अनिवृत्तिवादरना पांच भागमां कमधी २२, २१, २०, १९       |       |  |
|               | अने १८ प्रकृतिना बन्धनुं स्वरूप                       | ८२    |  |
| ११            | सूक्ष्मसम्परायगुणस्थानमां १७ प्रकृतिना बन्धनुं स्वरूप | ८३    |  |
|               | उपशान्तमोह आदि त्रण गुणस्थानमां १-१-१ प्रकृतिना       |       |  |
|               | वन्धनुं अने अयोगिगुणस्थानमां वन्धना अभावनुं खरूप      | ८३    |  |
|               | बन्धाधिकारनी समाप्ति                                  | 58    |  |
|               | उदयाधिकार ।                                           |       |  |
| १३            | उदय अने उदीरणानुं छक्षण तथा ओघथी १२२ अने              |       |  |
|               | मिध्यादृष्टिगुणस्थानमां ११७ प्रकृतिना उदयनुं वर्णन    | ۲8    |  |
| १४            | सासादनगुणस्थानमां १११ प्रकृतिना उदयनुं वर्णन          | ۲8    |  |
|               | मिश्रगुणस्थानमां १०० प्रकृतिना उदयनुं वर्णन           | ८४–८५ |  |
| १५            | अविरतगुणस्थानमां १०४ प्रकृतिना उद्यनुं वर्णन          | ८५–८६ |  |
|               | देशविरतिगुणस्थानमां ८७ प्रकृतिना उदयतुं वर्णन         | ८५-८६ |  |
|               | प्रमत्तगुणस्थानमां ८१ प्रकृतिना उदयनुं वर्णन          | ८६-८७ |  |
|               | अप्रमत्तराुणस्थानमां ७६ प्रकृतिना उदयनुं वर्णन        | ८७    |  |
|               | अपूर्वकरणगुणस्थानमां ७२ प्रकृतिना उदयनुं वर्णन        | 6.0   |  |
| १८            | अनिवृत्तिगुणस्थानमां ६६ प्रकृतिना उदयनुं वर्णन        | 66    |  |
| १८-१९         | सूक्ष्मसम्पराय अने उपशान्तमोहगुणस्थानमां अनुक्रमधी    |       |  |
|               | ६०-५९ प्रकृतिना उदयनुं वर्णन                          | 66    |  |
| १९-२०         | क्षीणमोहगुणस्थानमां ५७-५५ प्रकृतिना उदयनुं वर्णन      | 66    |  |
| २०-२१         | सयोगिकेवितगुणस्थानमां ४२ प्रकृतिना उदयनुं वर्णन       | 66-68 |  |
| <b>२१-२</b> ३ | अयोगिकेवलिगुणस्थानमां १२ प्रकृतिना उद्यनुं वर्णन      | 68    |  |
|               | उद्याधिकारनी समाप्ति.                                 | ९०    |  |
| उदीरणाधिकार । |                                                       |       |  |
| <b>२३२</b> ४  | ओघमां १२० अने मिथ्यादृष्टि आदि छ गुणस्थानमां          |       |  |
|               | कमधी ११७, १११, १००, १०४, ८७ अने ८१                    |       |  |
|               | प्रकृतिनी उदीरणानुं कथन                               | ९०    |  |
| 21            | अप्रमत्तादि सात गुणस्थानोमां क्रमथी ७३, ६९, ६३, ५७,   |       |  |
|               | ५६, ५४ अने ३९ प्रकृतिनी उदीरणा                        | ९०    |  |

| বাৰা       | विषय                                                                                                                       | 47             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|            | अयोगिकेवलिगुणसानमां योगनो अभाव होवाबी उदीरणानी अभा                                                                         | 4 98           |
|            | उदीरणाधिकारनी समाप्ति.                                                                                                     | 98             |
|            | सत्ताधिकार ।                                                                                                               |                |
| <b>ર</b> ય | सत्तानुं लक्षण तथा प्रथमथी अगीयार गुगस्थानपर्यन्त                                                                          |                |
|            | १४८ प्रकृतिनी सत्तानुं निरूपण                                                                                              | <b>9</b> 8     |
| <b>२</b> ५ | सासादन अने मिश्रगुणस्थानमां १४७ प्रकृतिनी सत्तानुं निरूपण                                                                  | 88             |
| २६         | अनन्तानुबंधिचतुष्कनुं जेणे विसंयोजन कर्यु होय, देव-मनुष्यना अ<br>बन्ध कर्यो होय अने उपशमश्रेणि उपर आहृद्ध थयो होय तेनी अपे |                |
|            | अपूर्वकरण आदि चार गुणस्थानमां १४२ प्रकृतिनी सत्तानुं वर्णन                                                                 | ९२             |
| २६         |                                                                                                                            |                |
|            | सप्तक क्षयनी अपेक्षाए १४१ प्रकृतिनी सत्तानुं निरूपण                                                                        | ९२             |
| २७         | अविरतसम्यम्दृष्टि आदि चार गुणस्थानमां नरक, तिर्येच अने                                                                     |                |
|            | सुरायुना क्षयनी अपेक्षाये १४५ प्रकृतिनी सत्तानुं निरूक्ण                                                                   | ९२             |
| २७         | अनन्तानुबन्धि ४ मिथ्यात्व ५ मिश्र ६ अने सम्यक्त्व ७ आ सात                                                                  | ı              |
|            | प्रकृतिना क्षयनी अपेक्षाए अविरतसम्यग्दृष्टियी छईने अनिवृत्तिबादः                                                           | τ              |
|            | गुणस्थानना प्रथम भाग सुधी १३८ प्रकृतिनी सत्तानुं निरूपण                                                                    | ९३             |
| २८–२९      | क्षपकश्रेणिने आश्री अनिवृत्तिबादरगुणस्थानना बीजा भागधी                                                                     |                |
|            | नवमा भाग सुधी कमथी १२२, ११४, ११३, ११२,                                                                                     |                |
|            | १०६, १०५, १०४ अने १०३ प्रकृतिनी सत्तानुं निरूपण                                                                            | 93-98          |
| ३०         | सूक्ष्मसम्परायमां १०२ अने क्षीणमोहमां १०१ अने ९९                                                                           |                |
|            | प्रकृतिनी सत्तानुं निरूपण                                                                                                  | ९४             |
| 30-38      | सयोगिकेवलिगुणस्थानमां ८५ प्रकृतिनी सत्तानुं निरूपण                                                                         | ९४             |
| ३१-३३      | अयोगिकेवलिगुणस्थानमां १३ प्रकृतिनी सत्तानुं निरूपण                                                                         | 98- <b>9</b> 4 |
| ३४         | अयोगिकेवलिगुणस्थानमां मतान्वरे १२ प्रकृतिनी सत्तानुं निरूपण                                                                | ९५             |
| ३४         | महावीरस्वामिना दीश्वामहणादिनुं संश्विप्त वर्णन                                                                             | 94             |
|            | महावीरस्वामिने नमस्कार करवानी श्रोताने उपदेश आदि वर्णन                                                                     | ९६             |
|            | सत्ताधिकारनी समाप्ति साथे प्रनथनी समाप्ति                                                                                  | ९६             |
|            | प्रन्थकारनी प्रशस्ति                                                                                                       | ९७             |

# बन्धस्तामित्वनामका त्रीजा कर्मग्रन्थनी विषयसूची।

| गाथा        | विषय                                                     | বঙ্গ |
|-------------|----------------------------------------------------------|------|
| १           | मङ्गल अने विषयादिकनुं कथन                                | 96   |
|             | बन्धस्वामित्वनुं लक्षण                                   | 90   |
|             | चौद मार्गणास्थान अने तेना उत्तरभेदोनी सङ्ख्या            | 96   |
| २-३         | बन्धस्वामित्वमां उपयोगी पंचावन प्रकृतियोनो संप्रह        | 99   |
| 8-4         | सामान्यथी नरकगतिमां तथा रक्षप्रभा आदि त्रण नरकना नारकोना |      |
|             | ओघथी १०१ अने आद्यनां चार गुणस्थानमां ऋमधी १००, ९६,       |      |
|             | ७० अने ७२ प्रकृतिना वन्धस्वामित्वनुं कथन                 | १००  |
| دم          | पङ्कप्रभा आदि त्रण नरकना नारकोना ओघथी १०० अने            |      |
|             | पहेलां चार गुणस्थानमां क्रमथी १००, ९६, ७० अने ७१         |      |
|             | प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन                           | १००  |
| <b>६-७</b>  | सातमी नारकीमां ओघथी ९९, अने आदिना चार गुणस्थानमां        |      |
|             | क्रमथी ९६, ९१, ७० अने ७० प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन  | 800  |
| <b>5</b> -0 | तिर्यग्गतिमां पर्याप्ततिर्यक्चोना ओषधी ११७ अने आदिना     |      |
|             | पांच गुणस्थानमां क्रमथी ११७, १०१, ६९, ७० अने             |      |
|             | ६६ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन                        | १०१  |
| 9           | मनुष्यगतिमां पर्याप्तमनुष्योना ओघथी १२० अने आदिथी तेर    |      |
|             | गुणस्थानमां क्रमथी ११७, १०१, ६९, ७१, ६७, ६३, ५९-         |      |
|             | ५८, ५८-५६-५६-२६, २२-२१-२०-१९-१८,                         |      |
|             | १७, १, १, अने १ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन           | १०१  |
| 9           | लिधअपर्याप्त तिर्वेद्ध अने मनुष्योना ओघषी तथा मिण्या-    |      |
|             | दृष्टिमां १०९ प्रकृतिना वन्धस्वामित्वनुं कथन             | १०३  |
| १०          | सामान्यथी देवगतिमां तथा आदिना वे देवलीकमां देवीना        |      |
|             | ओघयी १०४ अने आदिना चार गुणस्थानमां क्रमयी १०३,           |      |
|             | ९६, ७०, अने ७२ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वतुं कथन            | १०३  |
| १०          | ज्योतिष्क, भवनपति, व्यन्तर अने तेनी देवीयोना ओघधी        |      |
|             | १०३ तथा आदिना चार गुणस्थानमां क्रमणी १०३, ९६,            |      |
|             | ७० अने ७१ प्रकृतिना बन्धस्तामित्वतुं कथन                 | १०३  |

| ११ सनत्कुमार आदि छ कल्पना देवोना ओघर्या १०१ अने आदिना चार गुणस्थानमां कमर्या १००, ९६, ७० अने ७२ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन ११ आनतादि चार कल्पना तथा नव भैवेयकना देवोना ओघर्या ९७, अने आदिना चार गुणस्थानमां ९६, ९२, ७०, अने ७२ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०३ ११ पांच अनुत्तरना देवोना ओघर्या अने अविरतसम्यग्दृष्टि- गुणस्थानमां ७२ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ ११–१२ एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पृथ्वी, जल अने वनस्पतिना ओघर्या १०९ तथा आदिना चे गुणस्थानमां कमर्था १०९, ९६ अने मतान्तरे ९४ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १३ पक्रोन्द्रिय तथा त्रसकायिकोना ओघर्या १२० अने प्रथमर्था तेर गुणस्थानमां कमर्था ११७, १०१, ७४, ७७, ६७, ६३, ५९–५८, ५८–५६–२६, २२–२१–२०–१५– १८, १७, १, १ अने १ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १३ अप्रिकाय अने वायुकायिकोना ओघर्या तथा मिध्यादृष्टि- गुणस्थानमां १०५ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १३ योगमार्गणामां मनयोग ४ तथा वचयोग ४ मां ओघर्या अने आदिर्या तेर गुणस्थानमां पञ्चिन्द्रिय प्रमाणे प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ १३ योगमार्गणामां मनयोग ४ तथा वचयोग ४ मां ओघर्या अने आदिर्या तेर गुणस्थानमां पञ्चिन्द्रिय प्रमाणे प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०५ १३ सत्यादिमनोयोग ४ अने वचनयोग ४ नुं स्वरूप |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आदिना चार गुणस्थानमां कमधी १००, ९६, ७० अने ७२ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन ११ आनतादि चार कल्पना तथा नव भैबेयकना देवोना ओषधी ९७, अने आदिना चार गुणस्थानमां ९६, ९२, ७०, अने ७२ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०३ ११ पांच अनुत्तरना देवोना ओघथी अने अविरतसम्यग्दृष्टि- गुणस्थानमां ७२ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ ११–१२ एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पृथ्वी, जल अने बनस्पतिना ओघथी १०९ तथा आदिना चे गुणस्थानमां कमधी १०९, ९६ अने मतान्तरे ९४ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १३ पश्चेन्द्रिय तथा त्रसकायिकोना ओघथी १२० अने प्रथमधी तेर गुणस्थानमां कमधी ११७, १०१, ७४, ७७, ६७, ६३, ५९–५८, ५८–५६–२६, २२–२१–२०–१९– १८, १७, १, १ अने १ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ १३ अप्रिकाय अने वायुकायिकोना ओघथी तथा मिध्यादृष्टि- गुणस्थानमां १०५ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ १३ योगमार्गणामां मनयोग ४ तथा वच्योग ४ मां ओघथी अने आदिथी तेर गुणस्थानमां पश्चेन्द्रिय प्रमाणे प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०५                                                                                                                                                                                                                                             |
| १२ अनतादि चार कल्पना तथा नव भैवेयकना देवोना ओवधी ९७, अने आदिना चार गुणस्थानमां ९६, ९२, ७०, अने ७२ प्रकृतिना बन्धस्थामित्वनुं कथन ११ पांच अनुत्तरना देवोना ओघधी अने अविरतसम्यग्दृष्टि- गुणस्थानमां ७२ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ ११-१२ एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पृथ्वी, जल अने बनस्पतिना ओघधी १०९ तथा आदिना चे गुणस्थानमां क्रमधी १०९, ९६ अने मतान्तरे ९४ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १३ पञ्चेन्द्रिय तथा असकायिकोना ओघधी १२० अने प्रथमधी तेर गुणस्थानमां क्रमधी ११७, १०१, ७४, ७७, ६७, ६३, ५९-५८, ५८-५६-२६, २२-२१-२०-१९- १८, १७, १, १ अने १ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ १३ अपिकाय अने वायुकायिकोना ओघधी तथा मिध्यादृष्टि- गुणस्थानमां १०५ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ १३ योगमार्गणामां मनयोग ४ तथा वचयोग ४ मां ओघधी अने आदिथी तेर गुणस्थानमां पञ्चेन्द्रिय प्रमाणे प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ९७, अने आदिना चार गुणस्थानमां ९६, ९२, ७०, अने ७२ प्रकृतिना बन्धस्थामित्वनुं कथन ११ पांच अनुत्तरना देवोना ओघथी अने अविरतसम्यग्दृष्टि- गुणस्थानमां ७२ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ ११-१२ एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पृथ्वी, जल अने वनस्पतिना ओघथी १०९ तथा आदिना चे गुणस्थानमां कमथी १०९, ९६ अने मतान्तरे ९४ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १३ पद्मेन्द्रिय तथा असकायिकोना ओघथी १२० अने प्रथमधी तेर गुणस्थानमां कमथी ११७, १०१, ७४, ७७, ६७, ६३, ५९-५८, ५८-५६-२६, २२-२१-२०-१५- १८, १७, १, १ अने १ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १३ अप्रिकाय अने वायुकायिकोना ओघथी तथा मिध्यादृष्टि- गुणस्थानमां १०५ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १३ योगमार्गणामां मनयोग ४ तथा वचयोग ४ मां ओघथी अने आदिथी तेर गुणस्थानमां पञ्चेन्द्रिय प्रमाणे प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १३ सत्यादिमनोयोग ४ अने वचनयोग ४ नुं स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ९७, अने आदिना चार गुणस्थानमां ९६, ९२, ७०, अने ७२ प्रकृतिना बन्धस्थामित्वनुं कथन ११ पांच अनुत्तरना देवोना ओघथी अने अविरतसम्यग्दृष्टि- गुणस्थानमां ७२ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ ११-१२ एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पृथ्वी, जल अने वनस्पतिना ओघथी १०९ तथा आदिना चे गुणस्थानमां कमथी १०९, ९६ अने मतान्तरे ९४ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १३ पद्मेन्द्रिय तथा असकायिकोना ओघथी १२० अने प्रथमधी तेर गुणस्थानमां कमथी ११७, १०१, ७४, ७७, ६७, ६३, ५९-५८, ५८-५६-२६, २२-२१-२०-१५- १८, १७, १, १ अने १ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १३ अप्रिकाय अने वायुकायिकोना ओघथी तथा मिध्यादृष्टि- गुणस्थानमां १०५ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १३ योगमार्गणामां मनयोग ४ तथा वचयोग ४ मां ओघथी अने आदिथी तेर गुणस्थानमां पञ्चेन्द्रिय प्रमाणे प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १३ सत्यादिमनोयोग ४ अने वचनयोग ४ नुं स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ११ पांच अनुत्तरना देवोना ओघथी अने अविरतसम्यग्दृष्टि- गुणस्थानमां ७२ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ ११-१२ एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पृथ्वी, जल अने बनस्पतिना ओघथी १०९ तथा आदिना चे गुणस्थानमां क्रमथी १०९, ९६ अने मतान्तरे ९४ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १३ पद्धेन्द्रिय तथा त्रसकायिकोना ओघथी १२० अने प्रथमधी तेर गुणस्थानमां क्रमथी ११७, १०१, ७४, ७७, ६७, ६३, ५९-५८, ५८-५६-२६, २२-२१-२०-१९- १८, १७, १, १ अने १ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ १३ अभिकाय अने वायुकायिकोना ओघथी तथा मिध्यादृष्टि- गुणस्थानमां १०५ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ १३ योगमार्गणामां मनयोग ४ तथा वचयोग ४ मां ओघथी अने आदिथी तेर गुणस्थानमां पञ्चेन्द्रिय प्रमाणे प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०५ १३ सत्यादिमनोयोग ४ अने वचनयोग ४ नुं स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| शुणस्थानमां ७२ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन ११-१२ एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पृथ्वी, जल अने बनस्पतिना ओघथी १०९ तथा आदिना वे गुणस्थानमां क्रमधी १०९, ९६ अने मतान्तरे ९४ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १३ पश्चेन्द्रिय तथा त्रसकायिकोना ओघथी १२० अने प्रथमधी तेर गुणस्थानमां क्रमधी ११७, १०१, ७४, ७७, ६७, ६३, ५९-५८, ५८-५६-२६, २२-२१-२०-१९- १८, १७, १, १ अने १ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ १३ अप्रिकाय अने वायुकायिकोना ओघथी तथा मिध्यादृष्टि- गुणस्थानमां १०५ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ १३ योगमार्गणामां मनयोग ४ तथा वचयोग ४ मां ओघथी अने आदिशी तेर गुणस्थानमां पञ्चेन्द्रिय प्रमाणे प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०५ १३ सत्यादिमनोयोग ४ अने वचनयोग ४ नुं स्वरूप १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ११-१२ एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पृथ्वी, जल अने बनस्पतिना ओघयी १०९ तथा आदिना ने गुणस्थानमां क्रमधी १०९, ९६ अने मतान्तरे ९४ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ १३ पक्केन्द्रिय तथा त्रसकायिकोना ओघथी १२० अने प्रथमधी तेर गुणस्थानमां क्रमधी ११७, १०१, ७४, ७७, ६७, ६३, ५९-५८, ५८-५६-२६, २२-२१-२०-१९- १८, १७, १, १ अने १ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ १३ अमिकाय अने वायुकायिकोना ओघथी तथा मिथ्यादृष्टि- गुणस्थानमां १०५ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ १३ योगमार्गणामां मनयोग ४ तथा वचयोग ४ मां ओघथी अने आदिथी तेर गुणस्थानमां पक्केन्द्रिय प्रमाणे प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०५ १३ सत्यादिमनोयोग ४ अने वचनयोग ४ नुं स्वरूप १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १०९ तथा आदिना वे गुणस्थानमां क्रमधी १०९, ९६ अने मतान्तरे ९४ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १३ पञ्चेन्द्रिय तथा त्रसकायिकोना ओघथी १२० अने प्रथमधी तेर गुणस्थानमां क्रमधी ११७, १०१, ७४, ७७, ६७, ६३, ५९-५८, ५८-५६-२६, २२-२१-२०-१९- १८, १७, १, १ अने १ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ १३ अप्रिकाय अने वायुकायिकोना ओघथी तथा मिध्यादृष्टि- गुणस्थानमां १०५ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ १३ योगमार्गणामां मनयोग ४ तथा वचयोग ४ मां ओघथी अने आदिथी तेर गुणस्थानमां पञ्चेन्द्रिय प्रमाणे प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०५ १३ सत्यादिमनोयोग ४ अने वचनयोग ४ नुं स्वरूप १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| मतान्तरे ९४ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ १३ पक्केन्द्रिय तथा त्रसकायिकोना ओघथी १२० अने प्रथमधी तेर गुणस्थानमां क्रमधी ११७, १०१, ७४, ७७, ६७, ६३, ५९-५८, ५८-५६-२६, २२-२१-२०-१९- १८, १७, १, १ अने १ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ १३ अप्रिकाय अने वायुकायिकोना ओघथी तथा मिध्यादृष्टि- गुणस्थानमां १०५ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ १३ योगमार्गणामां मनयोग ४ तथा वचयोग ४ मां ओघथी अने आदिथी तेर गुणस्थानमां पक्केन्द्रिय प्रमाणे प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०५ १३ सत्यादिमनोयोग ४ अने वचनयोग ४ नुं स्वरूप १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १३ पद्मेन्द्रिय तथा त्रसकायिकोना ओघथी १२० अने प्रथमधी तेर गुणस्थानमां क्रमधी ११७, १०१, ७४, ७७, ६७, ६३, ५९-५८, ५८-५६-२६, २२-२१-२०-१५- १८, १७, १, १ अने १ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ १३ अप्रिकाय अने वायुकायिकोना ओघथी तथा मिध्यादृष्टि- गुणस्थानमां १०५ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ १३ योगमार्गणामां मनयोग ४ तथा वचयोग ४ मां ओघथी अने आदिथी तेर गुणस्थानमां पञ्चेन्द्रिय प्रमाणे प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०५ १३ सत्यादिमनोयोग ४ अने वचनयोग ४ नुं स्वरूप १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| तेर गुणस्थानमां क्रमधी ११७, १०१, ७४, ७७, ६७,<br>६३, ५९-५८, ५८-५६-२६, २२-२१-२०-१९-<br>१८, १७, १, १ अने १ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४<br>१३ अप्रिकाय अने वायुकायिकोना ओघथी तथा मिध्यादृष्टि-<br>गुणस्थानमां १०५ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४<br>१३ योगमार्गणामां मनयोग ४ तथा वचयोग ४ मां ओघथी अने आदिथी<br>तेर गुणस्थानमां पञ्चेन्द्रिय प्रमाणे प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०५<br>१३ सत्यादिमनोयोग ४ अने वचनयोग ४ नुं स्वरूप १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| तेर गुणस्थानमां क्रमधी ११७, १०१, ७४, ७७, ६७,<br>६३, ५९-५८, ५८-५६-२६, २२-२१-२०-१९-<br>१८, १७, १, १ अने १ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४<br>१३ अप्रिकाय अने वायुकायिकोना ओघथी तथा मिध्यादृष्टि-<br>गुणस्थानमां १०५ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४<br>१३ योगमार्गणामां मनयोग ४ तथा वचयोग ४ मां ओघथी अने आदिथी<br>तेर गुणस्थानमां पञ्चेन्द्रिय प्रमाणे प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०५<br>१३ सत्यादिमनोयोग ४ अने वचनयोग ४ नुं स्वरूप १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १८, १७, १, १ अने १ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४<br>१३ अप्रिकाय अने वायुकायिकोना ओघणी तथा मिध्यादृष्टि-<br>गुणस्थानमां १०५ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४<br>१३ योगमार्गणामां मनयोग ४ तथा वचयोग ४ मां ओघणी अने आदिथी<br>तेर गुणस्थानमां पक्रेन्द्रिय प्रमाणे प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०५<br>१३ सत्यादिमनोयोग ४ अने वचनयोग ४ नुं स्वरूप १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १३ अप्रिकाय अने वायुकायिकोना ओघथी तथा मिध्यादृष्टि- गुणस्थानमां १०५ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ १३ योगमार्गणामां मनयोग ४ तथा वचयोग ४ मां ओघथी अने आदिथी तेर गुणस्थानमां पक्चेन्द्रिय प्रमाणे प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०५ १३ सत्यादिमनोयोग ४ अने वचनयोग ४ नुं स्वरूप १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १३ अप्रिकाय अने वायुकायिकोना ओघथी तथा मिध्यादृष्टि- गुणस्थानमां १०५ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४ १३ योगमार्गणामां मनयोग ४ तथा वचयोग ४ मां ओघथी अने आदिथी तेर गुणस्थानमां पक्चेन्द्रिय प्रमाणे प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०५ १३ सत्यादिमनोयोग ४ अने वचनयोग ४ नुं स्वरूप १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| गुणस्थानमां १०५ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०४<br>१३ योगमार्गणामां मनयोग ४ तथा वचयोग ४ मां ओघथी अने आदिथी<br>तेर गुणस्थानमां पञ्चेन्द्रिय प्रमाणे प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०५<br>१३ सत्यादिमनोयोग ४ अने वचनयोग ४ नुं स्वरूप १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>१३ योगमार्गणामां मनयोग ४ तथा वचयोग ४ मां ओघथी अने आदिथी तेर गुणस्थानमां पञ्चेन्द्रिय प्रमाणे प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०५</li> <li>१३ सत्यादिमनोयोग ४ अने वचनयोग ४ नुं स्वरूप १०५</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १३ सत्यादिमनोयोग ४ अने वचनयोग ४ तुं स्वरूप १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १३ औदारिककाययोगमां ओषधी अने प्रथमधी तेर गुणस्थानमां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पर्याप्तमनुष्यनी पेठे प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १३-१५ औदारिकमिश्रकाययोगमां ओवर्यी ११४ अने पहेला, बीजा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| चोथा अने तेरमा गुणस्थानमां क्रमधी १०९, ९४, ७५ अने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १५ कार्मणकाययोगमां ओघयी ११२ अने पहेला, बीजा, चोथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अने तेरमा गुणस्थानमां क्रमधी १०७, ९४, ७५ अने १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १५ आहारककाययोग अने आहारकमिश्रकाययोगमां ओघधी अने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| छडा गुणस्थानमां ६३ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ाषा  | <b>Status</b>                                                            | বঙ্গ   |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| १६   | वैक्रियकाययोगमां ओवधी अमें प्रथममां चार गुणस्थानमां सा-                  |        |
|      | मान्य देवगतिप्रमाणे प्रकृतिना बन्धस्वामित्वतुं कवन                       | १०६    |
| १६   | वैकियमिश्रकाययोगमां ओधवी १०२ अने पहेला, बीजा अने                         |        |
|      | चोथा गुणस्थानमां क्रमथी १०१, ९४ अने ७१ प्रकृतिनाः                        |        |
|      | मन्धस्त्रामित्वतुं कथन                                                   | १०६    |
| १६   | स्तीवेद आदि त्रण वेदमां ओंखयी १२० अने आदिनां नक                          |        |
|      | गुणस्थानमां क्रमथी ११७, १०१, ७४, ७७, ६७, ६३,                             |        |
|      | ५९-५८, ५८-५६-२६ अने २२ प्रकृतिना बन्धस्वामि-                             |        |
|      | स्वतुं कथन                                                               | १०७    |
| 8 €  | कषायमार्गणामां अनन्तानुबन्धिचतुष्कमां ओषयी ११७ अने                       |        |
|      | पहेला, बीजा गुणस्थानमां ११७ अने १०१ प्रकृतिना बन्ध-                      |        |
|      | स्तामित्वतुं इथन                                                         | १०७    |
| १६   |                                                                          | •      |
|      | गुणस्थानमां क्रमथी ११७, १०१, ७४ अने ७७ प्रकृतिना<br>बन्धस्वामित्वतुं कथन | 0 - 10 |
| 9 =  | प्रत्याख्यानावरणचतुष्कमां ओघथी ११८ अने आदिना पांच                        | 800    |
| 44   | गुणस्थानमां क्रमथी ११७, १०१, ७४, ७७ अने ६७ प्रक्र-                       |        |
|      | तिना बन्धस्वामित्वनुं कथन                                                | १०७    |
| 9 (0 | संज्वलनकोध, मान अने मायामां ओघथी १२० अने आदिनां                          | 400    |
| , •  | नव गुणस्थानमां क्रमथी ११७, १०१, ७४, ७७, ६७,                              |        |
|      | ६३, ५९-५८, ५८-५६-२६, २२-२१-२०-१९ अने                                     |        |
|      | १८ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन                                        | १०७    |
| 2 10 | संज्वलनलोभमां ओघथी १२० अने आदिनां दश गुणस्थानमां                         | , • •  |
| •    | क्रमथी ११७, १०१, ७४, ७७, ६७, ६३, ५९-५८,                                  |        |
|      | ५८-५६-२६, २२-२१-२०-१९-१८ अने १७ प्रकृतिना                                |        |
|      | बन्धस्यामित्वनुं कथन                                                     | १०७    |
| १७   | संयममार्गणामां असंयतना ओघर्यी ११८ अने आदिना चार                          |        |
|      | गुणस्थानमां क्रमथी ११७, १०१, ७४ अने ७७ प्रकृतिना                         |        |
|      | वन्धस्त्रामित्वम् कथन                                                    | १०७    |
| १७   | ज्ञानमार्गणामां मतिस्त्रान सावि त्रण सज्ञानमां क्रेच्ची ११७              |        |
|      | अने आहिनां त्रम गुणस्थानमां क्रमधी ११७, १०१ अने ७४                       | _      |
|      | प्रकृतिनाः बन्धस्तामिरवनुं कथन<br>ऽ                                      | 800    |
|      |                                                                          |        |

| ्याचा | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पत्र  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| १७    | दर्शनमार्गणामां चक्षु अमे अचक्षुदर्शनना ओघधी १२० तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|       | आदिनां बार गुणस्थानमां क्रमथी ११७, १०१, ७४, ७७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|       | ६७, ६३, ५९, ५८, २२, १७, १ अने १ प्रकृतिना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|       | बन्धस्वामित्वनुं कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०८   |
| 8.0   | यथाख्यातचारित्रमां ओघधी १ अने उपशान्तमोह आदि चार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     |
|       | गुणस्थानमां क्रमथी १, १, १ अने ० प्रकृतिना बन्धस्वामि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|       | त्वनुं कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १०८   |
| २८    | मनःपर्यवज्ञानमां ओधधी ६५ अने प्रमत्तादि सात गुणस्था-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| •     | नमां क्रमधी ६३,५९,५८,२२,१७,१ अने १ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 - 4 |
| 0.4   | सामायिक अने छेदोपस्थापनीयमां ओघथी ६५ अने प्रमत्तादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १०८   |
| ४८    | चार गुणस्थानमां क्रमधी ६३, ५९, ५८ अने २२ प्रकृतिना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|       | बन्धस्वामित्वनुं कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 - 4 |
| 0.4   | परिहारविशुद्धिमां ओघथी ६५ अने छट्टा तथा सातमा गुण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०८   |
| ₹6    | स्थानमां ६३ अने ५९, ५८ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 - 4 |
| •     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०८   |
| १८    | केवछज्ञान अने केवछदर्शनमां ओघथी तथा तेरमा गुणस्थानमां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|       | १ प्रकृतिना वन्धस्वामित्वनुं कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०८   |
| १८    | मति, श्रुत, अवधिज्ञान अने अवधिदर्शनमां ओघधी ७९ अने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|       | अविरतसम्यग्दृष्टि आदि नव गुणस्थानमां क्रमधी ७७, ६७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|       | ६३, ५९, ५८, २२, १७, १ अने १ प्रकृतिना बन्ध-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|       | स्वामित्वनुं कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०८   |
| 31    | औपश्रमिकसम्यक्त्वमां ओघधी ७५ अने अविरतसम्यग्दृष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|       | आदि आठ गुणस्थानमां क्रमथी ७५, ६६, ६२, ५८, ५८,<br>२२, १७ अने १ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| • •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०८   |
| , 88  | क्षायोपश्चमिकसम्यक्त्वमां ओघथी ७९ अने अविरतसम्यम्दृष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|       | आदि चार गुणस्थानमां क्रमधी ७७, ६७, ६३ अने ५९-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|       | ५८ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 806   |
| . ४९  | क्षायिकसम्यक्त्वमां ओघषी ७९ अने अविरतसम्यग्दृष्टि आदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|       | ११ गुणस्थानमां क्रमथी ७७, ६७, ६३, ५९-५८, ५८, २२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| . 00  | १७, १, १, १ अने ० प्रकृतिना बन्धस्वासित्वनुं कथन<br>मिध्यादृष्टि, सासादन, सिश्र, देशवित्रति स्टूने स्टूल्यसम्बद्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १०८   |
| • •   | TO PARTIE OF TRANSPORT OF THE PARTIES OF THE PARTIE |       |

| गाथा         | विषय                                                                    | पत्र  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
|              | गुणस्थानमां ओघथी अने स्व स्व गुणस्थानमां क्रमथी ११७,                    |       |
|              | १०१, ७४, ६७, अने १७ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन                      | . १०९ |
| . १९         | आहारकमार्गणामां आहारकनुं ओघथी १२० अने प्रथमथी तेर                       |       |
|              | गुणस्थानमां क्रमथी ११७, १०१, ७४, ७७, ६७, ६३, ५९,                        |       |
|              | ५८, २२, १७, १, १ अने १ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन                   | १०९   |
| २०           | औपशमिकसम्यक्त्वमां कांइक विशेष कथन                                      | १०९   |
| २०           | औपशमिक अने श्रायोपशमिकसम्यक्त्वमां फरक                                  | १०९   |
| २१           | कृष्ण, नील अने कापोत लेदयामां ओघधी ११८ अने आदिना                        |       |
|              | चार गुणस्थानमां कमधी ११७, १०१, ७४ अने ७७ प्रकु-                         |       |
|              | तिना बन्धस्वामित्वनुं कथन                                               | ११०   |
| २२           | तेजोलेइयामां ओघथी १११ अने आदिना सात गुणस्थानमां                         |       |
|              | क्रमथी १०८, १०१, ७४, ७७, ६७, ६३, अने ५९ प्रक्र-                         |       |
|              | तिना बन्धस्वामित्वनुं कथन                                               | ११०   |
| २२           | शुक्रलेश्यामां ओघथी १०४ अने आदिथी तेर गुणस्थानमां                       |       |
|              | क्रमथी १०१, ९७, ७४, ७७, ६७, ६३, ५९, ५८, २२,                             |       |
|              | १७, १, १ अने १ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन                           | ११०   |
| २२           | पद्मलेश्यामां ओषधी १०८ अने आदिथी सात गुणस्थानमां                        |       |
|              | क्रमथी १०५, १०१, ७४, ७७, ६७, ६३ अने ५९ प्रक्र-                          |       |
|              | तिना बन्धस्वामित्वनुं कथन                                               | . 880 |
| - २३         | भव्य अने संक्रिमां ओघथी १२० अने आदिथी तेर गुणस्था-                      |       |
|              | नमां क्रमधी ११७, १०१, ७४, ७७, ६७, ६३, ५९, ५८,                           |       |
|              | २२, १७, १, १ अने १ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन                       | ११०   |
| २३           |                                                                         |       |
|              | बन्धस्वामित्वनुं कथन                                                    | ११०   |
| २३           | असंक्रिमां ओघथी ११७ अने पहेला तथा बीजा गुणस्थानमां                      |       |
|              | क्रमथी ११७, अने १०१ प्रकृतिना बन्धस्वामित्वनुं कथन                      | ११०   |
| २३           | अनाहारकमां ओषथी ११२ अने पहेला, बीजा, चोथा अने                           |       |
|              | तेरमा गुणस्थानमां क्रमथी १०७, ९४, ९५ अने १ प्रकृतिना                    |       |
| <b>.</b>     | वन्धस्वामित्वनुं कथन                                                    | ११०   |
|              | लेक्यामां गुणस्थाननी सह्या                                              | 888   |
|              | मतान्तरथी कृष्णादि त्रण छेश्यामां छ गुणस्थाननुं कथन<br>प्रन्थनी समाप्ति | 8 8 8 |
| <b>~ ~ X</b> | भन्दगा समाप्त                                                           | 8 8 8 |

# षडशीतिनामक चोथा कर्मग्रन्थनी विषयसूची।

| पाधा | विषय                                                     | पत्र        |
|------|----------------------------------------------------------|-------------|
| १    | मङ्गल अने अभिषेणादि                                      | ११२         |
| 8    | द्रव्यादि चार प्रकारथी नमस्कार                           | ११२         |
| 8    | जीवस्थान, मार्गणास्थान, गुणस्थान, रापयोग, योग, छेइया,    |             |
|      | बन्ध, अरुपबहुत्व, भाव अने सङ्ख्यादि दश गुख्य विषयोनी     |             |
|      | व्याख्या तेमां लेक्यानुं सविद्योपनिरूपण                  | ११२         |
| १    | दश विषयीने जीवस्थानादि क्रमथी स्थापवामां कारण            | 284         |
| १    | चौद जीवस्थानमां गुणस्थानादि आठ, चौद मार्गणास्थानमां      |             |
|      | जीवादि छ अने चौद्गुणस्थानमां जीवादि दशायदार्थीतुं निरूपण | ११६         |
|      | प्रथम जीवस्थानअधिकार.                                    |             |
| २    | चौद जीवस्थाननुं स्वरूप                                   | ११६         |
| २    | पर्याप्तिनां छ नाम अने तेनुं स्वरूप                      | ११७         |
| २    | लब्धि अने करण अपर्याप्तनुं स्वरूप                        | ११७         |
| 3    | चौद जीवस्थानमां गुगस्थाम                                 | ११८         |
| 3    | चौद गुषस्थाननां नामो अने तेना साधारण अर्थनुं निरूपण      |             |
|      | करती गाथाओ                                               | ११८         |
| ३    | कया कया जीवस्थानमां कयां कयां गुणस्थान होय? तेनुं        |             |
|      | निरूपण                                                   | ११ <b>९</b> |
| ર    | सयोगिअयोगिरूप वे गुणस्थानो संज्ञिने केवी रीते होय ?      |             |
|      | ए शङ्कानुं समाधान                                        | १२०         |
| 3    | योगनां पन्दर नाम                                         | १२०         |
| 3    | औदारिकादि सात योगोनो क्यां क्यां सम्भव होय ? तेनुं वर्णन | १२०         |
| 8-4  | चौद जीवस्थान पैकी कया कया जीवस्थानमां कया कया            |             |
|      | योग होय? तेमुं सविस्तर वर्णन                             | १२०-१२१     |
| 4-Ę  | उपयोगना नामो अने चौद जीवस्थान पैकी कया कया जीव-          |             |
|      | स्थानमां कया कया उपयोगी होय? तेनुं वर्णन                 | १२१-१२२     |
| Ę    | एकेन्द्रियने श्रुतज्ञान केम घटे ? एनुं निरूपण            | १२३         |
| v    | चौद जीवस्थान यैकी कया कवा जीवस्थानमां कई कई लेइया        |             |
|      | होय ? तेनुं स्वरूप                                       | १२४         |

| गाथा        | विषय                                                            | पत्र          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>6-</b> 6 | चोद जीबस्थान पैकी कया कया जीवस्थानमां कर्मनी मूछ अनठ            |               |
|             | प्रकृतियोमांथी केटली केटली बक्कितेनो बन्ध, उदय, उदीरणा          | ,             |
|             | अने सत्ता होय ? तेमुं स्वरूप                                    | १२४-१२५       |
|             | द्वितीय मार्गणास्थानअधिकार                                      |               |
| 9           | चौद मार्गणानां नाम अने तेनुं खहूप                               | १२७           |
| १०          | गति, इन्द्रिय, काय अने योग आ चार मार्गणाना उत्तर भेदोनी         | •             |
|             | सङ्ख्या अने तेनी व्याख्या                                       | १२८           |
| ११          | वेद, कषाय, अने ज्ञान आ त्रण मार्गणाना उत्तर भेदोनी सङ्ख्या      |               |
|             | अने तेनुं सविस्तर व्याख्यान                                     | १२८           |
| १२          | संयम अने द्रीन आ वे मार्गणामा उत्तर भेदोनी सङ्क्या              | १३०           |
| १२          | संयममार्गणाना उत्तर भेदो पैकी सामायिक अने छेदोपस्थाप-           |               |
|             | नीय चारित्रनुं स्वरूप                                           | १३०           |
| १२          | छेदोपस्थापनीयचारित्रना वे भेद                                   | ं १ <b>३१</b> |
| १२          | संयममार्भणाना उत्तर भेदो पैकी परिहारविश्वद्विकचारित्रनी न्या-   |               |
|             | ख्या तथा तेना वे भेद अने तपस्या आदिना स्वरूपनी गायाओ            | १३१           |
| १२          | परिहारविशुद्धिक चारित्रनी प्ररूपणा बांटे क्षेत्रादि वीस द्वारी  | १३२           |
|             | क्षेत्रद्वारमां परिहारविशुद्धिकचारित्री भरतादिक्षेत्रो पैकी कथा |               |
|             | क्षेत्रमां होब ? तेनुं स्वरूप                                   | १३२           |
|             | कालद्वारमां परिहारविशुद्धिक अवसर्पिण्यादिकाळ पैकी कथा           |               |
|             | काळमां होय ? तेनुं स्वरूप                                       | १३२           |
|             | चारित्रद्वारमां परिहारविशुद्धिक सामाविकादि पांच चारित्र यैकी    |               |
|             | कया चारित्रमां होय? तेनुं स्वरूप                                | १३२           |
|             | तीर्थद्वारमां परिहारविशुद्धिक तीर्थमां होय के अतीर्थमां होय?    |               |
|             | तेनुं स्वस्थ                                                    | १३३           |
|             | पर्योयद्वारमां परिहारविद्युद्धिकने गृहस्थ अने यति पणानो जघन्य   |               |
|             | तथा उत्कृष्ट केटको वर्षाय होय ? तेनुं स्वरूप                    | १३३           |
|             | आगमद्वारमां परिहासनिशुद्धिक नवीन आगमनुं अध्ययन करे              |               |
|             | के त आहरे ? तेहुं स्वरूप                                        | १३३           |
|             | वेदझस्यां परिहासतिशुद्धिनी प्रवृत्ति वसाते सीवेदानि वैकी कथ।    |               |
|             | बेहमां होय ? तेलं स्वरूप                                        | 933           |

| गाया | विषय                                                                 | বঙ্গ |
|------|----------------------------------------------------------------------|------|
|      | कल्पद्वारमां परिहारविशुद्धिक स्थितकल्प अने अस्थितकल्प                | •    |
|      | पैकी कया कल्पमां होय ? तेनुं स्वरूप                                  | १३४  |
|      | लिङ्गद्वारमां परिहारविशुद्धिक द्रव्यलिङ्ग अने भावलिङ्ग पैकी          |      |
|      | कया लिक्कमां होय तेनुं स्वरूप                                        | १३४  |
|      | लेक्याद्वारमां परिहारविशुद्धिकने कृष्णादि छ लेक्या पैकी कई           |      |
|      | लेश्याओ होय ? तेनुं स्वरूप                                           | १३४  |
|      | ध्यानद्वारमां परिहारविशुद्धिकने आर्तादि चार ध्यान पैकी कयां          |      |
|      | होय ? तेनुं खरूप                                                     | १३५  |
|      | गणद्वारमां परिहारविशुद्धिकनी जघन्य अने उत्कृष्टथी गणसङ्ख्या          |      |
|      | अने पुरुषसङ्ख्या केटली होय? तेनुं स्वरूप                             | १३५  |
|      | अभिप्रहद्वारमां परिहारविशुद्धिकने द्रव्यादि चार अभिप्रह पैकी         |      |
|      | कोई पण अभिमह होय के न होय? तेनुं स्वरूप                              | १३५  |
|      | प्रव्रज्याद्वारमां परिहारविशुद्धिक कोईने प्रव्रज्या आपे के न         |      |
|      | आपे ? तेनुं स्वरूप                                                   | १३५  |
|      | मुण्डापनद्वारमां परिहारविशुद्धिक कोईने मुण्डे के न मुण्डे ?          |      |
|      | तेनुं स्वरूप                                                         | १३६  |
|      | प्रायश्चित्तद्वारमां परिहारविशुद्धिकने कयां प्रायश्चित्त होय ? तेनुं |      |
|      | स्रहर                                                                | १३६  |
|      | कारणद्वारमां परिहारविशुद्धिकने कारण एटले आलम्बन होय के               |      |
|      | न होय ? तेनुं स्वरूप                                                 | १३६  |
|      | निष्प्रतिकर्मताद्वारमां परिहारविशुद्धिक निष्प्रतिकर्म होय के अ-      |      |
|      | निष्प्रतिकर्म होय? तेनुं स्वरूप                                      | १३६  |
|      | भिश्चाद्वारमां परिहारविशुद्धिकना भिक्षा अने विहार कया                |      |
|      | कालमां होय ? तेनुं स्वरूप                                            | १३६  |
|      | परिहारविशुद्धिकना इत्वर अने यावत्कथिक वे भेदो आदिनुं                 |      |
| •    | स्वरूप                                                               | १३७  |
| १२   | संयममार्गणाना उत्तरभेदोमांथी सूक्ष्मसम्पराय, यथाख्यात,               |      |
|      | देशविरत अने अविरतसम्यग्दृष्टिनी व्याख्या                             | १३७  |
| १२   | दर्शनमार्गणाना चक्षुदर्शन आदि चार उत्तर भेदोनी व्याख्वा              | १३७  |
| १३   | लेद्या, भव्य, सम्यक्त्व अने संक्रिक्प मार्गणाना उत्तर भेदी           | १३८  |
| १३   | लेश्यामार्गणामां छ लेश्यानां नाम                                     | 355  |
|      |                                                                      |      |

| बाथा         | विषय                                                           | पत्र          |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| . 83         | भन्यमार्गणामां भन्य अभन्यनी न्यास्या                           | १३८           |
| १३           | सम्यक्त्वमार्गणाना उत्तरभेदो पैकी वेदकसम्यक्त्वनी व्याख्या     | १३८           |
| १३           | सम्यक्त्वमार्गणाना उत्तरभेदो पैकी श्वायिकसम्यक्त्वनुं स्वरूप   | १३८           |
| १३           | सम्यक्त्रमार्गणाना उत्तरभेदो पैकी औपशमिकसम्यक्त्व, तेना        | . *           |
|              | वे भेदो अने प्रनिथभेदनुं स्वरूप                                | . १३ <b>९</b> |
| 83           | सम्यक्त्वमार्गणाना उत्तरभेदो पैकी मिध्यात्व, मिश्र, त्रण पुञ्ज |               |
|              | अने सासादननुं खरूप                                             | <b>१४१</b>    |
| . 8 3        | संक्रिमार्गणामां संक्रि असंक्रिनी ज्याख्या                     | १४२           |
| १४           | आहारकमार्गणाना भेद अने मार्गणस्थानमां जीवस्थान                 | १४२           |
| . १४         | आहारक अनाहारकमी व्याख्या अने चौदमूलमार्गणाना बासठ              |               |
|              | उत्तरभेदोनां न(म                                               | १४२           |
| १४-१८        | मार्गणस्थानना उत्तरभेदो पैकी कया कया भेदमां कयां कयां          |               |
| ·            | जीवस्थान होय ? तेनुं स्वरूप                                    | १४२–४६        |
|              | अपर्याप्तसंक्षिने औपरामिक सम्यक्त्व न होवाना अने               |               |
|              | होवाना मतनुं निरूपण                                            | १४२-४३        |
|              | सम्मूर्चिष्ठममनुष्यनी उत्पत्तिना स्थानो                        | १४४           |
|              | वादर अपर्याप्तने तेजोलेश्या केम सम्भवे ? ए शङ्कानुं निवारण     | १४४           |
| १९-२३        | चौदमार्गणास्थानना उत्तरभेदोमां कयां कयां गुणस्थान होय ?        |               |
|              | तेनुं स्वरूप                                                   | <b>१४७–४९</b> |
| २४           | योगोनी सङ्ख्या अने मार्गणास्थानमां योग                         | १५०           |
| ર૪           | सत्यमनोयोग आदि पंदर योगोनुं सप्रमाण खरूपनिरूपण                 | १५०           |
| • 38         | कार्मणशरीर गतंतरमां साथे जाय छे तो केम देखातुं                 |               |
|              | नथी ? ए शङ्कानुं समाधान                                        | १५४           |
|              | तेजसने शरीर मान्युं छे तो तेने योगमां केम गण्युं नथी ?         |               |
|              | एनुं समाधान                                                    | १५४           |
| <b>२४-२९</b> | चौद मार्गणास्थानना उत्तरभेदोमां कया कया योगो होय?              |               |
|              | तेनुं खरूप                                                     | १५४-६०        |
| 29           | वैक्रियलव्धिवाळा अने मिश्रगुणस्थानवाळा मनुष्यतिर्यक्रोने       |               |
|              | वैक्रियना आरंभनो सम्भव होवा छतां वैकियमिश्र केम न              |               |
|              | होय ? ए शङ्कानुं समाधान                                        | १५८           |

| <b>ं दाया</b> | विक्रमः                                                                                           | पत्र           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| . २९          | केविलसमुद्धातनुं सविसार स्वस्थानिस्याय                                                            | <b>१43</b> –६४ |
|               | वधाए केवलियो समुद्धात करें के न करें ? ए शक्काई समाधान                                            | १६०            |
| ₹o            | उपयोगनां नाम <b>अने मार्गणास्थानना उत्तरभेदोमां</b> उपयोग                                         | १६४            |
| ३०            | वार उपयोगमां साकार अने अनाकार विभाग                                                               | १६४            |
| ₹•-३४         | चौद मार्गणास्थानना उत्तरभेदोमां कया कया उपयोगो होय ?                                              |                |
|               | तेनुं स्वरूप                                                                                      | १६५-६६         |
| 34            | योगनी अन्दर जीवस्थान, गुणस्थान, योग अने उपयोगने आश्री                                             |                |
|               | मतान्तरनुं निरूपण                                                                                 | १६६            |
| ३ ६           | चौदमार्गणास्थानना उत्तरभेदोमां कई कई छेरयाओ होय ? तेनुं                                           |                |
|               | स्रह्म                                                                                            | १६७            |
| ३७            | मार्गणास्थानमां स्वस्थाननी अपेक्षाए गतिनुं गतिसाथे परस्पर                                         |                |
|               | अल्पबहुत्व अने मनुष्यादिनी सङ्ख्याप्रमाण विगेरे सविशेष                                            |                |
|               | स्वरूपनिरूपण                                                                                      | १६८            |
| ३८            | मार्गणास्थानमां इन्द्रियतुं इन्द्रियसाथे अने कायतुं काय साथे                                      |                |
|               | परस्पर अल्पबहुत्व                                                                                 | १७२            |
| ३९            | मार्गणास्थानमां योगनुं योगसाथे अने वेदनुं वेद साथे परस्पर                                         |                |
|               | अरुपबहुत्व                                                                                        | 808            |
| ४०-४२         | मार्गणास्थानमां कवायनी साथे कवायनुं ज्ञाननी साथे ज्ञाननुं, संय-                                   |                |
|               | मनी साथे संयमनुं अने दर्शननी साथे दर्शननुं परस्पर अल्पबहुत्व                                      | १७५-७६         |
| 83-88         | मार्गणास्थानमां लेरयानी साथे लेरबानुं, भन्याभव्यनुं, सम्यक्तवनी                                   |                |
| •             | साथे सम्यक्त्वतु संक्षि-असंज्ञितुं अने आहारक-अनाहारकतुं                                           |                |
|               | परस्पर अरूपबहुत्व                                                                                 | 200-00         |
| 88            | सिद्ध करतां संसारी जीवो अनन्तगुणा छे अने ते बधाए                                                  |                |
|               | प्रायः आहारी छे तो अनाहारीथी आहारी असङ्क्यातगुणा केम                                              |                |
|               | सम्भवे ? ए शङ्कानुं समाधान                                                                        | १७९            |
|               | तृतीय गुणस्थानाधिकार.                                                                             | •              |
| <b>ુ</b> ધ્   | गुणस्थानमां चौद जीवस्थाननुं स्वरूप                                                                | १७९            |
| ,             | गुणस्थानमां पंदर योगोतुं स्वरूप                                                                   | 268-CO         |
|               | गुणस्थानमां बार उपयोक्ततुं स्वरूप अने ते विकथमां कार्म-                                           | 487-08         |
| , sc-8        | गुणस्थानमा बार उपया <b>मनु स्मरूप जन त विषयमा काम-</b><br>मन्थिक करतां सिद्धान्तनुं जुदुं मन्तव्य | 0.45           |
|               | या त्रम अरता । एकान्त्र ये वे सन्तर्थ                                                             | १८०-८२         |

| गाथा           | विवय                                                                                     | . पत्र      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 40             | गुणकानमां छ केदयानुं सहस्                                                                | १८२         |
| 40             | मिध्यालादि मृखवन्बद्देतुतुं कथन                                                          | १८३         |
| 40             | अहीं प्रमादने वन्धदेतु तरीके केम न जगाठको ? तेतुं समाधान                                 | १८३         |
| 48             | मिण्याल अने अविरतिरूप मूळवन्धहेतुना उत्तरभेदोनुं खरूप                                    | १८३         |
| 42             | कपाय अने योगरूप मूखबन्धहेतुना एतरभेदोनुं खरूप                                            | १८३         |
| 42             | गुणस्थानमां चार मूल्यन्धदेतुनुं स्वरूप                                                   | 858         |
| ५३             | प्रसङ्गोपात मूखबन्धहेतुनो कर्मनी उत्तरप्रकृति आश्री विचार                                | १८४         |
| 48             | गुणस्थानमां सामान्यथी बन्धहेतुना उत्तर भेदोनी सङ्ग्रा                                    | १८५         |
| 44-46          | गुणस्थानमां बन्धदेतुना उत्तरभेदोनुं सविशेष खरूप.                                         | १८५-८७      |
| 48             | गुणस्थानमां कर्मनी मूळप्रकृतिना वन्धनुं खरूप                                             | १८७         |
| <b>\$</b> 0    | गुणस्थानमां कर्मनी मूलप्रकृतिनी सत्ता अने उद्यनुं खरूप                                   | १८८         |
| <b>६१-६२</b>   | गुणस्थानमां कर्मनी मूळप्रकृतिनी उदीरणानुं खरूप                                           | १८८         |
| ६२-६३          | गुणस्थानमां वर्तमान जीवोना अस्पबहुलनुं खरूप                                              | १८९         |
|                | चतुर्थ मावाधिकार.                                                                        |             |
| ६४             | छ भावनां नाम तेनी व्याख्या अने उत्तरभेदोनी सङ्ख्या                                       | १८९         |
| ६४             | औपशमिक भावना वे भेदोनुं खरूप                                                             | १९०         |
| ६५             | क्षायिक अने श्वायोपञ्चामिकभावना क्रमथी नव अने अढार                                       |             |
|                | भेदोनुं खरूप                                                                             | १९०         |
| કૃષ            | दानादि पांच लिवियो प्रथम क्षायिकमावनी जाणावी अहीं क्षायो-                                |             |
|                | पश्मिक भावनी कही तो विरोध केम वहिं १ ए श्रृष्ठानु समाधान                                 | १९०         |
| ६६             | औद्यिक अने पारिषामिकभावना कमशी अढार अने त्रण भेदोनुं                                     |             |
|                | सक्प                                                                                     | १९ <b>१</b> |
| ६६             | कर्मना उदयथी उत्पन्न थनारा निद्रापञ्चक आदि घणा भावो होइ                                  |             |
|                | श्रुके छे तो छ भावो ज केम कहा। १ य शहानुं समाधान                                         | 888         |
|                | छहा साम्रिपातिक भावना छवीस भेदो                                                          | १९१         |
| <b>€</b> 4-€ 6 | सानिपातिक भावना संभवी शकता छ भेदोमांथी बत्यादि आश्री                                     | 0.00        |
|                | केटला होय अने केटला न होय ? तेनुं खरूप                                                   | १९२         |
| 40             | सामिपातिक भावना पूर्वे छवीस भेदो बतान्या छे आ ठेकाणे                                     | •           |
| :              | वीस अने पंदर मलीने पांत्रीस थाय छे तो विरोध केम नहि !                                    | 40*         |
|                | ए शहानुं समाधान                                                                          | <b>१</b> ९३ |
|                | जीवआश्रित आठ कर्मोमां औपश्चमिकादि पांच भावोतुं खरूप<br>धर्मास्तिकायादि पांच अजीवतुं खरूप | १९३         |
| ६९             | वनाग्यकायाद नाच जजावतु स्वरूप                                                            | १९३         |

| नाथा       | विषय                                                          | पत्र            |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| ĘŞ         | अतीतादि भेदथी कालना पण त्रण भेदो यई शके छे तो ते              |                 |
| ,          | अहीं केम बताव्या नहिं ? ए शङ्कानुं समाधान                     | १९४             |
| ६९         | समयथी लईने शीर्षप्रहेलिका पर्यन्त काळनुं खरूप                 | १९४             |
| ६९         | धर्मास्तिकायादि पांच अजीवमां कया कया भावो होय ? तेनुं खरूप    | र १९६           |
| ६९         | कर्मस्कन्धाश्रित औपश्रमिकादि भावो अजीवोने पण संभवे छे         |                 |
| ,          | तो ते कहेवा जोइए ? ए वाववनो निर्णय                            | १९६             |
| vo         | प्रत्येक गुणस्थानमां औपशमिकादि पांच भावोमांथी कया कया         |                 |
|            | भावो होय ? तेनुं खरूप                                         | १९६             |
| <b>6</b> 0 | क्षायोपशमिक, औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, पारिणामिक                |                 |
|            | अने सान्निपातिक भावना उत्तरभेदो जेटला जे गुणस्थानमां          |                 |
|            | होय ? तेनुं स्वरूप                                            | १९७             |
| ७०         | उपरोक्त अर्थने प्रतिपादन करनारी सङ्ग्रह गाथाओ                 | १९८             |
|            | पश्चम सङ्ग्याधिकार.                                           |                 |
| ७१         | सङ्ख्यातना त्रण, असङ्ख्यातना नव अने अनन्तना नव मळी            |                 |
| ·          | संख्याना एकवीस भेदोनुं कथन                                    | १९९             |
| ७२         | जघन्य, मध्यम अने उत्कृष्टसङ्क्यात तथा पत्य(पाला) अने          |                 |
|            | परिधिनुं स्वरूप                                               | २००             |
| ७३         | चार पल्योनां (पाळानां) नाम तेनी उंडाइ, वेदिका वगेरेनुं स्वरूप | २०१             |
|            | पस्योने (पाछाओने) भरवा अने खाली करवाधी केवी रीते              |                 |
|            | उत्क्रष्टसङ्ख्यातुं थाय ? तेनुं सविस्तर स्वरूप                | २०२-२०६         |
| 65-68      | नवप्रकारना असङ्क्षातनुं अने नवप्रकारना अनन्तनुं स्वरूप        | २०७             |
|            | जघन्यसङ्ख्यातादि संख्याना एकवीस भेदोनी स्थापना                | २०८             |
| 60         | अनुयोगद्वारसूत्रना अभिप्राय प्रमाणे उपरोक्त भेदोनुं कथन अने   |                 |
|            | ते सूत्रनो पाठ                                                | २०९             |
| ८०-८६      | मतान्तरथी असङ्ख्यात अने अनन्तनुं सविस्तर स्वरूप               | २११ <b>-२१३</b> |
| ८६         | प्रस्तुत प्रकरणनी समाप्ति                                     | 283             |
|            | प्रन्थकारनी प्रशस्ति                                          | २१४             |
|            | प्रथम परिशिष्ट                                                | 8               |
|            | द्वितीय परिशिष्ट                                              | 9               |
|            | वृतीय परिशिष्ट                                                | १०              |
|            | चतुर्थ परिशिष्ट                                               | ११              |
|            | पंचम परिशिष्ट                                                 | १६              |
|            | षष्ट परिशिष्ट                                                 | १७              |



## बृहत्तपागच्छनायक-श्रीमद्-देवेन्द्रसूरिविनिर्मिताः

# चत्वारः कर्मग्रन्थाः ।



प्रथम-द्वितीय-चतुर्थाः स्वोपज्ञविवरणोपेताः

तृतीयः पुनरन्याचार्यविरचितयाऽवचूरिरूपटीकया समलङ्कृतः

#### ॥ अहम् ॥

### ॥ श्रीमद्विजयवलभसूरिम्यो नमः ॥

## पूज्यश्रीदेवेन्द्रसूरिविरचितस्वोपज्ञटीकोपेतः

# कर्मविपाकनामा प्रथमः कर्मग्रन्थः।

### ॥ नमः श्रीप्रवचनाय ॥

दिनेशवद्ध्यानवरप्रतापैरनन्तकारूप्रचितं समन्तात् । योऽशोषयत् कर्मविपाकपक्कं, देवो मुदे वोऽस्तु स वर्धमानः ॥ १॥ ज्ञानादिगुणगुरूणां, धर्मगुरूणां प्रणम्य पदकमरूम् । कर्मविपाके विवृतिं, स्मृतिवीजविवृद्धये विद्धे ॥ २॥

तत्राऽऽदावेवामीष्टदेवतानुत्यादिपतिपादिकामिमां गाथामाह---

सिरिवीरजिणं वंदिय, कम्मविवागं समासओ बुच्छं। कीरइ जिएण हेऊहिँ जेण तो भण्णए कम्मं॥१॥

श्रिया—सकलिभुवनजनमनश्चमत्कारिमनोहारिपरमार्हन्त्यमहामहिमाविस्तारि— "अशोकवृक्षः सुरपुष्पवृष्टिर्दित्र्यो ध्वनिश्चामरमासनं च । भामण्डलं दुन्दुभिरातपत्रं, सत्पातिहार्याणि जिनेश्वराणाम्॥"

इतिस्पष्टाष्ट्रपातिहार्यशोभया चतुस्त्रिशदितशयविभ्त्या वा समन्वितो वीरः श्रीवीरः, स चासौ रागद्वेषमोहप्रभृतिवैरिवारपराजयाद् जिनश्च श्रीवीरजिनस्तं श्रीवीरजिनं—श्रीमद्वर्धमानसामिनं 'वन्दित्वा' विशुद्धमानसपणिधानसमन्वितेन वाग्योगेन स्तुत्वा, काययोगेन च प्रणम्य, 'वदुङ्क स्तुत्यभिवादनयोः'' इति वचनात् । एतेन मङ्गलार्थमभीष्टदेवतायाः स्तुतिरुक्ता । क्त्वाप्रत्ययस्य चौत्तरित्रियासापेक्षत्वादुत्तरित्रयामाह— 'कर्मविपाकं वक्ष्ये' तत्र कर्मणां—ज्ञानावर-णादीनां विपाकः—अनुभवः कर्मविपाकस्तं कर्मविपाकं 'वक्ष्ये' अभिधास्ये । अनेनाभिधेय-माह । कथम् ? इत्याह— 'समासतः' सङ्केषण, न विस्तरेण, दुष्पमानुभावापचीयमानमेषाऽऽ-युर्बलादिगुणानामैदंयुगीनजनानां विस्तराभिधाने सत्युपकारासम्भवात् , तदुपकारार्थं चेष शास्त्रा-रम्भप्रयासः । एतेन सङ्किपरुक्तिसत्त्वानाश्रित्य प्रयोजनमाच्छे । सम्बन्धस्त्वर्थपत्तिगम्यः, स चोपायोपेयलक्षणः साध्यसाधनलक्षणो गुरुपर्वक्रमलक्षणो वा स्वयमभ्युद्ध इति । अथ 'कर्म-विपाकं वक्ष्ये' इत्युक्तं तत्र कर्मशब्दं व्युत्पादयन्नाह— 'कियते' विधीयतेऽञ्जनचूर्णपूर्णसमुद्गक-वद् निरन्तरपुद्गलनिचेते लोके क्षीरनीरन्यायेन वह्न्ययः पिण्डवद्वा कर्मवर्गणाद्गव्यमात्मस-वद् निरन्तरपुद्गलनिचेते लोके क्षीरनीरन्यायेन वह्न्ययः पिण्डवद्वा कर्मवर्गणाद्गव्यमात्मस-

म्बदं 'येन' कारणेन 'ततः' तस्मात् कारणात् कर्म भण्यत इति सम्बन्धः । केन क्रियते श्रह्माह— 'जीवेन' जन्तुना, तत्र जीवित इन्द्रियपञ्चकमनोवाकायबलत्रयोच्छ्वासिनःश्वासा- ऽऽयुर्लक्षणान् दश प्राणान् यथायोगं घारयतीति जीवः । क इत्थम्मूतः श्रद्धित चेद् उच्यते— यो मिध्यात्वादिकल्लिपतरूपतया सातादिवेदनीयादिकर्मणामभिनिवर्तकः, तत्फलस्य च विशिष्टिसातादेरुपभोक्ता, नरकादिभवेषु च यथाकर्मविपाकोदयं संसर्ता, सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रासप- वरकत्रयाभ्यासप्रकर्षवशाच्च निःशेषकर्मौशापगमतः परिनिर्वाता स जीवः सत्त्वः प्राणी आत्मे- त्यादिपर्यायः । उक्तं च—

यः कर्ता कर्मभेदानां, भोक्ता कर्मफलस्य च । संसर्ता परिनिर्वाता, स बात्मा नान्यलक्षणः ॥ इति ।

कैः कृत्वा जीवेन कियते ? इत्याह—'हेतुभिः' मिध्यात्वाविरतिकषाययोगलक्षणैश्चतुर्भिः सामान्यरूपैः,

"पडिणीयत्तण निन्हव, पओस उवघाय अंतराएण । अचासायणयाए, आवरणदुगं जिओ जयइ॥"

इत्यादिभिविंशेषपकारेरिहैव (गा० ५३) वक्ष्यमाणैः। तदयमत्र तात्पर्यार्थः—क्रियते जीवेन हेतुभियेन कारणेन ततः कर्म भण्यत इति । कथमेतित्सिद्धः ? इति चेद् उच्यते—इहात्म-त्वेनाविशिष्टानामात्मनां यदिदं देवासुरमनुजतिर्यगादिरूपं क्ष्मापितद्रमकमनीषिमन्दमहार्द्धद-रिद्रादिरूपं वा वैचित्र्यं तत्र निहेंतुकमेष्टन्यम्, मा प्रापत् सदा भावाभावदौषप्रसङ्गः, "नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वाऽहेतोरन्यानपेक्षणात्" । सहेतुकत्वाभ्युपगमे च यदेवास्य हेतुस्तदेव चासाकं कर्मेति मतमिति तित्सिद्धः।

यदनोचाम श्रीदिनकृत्यटीकायां जीवस्थापनाधिकार एनमेवार्थम्--

क्ष्मामृद्रक्कवार्मनीषिजडयोः सद्रूपनीरूपयोः, श्रीमहुर्गतयोर्वलावलवतोर्नीरोगरोगात्त्रयोः । सौभाग्यासुभगत्वसङ्गमजुषोस्तुरुयेऽपि नृत्वेऽन्तरं, यत् तत् कर्मनिबन्धनं तदपि नो जीवं विना युक्तिमत् ॥

अन्यत्राप्युक्तम्---

आत्मत्वेनाविशिष्टस्य, वैचित्र्यं तस्य यद्वशात् ।
नरादिरूपं तिचत्रमदृष्टं कर्मसंज्ञितम् ॥
पौराणिका अपि कर्मसिद्धं प्रतिपद्यन्ते । तथा च ते प्राहुः—
यथा यथा पूर्वकृतस्य कर्मणः, फलं निधानस्थमिवावतिष्ठते ।
तथा तथा तत्प्रतिपादनोद्यता, प्रदीपहस्तेव मितः प्रवर्तते ॥
यत्तत्पुराकृतं कर्म, न स्मरन्तीह् मानवाः ।
तदिदं पाण्डवज्येष्ठ !, दैवमित्यभिधीयते ॥

९ पर्यायाः क० स्त्रु० घ०। २ °कारंश्रेहैं ° ग०। ३ चेर्-इहा° स्त्रु० ग०।

मुदितान्यपि मित्राणि, सुकुद्धाश्चैव शत्रवः । न हीमे तत् करिष्यन्ति, यन पूर्वे कृतं त्वया ॥

#### बौद्धा अप्याहः--

इत एकनवती कल्पे, शक्त्या में पुरुषो हतः । तेन कर्मविपाकेन, पादे विद्धोऽस्मि मिक्षवः ! ॥

तदिष च कर्म पुद्गलखरूपं प्रतिपत्तव्यम्, नामूर्त्तम्, अमूर्त्तत्वे हि कर्मणः सकाशादात्म-नामनुष्रहोषघातासम्भवात्, आकाशादिवत् । यदाह—

> अने उ अमुत्तं चिय, कम्मं मन्नंति वासणारूवं । तं तु न जुज्जइ तत्तो, उवधायाणुग्गहामावा ॥ नागासं उवधायं, अणुग्गहं वा वि कुणइ सत्ताणं ॥ इत्यादि ।

तच कर्म प्रवाहतोऽनादि, "अणाइयं तं पवाहेण" इति वचनात् । यदि प्रवाहापेक्षयाऽपि सादि स्यात् तदा जीवानां पूर्वं कर्मवियुक्तत्वमासीत् पश्चादकर्मकस्य जीवस्य कर्मणा सह संयोगः सञ्जातः, एवं सित मुक्तानामपि कर्मयोगः स्यात्, अकर्मकत्वाविरोषात्, ततश्च मुक्ता अमुक्ताः स्युः, न चेदिमिष्टम्, तसादनादिर्जीवस्य कर्मणा सह संयोगः । नन्वनादि-संयोगे कथं वियोगो जीवस्य कर्मणा सह १ उच्यते—अनादिसंयोगेऽपि वियोगो दृष्टः काञ्चनोपलवत् । तथाहि—काञ्चनोपलानां यद्यप्यनादिसंयोगस्तथापि तथाविधसामग्रीसद्भावे धमनादिना किद्विवयोगो दृष्टः; एवं जीवस्थापि ज्ञानदर्शनचारित्रध्यानानलादिनाऽनादिकर्मणा सह वियोगः सिद्धो भवति । यदाह भगवान् भाष्यसुधामभोनिधिः—

जैर्हे इह य कंचणोवरुसंयोगोऽणाइसंतइगओ वि । वुच्छिज्जइ सोवायं, तह जोगो जीवकम्माणं ॥ (विरो० गा० १८१९) इत्यलं विस्तरेण ॥ १ ॥ अथ कतिभेदं कर्म १ इत्याराक्क्याह—

## पयइठिइरसपएसा, तं चउहा मोयगस्स दिहंता । मूलपगइह उत्तरपगईअडवन्नसयभेयं॥ २॥

तत् कर्म पूर्वव्यावर्णितशब्दार्थं 'चतुर्घा' चतुष्पकारं चतुर्भेदं भवतीति शेषः । कथम् श्रहत्याह—"पयइठिइरसपएस" ति, इह "गम्ययपः कर्माधारे" (सिद्धहेम० २-२-७४) इति पश्चमी, यथा प्रासादात् प्रेक्षत इति । ततश्च प्रकृतिस्थितिरसप्रदेशानाश्चित्य, प्रकृतिबन्धस्थितिबन्ध-रसबन्धप्रदेशबन्धत्येत्यर्थः । तत्र स्थित्यनुभागप्रदेशबन्धानां यः समुदायः स प्रकृतिबन्धः, अध्य-वसायविशेषगृहीतस्य कर्मदिलेकस्य यत् स्थितिकालनियमनं स स्थितिबन्धः, कर्मपुद्गलानमेव शुमोऽशुभो वा घात्यघाती वा यो रसः सोऽनुभागबन्धो रसबन्ध इत्यर्थः, कर्मपुद्गलानमेव यद् प्रहृणं स्थितिरसनिरपेक्षदिलिकसङ्ग्यापाधान्येनैव करोति स प्रदेशबन्धः । उक्तं च—

१ अन्ये तु असूर्तमेव कर्म मन्यन्ते वासनारूपम् । तत् तु न युज्यते तत उपघातानुम्रहाभावात् ॥ नाकाशमुपघातमनुम्रहं वाऽिप कुरुते सत्त्वानाम् ॥ २ अनादिकं तत् प्रवाहेण ॥ ३ यथेह च काम्रनी-परुसंगोगेऽनादिसन्तितगतोऽपि । न्युच्छियते सोपायं तथा योगो जीवकर्मणोः ॥ ४ ९६ व ६६ वा० ॥

ठिईबंधुं दलस्स ठिई, पएसबंधो पएसगहणं जं। ताण रसो अणुमागो, तस्समुदाओ पगइबंधो॥ (पञ्चसं० गा० ४३२)

अन्यत्राप्युक्तम्--

प्रकृतिः समुदायः स्यात् , स्थितिः कालावधारणम् । अनुभागो रसः प्रोक्तः, प्रदेशो दलसञ्चयः ॥

इदं च प्रकृतिस्थितिरसप्रदेशानां सक्तपं 'मोदकस्य' कणिकादिमयल्क्कुकस्य 'दृष्टान्तात्' दृष्टान्तेन भावनीयम् । दृष्टान्तादित्यत्र तृतीयार्थे पश्चमी । यदाह पाणिनिः स्वप्राकृतलक्षणे— ''व्यत्ययोऽप्यासाम्'' इति । यथा वातिवनाशिद्रव्यनिष्पन्नो मोदकः प्रकृत्या वातमुपशमयित, पितोपशमकद्वव्यनिर्वृत्तः पितम्, कफापहारिद्रव्यसमुद्भृतः कफमित्येवंस्वभावा प्रकृतिः । स्थितिस्तु तस्येव कस्यचिद्दिनमेकम्, अपरस्य तु दिनद्वयम्, एवं यावत् कस्यचिन्मासादिकमपि काल्लं भवति ततः परं विनाशादिति । रसः पुनः स्विग्धमधुरादिक्षपस्तस्य कस्यचिदेकगुणः, अपरस्य द्विगुणः, अन्यस्य त्रिगुण इत्यादिकः । प्रदेशाश्च कणिकादिक्षपास्तस्यव कस्यचिदेकगमस्तिममाणाः, अन्यस्य तु प्रसृतिद्वयममाणाः, यावदपरस्य सेतिकादिप्रमाणाः। एवं कर्मणोऽपि कस्यचिद् ज्ञानाच्छादनस्वभावा प्रकृतिः, अपरस्य दर्शनावरणक्षपा, अन्यस्याऽऽह्वादादिप्रदानलक्षणा, कस्यचित् सम्यग्दर्शनादिविधातजननस्वभावेत्यादि । स्थितिश्च तस्यव कस्यचित् त्रिशनसागरोपमकोटोकोटीकपा, अपरस्य तु सप्तितिसागरोपमकोटाकोटिरुक्षणेत्यादि । रसस्त्वनुभाग-शब्दयाच्यस्तस्यवेकस्थानद्विस्थानत्रस्थानादिक्ष्यः । प्रदेशा अरुपवहुवहुतरबहुतमादिक्ष्या इति । पुनः किंविशिष्टं तत् कर्म भवति ? इत्याह— ''मूरुपगइऽट्ट उत्तरपगईअडवनस्यभयें'' ति मूरुपकृत्यः सामान्यक्षपाः 'अष्टो' अष्टसक्क्या यत्र तन्म्वरुषकृत्यष्ट, उत्तरपकृतीनां—मूरुपकृतिविशेषक्षपाणामष्टपञ्चाशच्छतभेदा यस्य तद्त्तरपकृत्यष्टपञ्चाशच्छतभेदामिति ॥ २ ॥

अधुना मूलपकृतिभेदतस्तस्यैवाष्टविधत्वमुत्तरप्रकृतिभेदतोऽष्टपञ्चाशच्छतभेदत्वं च प्रदर्शयन् सनामप्राहमष्टौ मूलभेदान् एकैकस्य च भेदस्य यस्य यावन्त उत्तरभेदास्तांश्च वक्तुमाह—

## इह नाणदंसणावरणवेयमोहाऽऽउनामगोयाणि। विग्घं च पणनवदुअद्ववीसचउतिसयदुपणविहं॥३॥

'इह' प्रवचने कर्मोच्यते इति शेषः । "नाणदंसणावरण" ति ज्ञायते—परिच्छिद्यते वस्त्व-नेनेति ज्ञानम्, ज्ञातिर्वा ज्ञानम्, सामान्यविशेषात्मके वस्तुनि विशेषप्रहणात्मको बोष इत्यर्थः । तथा दृश्यते उनेनेति दर्शनम्, दृष्टिर्वा दर्शनम्, सामान्यविशेषात्मके वस्तुनि सामान्यप्रहणात्मको बोधः । आवियते—आच्छाद्यते उनेनेत्यावरणम्, यद्वा आवृणोति—आच्छाद्यति "रम्यादिभ्यः कर्तरि" (सि० ५-३-१२६) अनि प्रत्यये आवरणं—मिध्यात्वादिसचिव-जीवन्यापाराहृतकर्मवर्गणान्तःपाती विशिष्टपुद्गलसमूहः । ततो ज्ञानं च दर्शनं च ज्ञानदर्शने तयोरावरणं ज्ञानदर्शनावरणं ज्ञानावरणं दर्शनावरणं चेत्यर्थः । तथा वेद्यते—सुखदुः खरूपत-

१ स्थितिबन्धो वलस्य स्थितिः, प्रदेशबन्धः प्रदेशब्रहणं यत् । तेषां (कर्मपुद्रलानां ) स्योऽनुभाग-स्तत्समुदायः प्रकृतिबन्धः ॥ २ °बंध ग० ॥ ३ °ऽनेनेति दृष्टि° क० स्व० ग० छ० ॥

याऽनुभूयते यत् तद् वेद्यम्, "य एचातः" (सि० ५-१-२८) इति यप्रत्यये वेदनीयम्। यद्यपि सर्वे कर्म वेद्यते तथापि पद्भजादिशब्दवद् वेद्यशब्दस्य रूढिविषयत्वात् सातासातरूप-मेव कर्म वेद्यमित्युच्यते न शेषम् । तथा मोहयति-जानानमपि पाणिनं सदसद्विवेकविकलं करोतीति मोहः, लिहादित्वादचुपत्ययः, मोहनीयमित्यर्थः । तथा एति-गच्छत्यनेन गत्यन्त-रमित्यायुः, यद्वा एति-आगच्छति प्रतिबन्धकतां स्वकृतकर्मावाप्तनरकादिद्वैर्गतेर्निर्गन्तुमनसोऽपि जन्तोरित्यायः, उभयत्रापि औणादिको णुसुपत्ययः, यद्वा आयाति-भवाद भवान्तरं सङ्कामतां जन्तुनां निश्चयेनोदयमागच्छति "पृषोदरादयः" (सि० ३-२-१५५) इत्यायुःशब्द-सिद्धिः । यद्यपि च सर्वे कर्म उदयमायाति तथाप्यस्त्यायुषो विशेषः, यतः शेषं कर्म बद्धं सत् किञ्चित्तसिन्नेव भवे उदयगायाति, किञ्चितु प्रदेशोदयमुक्तं जन्मान्तरेऽपि स्वविपाकत उदयं नायात्येव इत्यभयथाऽपि व्यभिचारः आयुषि त्वयं नास्ति, बद्धस्य तसिन्नेव भवेऽवेद-नात् , जन्मान्तरसङ्कान्तौ तु स्वविपाकतोऽवश्यं वेदनादिति विशिष्टस्यैबोदयागमनस्य विविध-तत्वात् तस्य चायुप्येव सद्भावात् तस्येवैतन्नाम । अथवा आयान्त्युपभोगाय तस्मिन्नदिते सति तद्भवशायोग्याणि सर्वाण्यपि शेषकर्माणीत्यायः । तथा नामयति-गतिजातिप्रसृतिपर्यायानुभवनं प्रति प्रवणयति जीवमिति नाम । तथा 'गुङ् शब्दे' गुयते-शब्धत उच्चावनैः शब्दे-रात्मा यस्मात् तद् गोत्रम् । ततो ज्ञानदर्शनावरणं च वेद्यं च मोहश्चायुश्च नाम च गोत्रं च ज्ञानदर्शनावरणवेद्यमोहायुर्नामगोत्राणि । तथा विशेषेण हन्यन्ते-दानादिलब्धयो विनाइय-न्तेऽनेनेति "स्थास्तायुधिव्याधिहनिभ्यः कः" इति कप्रत्यये 'विष्ठम्' अन्तरायम् । 'चः' समुचये । ''पणनवद् अहवीस''इत्यादि । अत्र द्वन्द्वगर्भो बहुत्रीहिसमासः । भावार्थः पुनर-यम् पञ्चविधं ज्ञानावरणम् , नवविधं दर्शनावरणम् , द्विविधं वेद्यम् , अष्टार्विशतिविधो मोहः, चतुर्विषमायः, त्रिशतविधं नाम, त्रिभिर्षिकं शतं त्रिशतं-व्युत्तरशतविषमित्यर्थः, द्विविधं गोत्रम्, पञ्चविषं विष्नमिति।

अत्राह—निवत्थं ज्ञानावरणाद्युपन्यासे किञ्चिद्वित प्रयोजनम् दर्शनं च जावस्य प्रवृतः १ इति, अस्तीति त्रृमः । किं तद् १ इति चेद् उच्यते—इह ज्ञानं दर्शनं च जीवस्य स्वतत्त्वभूतम्, तदभावे जीवत्वस्थैवायोगात्, चेतनारुक्षणो हि जीवः, ततः स कथं ज्ञानदर्शनाभावे भवेत् १; ज्ञानदर्शनयोरिप च मध्ये प्रधानं ज्ञानम्, तद्वशादेव सकरुशास्त्रादिविचारसन्तिप्रवृत्तेः । अपि च सर्वा अपि रुव्धयो जीवस्य साकारोपयोगोपयुक्तस्योपजायन्ते, न दर्शनोपयोगोपयुक्तस्य, ''सैवाओ रुद्धीओ सागारोवओगोवउत्तरस, नो अणागारोवओगोवउत्तरस' इति वचनप्रामाण्यात् । अन्यच यस्मिन् समये सकरुकर्मविनिर्मुक्तो जीवः सङ्घायते तस्तिन् समये ज्ञानोपयोगोपयुक्त एव, न दर्शनोपयोगोपयुक्तः, दर्शनोपयोगस्य द्वितीयसमये भावात्, ततो ज्ञानं प्रधानम्, तदावारकं च ज्ञानावरणं कर्म, ततस्तत् प्रथममुक्तम् । तदनन्तरं च दर्शनावरणम्, ज्ञानोपयोगाच्युतस्य दर्शनोपयोगेऽवस्थानात् । एते च ज्ञानदर्शनावरणे स्विन

<sup>9</sup> ज्ञानिनमपि ग०॥ २ "दुर्गतेर्निष्कमितुम" सा०॥ ३ सर्वा लब्धयः साकारोपयोगोपयुक्तस्य नोऽना-कारोपयोगोपयुक्तस्य ॥

पाकमुपदर्शयन्ती यथायोगमवस्यं सुखदुःखरूपवेदनीयकर्मविपाकोदयनिमित्ते भवतः। तथाहि-ज्ञानावरणमुपचयोत्कर्षप्राप्तं विपाकतोऽनुभवन् सूक्ष्मसूक्ष्मतरवस्तुविचारासमर्थमात्मानं जानानः खिद्यते मूरिलोकः, ज्ञानावरणकर्मक्षयोपशमपाटवोपतश्च सूक्ष्मसूक्ष्मतराणि वस्तूनि निजप-त्रयाऽभिजानानो बहुजनातिशायिनमात्मानं पत्रयन् सुखं वेदयते; तथाऽतिनिबिडदर्शनावरण-विपाकोदये जात्यन्यादिरनुभवति दुःस्तसन्दोहं वचनगोचरातिकान्तम्, दर्शनावरणक्षयोपशम-पटिष्ठतापरिकरितश्च स्पष्टचक्षुराद्युपेतो यथावद् वस्तुनिकुरम्बं सम्यगवलोकमानो वेदयतेऽम-न्दमानन्दसन्दोहम् , तत एतदर्थमितपत्त्यर्थं दर्शनावरणानन्तरं वेदनीयमहणम् । वेदनीयं च सुखदुःखे जनयति, अमीष्टानमीष्टविषयसम्बन्धे चावश्यं संसारिणां रागद्वेषी, तौ च मोहनी-यहेतुकौ, तत एतदर्थप्रतिपत्तये वेदनीयानन्तरं मोहनीयग्रहणम् । मोहनीयमुढाश्च जन्तवो बह्वारम्भपरिग्रहप्रसृतिकमीदानासक्ता नरकाद्यायुष्कमारचयन्ति, ततो मोहनीयानन्तरमायुर्भह-णम् । नरकाद्यायुष्कोदये चावश्यं नरकगत्यादीनि नामान्युदयमायान्ति, तत आयुरनन्तरं नामग्रहणम् । नामकर्मोदये च नियमादुचनीचान्यतरगोत्रकर्मविपाकोदयेन भवितव्यम् , अतो नामप्रहणानन्तरं गोत्रप्रहणम् । गोत्रोदये चोचैःकुलोत्पन्नस्य पायो दानलाभान्तरायादिक्षयो भवति, राजपमृतीनां प्राचुर्येण दानलाभादिदर्शनात् ; नीचैःकुलोत्पन्नस्य तु दानलाभान्तरा-याद्यदयः, नीचजातीनां तथादर्शनात् ; तत एतदर्थप्रतिपत्त्यर्थं गोत्रानन्तरमन्तरायप्रहणमिति ॥ ३ ॥ अथ 'यथोद्देशं निर्देशः' इति न्यायात् प्रथमं तावत् पश्चधा ज्ञानावरणं व्याचिष्या-सुराह—

# मइसुयओहीमणकेवलाणि नाणाणि तत्थ मइनाणं। वंजणवग्गह चउहा, मणनयणविणिदियचडका॥ ४॥

इह ज्ञानशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धाद् मतिज्ञानम्, श्रुतज्ञानम्, अविध्ञानम्, "मण ति" पदैकदेशे पदसमुदायोपचारात् मनःपर्यवज्ञानं मनःपर्यायज्ञानं वा, केवलज्ञानम् । तत्र "बुधिं मनिंच् ज्ञाने" मननं मतिः, यद्वा मन्यते—इन्द्रियमनोद्वारेण नियतं वस्तु परिच्लिद्यतेऽनयेति मतिः—योग्यदेशाविश्वतवस्तुविषय इन्द्रियमनोनिमित्तोऽवगमविशेषः, मतिश्च सा ज्ञानं च मतिज्ञानम् । इदं चाऽऽगमे आभिनिबोधिकज्ञानमुच्यते ।

यदाह भगवान् देवर्द्धिश्वमाश्रमणः

नै।णं पंचिवहं पन्नत्तं, तं जहा-आमिणिबोहियनाणं सुयनाणं ओहिनाणं मणपज्जवनाणं केवलनाणं। (नन्दी पत्र ६५-१)।

तत्र नायमाभिनिबोधिकज्ञानशब्दार्थः अभि-इत्याभिमुख्ये, नि-इति नैयत्ये, तत्रश्चा-भिमुखः वस्तुयोग्यदेशावस्थानापेक्षी नियतः इन्द्रियमनः समाश्रित्य खखिवयापेक्षी बोधनं बोधोऽभिनिबोधः, स एवाऽऽभिनिबोधिकम्, विनयादेराक्रुतिगणत्वादिकण्पत्ययः, अभिनि-बुध्यत इत्यभिनिबोध इति कर्तरि लिहादित्वादच् वा, यहाऽभिनिबुध्यते आत्मना स इत्यभि-निबोध इति, कर्मणि धञ्, स एवाऽऽभिनिबोधिकमिति तथैव, आभिनिबोधिकं च तद्

१ ज्ञानं पञ्चविषं प्रज्ञप्तम् , तद्यथा-आभिनिबोधकज्ञानं श्रुतज्ञानमयभिज्ञानं मनःपर्यवज्ञानं केवळज्ञानम् ॥

ज्ञानं चाऽऽभिनिबोधिकज्ञानम् । तथा श्रवणं श्रुतम्—अभिलापष्ठावितार्थग्रहणहेतुरुपळिचिवि-रोषः, एवमाकारं वस्तु घटशञ्दाभिलाप्यं जलघारणाद्यर्थिकयासमर्थमित्यादिरूपतया प्रधानी-कृतित्रिकालसाधारणसमानपरिणामः शब्दार्थपर्यालोचनानुसारी इन्द्रियमनोनिमित्तोऽवगमवि-रोष इत्यर्थः, श्रुतं च तद् ज्ञानं च श्रुतज्ञानम् । तथाऽवधानमविधः—इन्द्रियाद्यनपेक्षमात्मनः साक्षादर्थग्रहणम्, अत एवेदं प्रत्यक्षज्ञानम् । यदुक्तं नन्द्यघ्ययने—

<sup>9</sup>नोइंदियपचन्स्वं तिविहं पन्नत्तं, तं जहा-ओहिनाणपचन्स्वं मणपज्जवनाणपचन्स्वं केव-रूनाणपचन्स्वं (नन्दी पत्र ७६-२)।

अथवा अवशब्दोऽघःशब्दार्थः, अव—अघोऽघो विस्तृतं वस्तु घीयते—परिच्छिद्यतेऽनेने-त्यविधः, यद्वा अविधः—मर्यादा रूपिण्वेव द्रव्येषु परिच्छेदकतया प्रवृत्तिरूपा, तदुपलक्षितं ज्ञानमप्यविधः, अविध्य तद् ज्ञानं चाविद्यानम् । तथा परिः—सर्वतोभावे, अवनम् अवः, "तुदादिभ्योऽन्कौ" इत्यधिकारेऽिकतौ चेत्यनेन औणादिकोऽकारप्रत्ययः, अवनं गमनं वेदन्तिमिति पर्यायाः, परि अवः पर्यवः, मनित मनिसो वा पर्यवो मनःपर्यवः—सर्वतन्तत्तार्परिच्छेद इत्यर्थः, मनःपर्यवश्च स ज्ञानं च मनःपर्यवज्ञानम् । यद्वा मनःपर्यायज्ञांनम्, तत्र संज्ञिभि-र्जीवैः काययोगेन गृहीतानि मनःपर्यायाग्यवर्गणाद्वव्याणि चिन्तनीयवस्तुचिन्तनन्याप्टतेन मनोयोगेन मनस्त्वेन परिणमय्याऽऽलम्ब्यमानानि मनांसीत्युच्यन्ते, तेषां मनसां पर्यायाः-श्चिन्तनानुगताः परिणामा मनःपर्यायाः, तेषु तेषां वा संवन्धि ज्ञानं मनःपर्यायज्ञानम् ; यद्वा आत्मभिर्यस्तुचिन्तने व्यापारितानि मनांसि पर्येति—अवगच्छतीति मनःपर्यायम्, "कर्मणोऽण्" (सि० ५-१-७२) इति अण्पत्ययः, मनःपर्यायं च तद् ज्ञानं च मनःपर्यायज्ञानम् । तथा केवलम्—एकं मत्यादिज्ञानरहितत्वात् "नैष्ठिम्म उ छाउमित्थए नाणे" (आव० नि० गा० ५३९) इति वचनप्रामाण्यात् ।

आह—यदि मत्यादीनि ज्ञानानि स्वसावरणक्षयोपशमभावेऽपि प्रादुःपन्ति ततो निःशेषतः स्वसावरणक्षये सुतरां भवेयुश्चारित्रपरिणामवत्, तत् कथं तेषां तदानीमभावः १; आह च— आवरणदेसिविगमे, जाइं विज्ञंति महसुयाईणि । आवरणसबविगमे, कह ताइँ न हुंति जीवस्स १॥ इति ।

उच्यते इह यथा सहस्रमानोरितसमुन्नतघनाघनघनपटळान्तरितस्यापान्तराळावस्थितकट-कुट्याद्यावरणविवरप्रविष्ट[:] प्रकाशो घटपटादीन् प्रकाशयति, तथा केवळज्ञानावरणावृतस्य केवळज्ञानस्यापान्तराळमितज्ञानावरणादिक्षयोपशमरूपविवरिविर्नर्गतः प्रकाशो जीवादीन् प्रकाश्यति, स च तथा प्रकाशयन् मितज्ञानमित्यादिळक्षणं तत्तत्क्षयोपशमानुरूपमिभघानमुद्रहिति; ततो यथा सकळघनपटळकटकुट्याद्यावरणापगमे स तथाविधः प्रकाशः सहस्रमानोरस्पष्टरूपो न भवति किन्तु सर्वात्मना स्फुटरूपोऽन्य एव, तथेहापि सकळकेवळज्ञानावरणमितज्ञानाद्या-

१ नोइन्द्रियप्रस्थकं त्रिविधं प्रकारम्, तद्यथा-अविज्ञानप्रस्थक्षं मनःपर्यवज्ञानप्रस्थकं केवळज्ञानप्रस्थकम् ॥ १ नष्टे तु छाद्यस्थिके ज्ञाने ॥ ३ आवरणदेशविगमे, यानि विद्यन्ते मतिश्रुतादीनि । आवरणसर्वे( सर्वा-वरण) विगमे, कथं तानि न भवन्ति जीवस्थ ?॥

बरणविक्रये न तथाविषो मतिज्ञानादिसंज्ञितः केवरुज्ञानस्य प्रकाशो भवति, किन्तु सर्वात्मना यथावस्थितं वस्तु परिच्छिन्दन् परिस्फुटरूपोऽन्य एवेत्यदोषः ।

उक्तं च श्रीपूज्यैः---

केटविवरागयिकरणा, मेहंतरियस्स जह दिणेसस्स । ते कडमेहावगमे, न हुंति जह तह इमाइं पि ॥ अन्येरिप न्यगादि—

> मलविद्धमणेर्व्यक्तिर्ययाऽनेकप्रकारतः । कर्मविद्धात्मविज्ञप्तिस्तयाऽनेकप्रकारतः ॥ यथा जात्यस्य रत्नस्य, निःशेषमलहानितः । स्फुटैकरूपाऽभिन्यक्तिर्विज्ञप्तिस्तद्वदारमनः ॥

अन्ये पुनराहु:—सन्त्येव मतिज्ञानादीन्यपि सयोगिकेवल्यादौ, केवलमफलत्वात् सन्त्यपि तदानीं न विवश्यन्ते, यथा स्योदये नक्षत्रादीनि । उक्तं च—

अने आभिणिबोहियणाणाईणि वि जिणस्स विजंति । अफलाणि य सुरुदए, जहेव नक्लत्तमाईणि ॥

गुद्धं वा केवलम्, तदावरणमलकलक्कपक्कापगमात् । सकलं वा केवलम्, तत्प्रथमतयैव निःशेषतदावरणविगमतः संपूर्णोत्पत्तेः । असाधारणं वा केवलम्, अनन्यसदृशत्वात् । अनन्तं वा केवलम्, ज्ञेयानन्तत्वात् अपर्थवसितानन्तकालावस्थायित्वाद्वा । निर्व्याघातं वा केवलम्, लोकेऽलोके वा कापि व्याघातामावात् । केवलं च तद् ज्ञानं च केवलज्ञानं यथाव-स्थितसमस्तम्तम्वद्वाविभावस्वभावावभासि ज्ञानमिति भावना ।

भाह—नन्वेतेषां पञ्चानां ज्ञानानामित्थं कमोपन्यासे किं कारणम् ? उच्यते—इह मतिश्रुते ताबदेकत्र वक्तव्ये, परस्परमनयोः स्वामिकालकारणविषयपरोक्षत्वसाधर्म्यात् । तथाहि—
य एव मतिज्ञानस्य स्वामी स एव श्रुतज्ञानस्य य एव श्रुतज्ञानस्य स्वामी स एव मतिज्ञानस्यापि
"जैत्य महनाणं तत्थ सुयनाणं, जत्थ सुयनाणं तत्थ महनाणं" (नन्दी पत्र १४०-१)
इत्यादिवचनप्रामाण्यात्, ततः स्वामिसाधर्म्यम् । तथा यावानेव मतिज्ञानस्य स्थितिकालस्तावानेव
श्रुतज्ञानस्यापि, तत्र प्रवाहापेक्षयाऽतीतानागतवर्तमानरूपः सर्वकालः, अप्रतिपतितैकजीवापेक्षया
पट्षष्टिसागरोपमाणि समधिकानि, उक्तं च—

ँदो बारे विजयाइसु, गयम्स तिन्नऽचुए अहव ताइं। अइरेगं नरमवियं, नाणाजीवाण सबद्धा ॥ (विशे० गा० २७६२) इति कारुसाधर्म्यम् । यथा चेन्द्रियनिमित्तं मतिज्ञानं तथा श्रुतज्ञानमपीति कारणसाध-

९ कटविवरागतिकरणाः, मेघान्तरितस्य यद्या दिनेशस्य । ते कटमेघापगमे, न भवन्ति यथा तथेमान्यपि ॥ २ अन्ये आमिनिबोधिकश्चानादीन्यपि जिनस्य विद्यन्ते । अफलानि च स्योदये यथैव नक्षत्रादीनि ॥ ३ यत्र भितिश्चानं तत्र श्रुतज्ञानं यत्र श्रुतज्ञानं तत्र मितिशानम् ॥ ४ द्वी वारी विजयादिषु, गतस्य त्रीत् ( बारान् ) अच्युतेऽधवा तानि ( सागराणि ६६ ) । अतिरेकं नरभविकं नानाजीवानां सर्वादा ॥

र्म्यम् । तथा यथा मतिज्ञानमादेशतः सर्वद्रव्यादिविषयमेवं श्रुतज्ञानमपि इति विषयसाधर्म्यम् । यथा च मतिज्ञानं परोक्षं तथा श्रुतज्ञानमपि इति परोक्षत्वसाधर्म्यम् । तत इत्थं स्वाम्यादि-साधर्म्यदेते मतिश्रुते नियमादेकत्र वक्तव्ये, ते चावध्यादिज्ञानेम्यः प्रागेव, तद्भाव एवाऽव-ध्यादिसद्भावात् । उक्तं च—

नं सामिकालकारणविसयपरोक्खचणेहि जुलाई । तब्भावे सेसाणि य, तेणाऽऽईए महसुयाई ॥ (विशे० गा० ८५)

ननु भवतामेकत्र मतिश्रुते, प्रागेव चावध्यादिभ्यः, परमेतयोरेव मतिश्रुतयोर्मध्ये पूर्वे मतिः पश्चात् श्रुतमित्येव तत् कथम् ? उच्यते मतिपूर्वत्वात् श्रुतज्ञानस्म, तथाहि सर्वत्रापि पूर्वमवयहादिरूपं मतिज्ञानश्रुदयते पश्चात् श्रुतम् । यदाह निविडजिडमसम्भारितरस्कारतरिणः श्रीजिनभद्रगणिक्षमाश्रमणः

मेहपुर्व सुयमुत्तं, न मई सुयपुष्टिया विसेसोऽवं। पुर्व पारुणपूरणभावाओं जं मई तस्स ॥ (विशेष्ट गाप्ट १०५)

नन्द्यध्ययनचूर्णावण्युक्तम्-

तेषु वि य मइपुष्टयं सुयं ति किसा पुषं महनाणं कयं, तिपहुं से सुयं ति ॥ (पत्र ११)

आह —यदि लामित्वादिभिरनयोर मेदस्तर्हि द्वयोरप्येकत्वमस्तु, मेदहेत्वभावाद् अभेदहेतूनां चाभिहितत्वात्, तदयुक्तम्, मेदहेत्वभावस्यासिद्धत्वात् । तथाहि — लाम्यादिभिरमेदे सत्यपि छक्षण मेदादनयोर्भेदः, तथाहि — मन्यते योम्योऽथोंऽनयेति मतिः, श्रवणं श्रुतमित्यादि । तथा हेतुफलमावाद् मेदः, तथाहि — मतिज्ञानं श्रुतस्य कारणम्, श्रुतं तु कार्यम् । यच यदुत्कर्षापक-र्यवशादुत्कर्षापकर्षमाक् तत् तस्य कारणम्, यथा षटस्य मृत्यिण्डः, तथाहि — श्रुतेण्वपि बहुषु अम्थेषु यद्विषयं सारणमीहाऽपोहादि वाऽिकतरं प्रवर्तते स अन्यः स्फुटतरः प्रतिभाति व होषः । तथा मेदमेदाद् मेदः, तथाहि — मतिज्ञानमधाविशत्यादि मेदम्, श्रुतज्ञानं तु चतुर्द-शादिमेदम् । तथा इन्द्रियविभागाद् मेदः, तथाहि नातिशादिका चेयं पूर्वान्तर्गता गामा—

सीइंदिओवलदी, होइ सुयं सेसयं तु मइनाणं । मुत्तूणं दबसुयं, अक्सरलंभी य सेसेसु ॥ (विद्ये० गा० ११७)

तथा वेक्कसमं मतिज्ञानं कारणत्वात्, शुम्बसमं शुतज्ञानं तत्कार्यत्वादित्वप्यनयोर्भेदिनियन्धमन् । तथा इतश्च मेदः मितज्ञानमनक्षरं साक्षरं च, तथाहि अवग्रहज्ञानमनक्षरम्, तस्यानिदेश्यसामान्यमात्रप्रतिभासात्मकत्या निर्विकल्पत्वात्; ईहादिज्ञानं सु साक्षरम्, तस्य परामर्शीदित्रपत्वाऽवश्यं वर्णाऽऽकैषितत्वात्; श्चतज्ञानं पुनः साक्षरमेव, अक्षरमन्तरेण शब्दार्थपर्यालोचनस्यानुपपत्तेः । तथा इतश्च मेदः म्ककल्पं मतिज्ञानम्, समात्रप्रत्यायकत्वात्; अमूककल्पं

९ यत् खामिकालकारणविषयपरोक्षत्वैस्तुल्ये । तद्भावे शेषाणि च तेनाऽऽशै मतिश्रुते ॥ २ मतिपूर्व श्रुत-भुक्तं न मतिः श्रुतपूर्णिका विशेषोऽयम् । पूर्व पालनपूरणमानात् यन्मतिसास्य (श्रुतस्य )॥ ३ तयोरिप च मति-पूर्वकं श्रुतमिति इत्वा पूर्व मतिश्चानं इतं तत्पृष्ठतः श्रुतमिति ॥ ४ श्रोत्रेन्द्रिबोपलिष्यः मवति श्रुतं शेषकं तु मतिश्चानम् । मुक्ता द्रव्यश्रुतमक्षरलामस्य शेषेषु ॥ ५ समृत्यदशम् ॥ ६ रज्यस्वशम् ॥ ७ मिश्रितसात् ॥

श्रुतज्ञानम् , खपरमत्यायकत्वात् । तथा चामूनेव हेतून् संगृहीतवान् माण्यसुधाम्मोनिधिः— छैक्खणमेया हेउफलभावन्रो मेयइंदियविभागा । बागक्सरमूयेयरमेया मेओ मइसुयाणं ॥ (विशे० गा० ९७)

तथा कालविपर्ययसामित्वलाभसाधर्म्यान्मतिश्रुतज्ञानानन्तरमविध्ञानम् , तथाहि —अमितपतितेकसत्त्वाधारापेक्षयाऽवस्थितिकांलोऽविध्ञानस्य षट्षष्टिसागरोपमाणि । तथा यथैव मितश्रुतज्ञाने मिथ्यात्वोदयतो विपर्ययतामासाद्यतस्तथाऽविध्ञानमपि, तथाहि —मिथ्यादृष्टेः सतस्तान्येव मितश्रुताविधज्ञानानि मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभक्षज्ञानानि भवन्ति । उक्तं च—

आध्रत्रयमज्ञानमपि भवति मिथ्यात्वसंयुक्तम् ॥ (प्रश्नम० पद्य २२७ ) इति ।

तथा य एव मतिश्रुतयोः स्वामी स एवाविषज्ञानस्यापि । तथा विभक्तज्ञानिनस्विदशादेः सम्यदर्शनावासौ युगपदेव मतिश्रुताविषज्ञानानां लाभसंभवस्ततो लाभसाषम्यम् । अविषज्ञानानन्तरं च छद्यस्यविषयभावप्रत्यक्षत्वसाषम्यीन्मनः पर्यायज्ञानमुक्तम् , तथाहि — यथाऽविषज्ञानं छद्यस्थस्य भवति तथा मनः पर्यायज्ञानमपि इति छद्यस्थसाषम्यम् । तथा यथाऽविषज्ञानं रूपि-द्रव्यविषयं तथा मनः पर्यायज्ञानमपि, तस्य मनः पुद्रलाऽऽलम्बनत्वाद् इति विषयसाषम्यम् । तथा यथाऽविषज्ञानं क्षायोपशमिके भावे वर्तते तथा मनः पर्यायज्ञानमपि इति भावसाषम्यम् । तथा यथाऽविषज्ञानं प्रत्यक्षं तथा मनः पर्यायज्ञानमपि इति अत्यक्षत्वसाधम्यम् । उक्तं च

कारुनिवज्जयसामित्तरामसाहम्मओऽनही तत्तो । माणसमित्तो छउमत्यनिसयभावाइसाहम्मा ॥ (निरो० गा० ८७)

तथा मनःपर्यायज्ञानानन्तरं केवलज्ञानस्योपन्यासः, सर्वोत्तमत्वाद् अप्रमत्तयतिस्वामिसाधभ्यात् सर्वावसाने लाभाच । तथाहि—सर्वाण्यपि मतिज्ञानादीनि ज्ञानानि देशतः परिच्छेदकानि, केवलज्ञानं तु सकलवस्तुस्तोमपरिच्छेदकं सर्वोत्तमम्, सर्वोत्तमत्वाचान्ते सर्वशिरःशेसर्कंल्पमुपन्यस्तम् । तथा यथा मनःपर्यवज्ञानमप्रमत्तयतेरेवोत्पद्यते तथा केवलज्ञानमपि
इत्यप्रमत्तयतिस्वामिसाधर्म्यम् । तथा यः सर्वाण्यपि ज्ञानानि समासाद्यितुं योग्यः स नियमात्
सर्वज्ञानावसाने केवलज्ञानमवामोति, ततः सर्वान्ते केवलमुक्तम् । उक्तं च—

'अंते केवलमुत्तमजइसामित्ताबसाणलाभाओ ॥ ( धर्मसं० गा० ८५ ) इति ॥

व्याख्यातानि नामसंस्कारमात्रेण पञ्चापि ज्ञानानि । अथामून्येव सविस्तरं व्याचिख्याद्यः प्रथमं मित्ज्ञानं प्रकटयन्नाह—"तत्थ महनाणं" इत्यादि । 'तत्र' तेषु पञ्चस्र ज्ञानेषु मित्ज्ञान-मष्टाविंशतिमेदं भवतीत्युत्तरगाथायां सम्बन्धः । इह किल द्वेधा मित्ज्ञानम्—श्रुतनिश्रितमश्रुतिनिश्रतं च । तत्र च यत् प्रायः श्रुताभ्यासमन्तरेणापि सहजविशिष्टक्षयोपशमवशादुत्पधते
तद् अश्रुतनिश्रितमौत्पत्तिक्यादिबुद्धिचतुष्टयम्, यदाह श्रीदेवद्विचाचकः—

१ लक्षणमेदाद् हेतुफलभावतो भेदेन्द्रियविभागात् । बल्काक्षरमूकेतरमेदाद्भेदो मितश्रुतयोः ॥ २ °लो मितश्रुतयोरिवावधि ग० इ० ॥ ३ कालविपर्यमसामित्वलामसाधर्म्यतोऽविधः ततः । मानसं (मनःपर्यायं) इतः छद्यस्थविषयभावादिसाधर्म्यात् ॥ ४ °कल्पे उप॰ क्ष० घ० इ० ॥ ५ अन्ते केबलमुत्तमयिस्ता-मित्वानसामस्।॥

'से किं तं महनाणं ! महनाणं दुविहं पत्रतं, तं जहा—सुयनिस्सियं च अस्सुयनिस्सियं च । से किं तं अस्सुयनिस्सियं ! अस्सुयनिस्सियं चडिहं पत्रतं, तं जहा—

उप्पत्तिया वेणइया, कम्मिया पैरिणामिया ।

बुद्धी चउबिहा वुत्ता, पंचमा नोवलब्भई ॥ (नन्दी पत्र १४४-१)

तत्रीत्पत्तिकी बुद्धिर्यथा रोहकत्य । वैनयिकी बुद्धः पददर्शनात्करिण्यादिज्ञायकच्छात्र-स्येव । कर्मजा कर्षकस्येव । पारिणामिकी श्रीवज्रस्वामिन इव । यतु पूर्वे श्रुतपरिकर्मितमतेर्व्य-वहारकाले पुनरश्चतानुसारितया समुत्पद्यते तत् श्रुतनिश्रितम् । यदुक्तं श्रीविश्लेषावश्यके

पुँबं सुयपरिकम्मियमहस्स जं संपयं सुयाईयं।

तं निस्सियमियरं पुण अणिस्सियं मइचउकं तं ॥ (विरो० गा० १६९)

तचतुर्धा भवति, तद्यथा-अवमह ईहा अपायः धारणा । यदाह-

ँसे किं तं सुयनिस्सियं मइनाणं ? सुयनिस्सियं मइनाणं चडिव्वहं पन्नतं, तं जहा----उगाहो ईहा अवाए धारणा ॥ (नन्दी पत्र १६८-१)

पुनरवग्रहो द्वेषा-व्यञ्जनावग्रहः अर्थावग्रहश्च । आह च-

'से कि तं उगाहे ? उगाहे दुविहे पर्त्रते, तं जहा—वंजणुमाहे अत्थुगाहे य ॥ (नन्दी पत्र १६८-२)

तत्र व्यज्यते—प्रकटीक्रियतेऽनेनार्थः प्रदीपेनेव घट इति व्यक्षनम् । आह च--- " वंजिजाइ जेणत्थो घडु व दीवेण वंजणं तं च । (विशे० गा० १९४)

तचोपकरणेन्द्रियं कदम्बपुष्पातिमुक्तिकपुष्पश्चरमनानाकृतिसंस्थितश्चोत्रव्राणरसनस्पर्शनलक्षणं शब्दगन्धरसस्पर्शपरिणतद्रव्यसङ्घातो वा । ततश्च व्यञ्जनेनोपकरणेन्द्रियेण व्यञ्जनानां शब्दा-दिपरिणतद्रव्याणामवम्रहणं परिच्छेदनमेकस्य व्यञ्जनशब्दस्य लोपाद्यञ्जनावम्रहः, किमपीद-मित्यव्यक्तज्ञानरूपार्थावम्रहादघोऽव्यक्ततरं ज्ञानमित्यर्थः । अयं चतुर्घा । यदाह सूत्रकृत्— "वंजणवग्गहु चउह" ति स्पष्टम् । चातुर्विध्यमेव भावयति— "मणनयणविणिदियचउक" ति मनश्च मानसं नयनं च लोचनं मनोनयने, मनोनयने विना मनोनयनिवना, "नाम नाज्ञै-कार्थ्ये समासो बहुलम्" (सि० ३-१-१८) इति समासः । इन्द्रियाणां चतुष्कमिन्द्रियच-तुष्कं तसाद् इन्द्रियचतुष्कात्, अत्र "गम्ययपः कर्माघारे" (सि० २-२-७४) इति पद्ममी । मनोनयनवर्जमिन्द्रियचतुष्कमाश्रित्य व्यञ्जनावमहश्चतुर्घा भवतीति भावार्थः ।

१ अथ कि तद् मतिज्ञानम्?, मतिज्ञानं द्विविधं प्रज्ञप्तम्, तयथा—अतनिश्रितं चाश्रुतनिश्रितं च । अथ कि तद्युतनिश्रितम् ? अश्रुतनिश्रितं चतुर्विधं प्रज्ञप्तम् , तयथा—औत्पत्तिकी वैनयिकी, कर्मजा पारिणामिकी । बुद्धि-खतुर्विधा प्रोक्ता, पश्चमी नोपल्य्यते ॥ २ °पारि खा गा ॥ ३ पूर्वं श्रुतपरिकर्मितमतेर्यत् साम्प्रतं श्रुता-तीतं । तद् निश्रितमितरत् पुनरनिश्रितं मतिचतुष्कं तत् ॥ ४ अथ कि तत् श्रुतनिश्रितं मतिज्ञानम् ? श्रुत-निश्रितं मतिज्ञानं चतुर्विधं प्रज्ञपम् , तथया—अवप्रदृ ईहा अपायः धारणा ॥ ५ अथ कोऽसाववप्रदृः ? अव-प्रद्रो द्विवधः प्रज्ञपः, तथया—व्यञ्जनावप्रहोऽर्यावप्रदृश्च ॥ ६ वित्ते वंजि का गा ॥ ७ व्यज्यते येनार्थः घट इव रीपेन व्यज्ञनं तथा। ८ व्यज्यते येनार्थः घट इव रीपेन व्यज्ञनं तथा। ८ व्यज्यते येनार्थः

#### उकं च तन्यध्ययने---

से कि तं वंजणुमाहे ! वंजणुमाहे चडिहि पक्षते, तं जहा-सोइंदियवंजणुमाहे वाणि-दियवंजणुमाहे रसणिदियवंजणुमाहे फासिदियवंजणुमाहे ॥ (नन्दी पत्र १६९-२)

मनोवयनयोर्वर्जनं किमर्थम् ? इति चेद् उच्यते—मनोनयनयोरपाप्तकारित्वात् , अप्राप्त-कारित्वं च विषयक्रतानुमहोपघातशून्यत्वात् , प्राप्तकारित्वे पुनरनलजलशूल्यादीनां चिन्तनेऽ-बह्नोकने च दहनक्रेदनपाटनादयः स्युः । अत्र च विषयदेशं गत्वा न पश्यति, प्राप्तं चार्यं नारु-चत इत्येताविषयम्यते, मूर्तिमता पुनः प्राप्तेन मकत एवानुमहोपघातौ दिनकरिकरणादिनेति ।

अन्यस्त्वाह्—व्यवहितार्थानुपरुव्धेरनुमानात् प्राप्तकारित्वं होचनस्येति, एतदयुक्तम्, अनै-कान्तिकत्वात्, काचाअपटल्स्फटिकान्तरितस्याप्युपलव्धेः । स्यादेतत्, नायना रश्मयो निर्गत्य तमर्थे गृह्वन्तीति दर्शनरश्मीनां तैजसत्वात् तेजोद्रव्येरप्रतिस्वलनाददोष इति, एतद्प्ययुक्तम्, महाज्यालादौ प्रतिस्वलनोपलव्धेरित्यत्र बहु वक्तव्यम् तत्तु नोच्यते, प्रन्थगहनताप्रसङ्गात् ।

व्यञ्जनावम्हस्य च कालो जघन्य आवलिकासम्बेयभागतुल्यः, उत्कृष्ट आनपाणपृथक्तम् । उक्तं च---

> वंजेणवग्गहकास्रो, आवलियअसंसभागतुस्रो उ । भोवो उक्कोसो पुण, आणापाणप्पहुत्तं ति ॥ इति ॥ ४॥

उक्तश्चतुर्वा न्यजनावमहः । अथार्थावमहादीन् व्याचिरुयासुराह—

अत्युग्गहईहावायधारणा करणमाणसेहिँ छहा । इय अद्ववीसभेयं, चउदसहा वीसहा व सुयं॥ ५॥

अर्थत इत्थर्थस्तस्य शब्दरूपादिमेदानामन्यतरेणापि मेदेनानिधीरितस्य सामान्यरूपस्यावम् हणमर्थावम्रहः, किमपीदमित्यव्यक्तज्ञानमित्यर्थः । स च करणमानसैः षोढा भवति, तत्र कर्रणानि चेन्द्रियाणि पश्च मानसं च मनः करणमानसानि तैः करणमानसैः कृत्वा । इदमुक्तं भवति—श्रोत्रेन्द्रियार्थावम्रहः १ चक्कुरिन्द्रियार्थावम्रहः २ प्राणेन्द्रियार्थावम्रहः ३ रसनेन्द्रियार्थावम्रहः ४ स्पर्शनेन्द्रियार्थावम्रहः ५ मानसार्थावम्रहः ६ इति षोढाऽर्थावम्रहः । तथा-ऽवगृहीतस्यैव वस्तुनः 'किमयं भवेत् स्थाणुरेव १ न तु पुरुषः' इत्यादिवस्तुधर्मान्वेषणात्मकं ज्ञानचेष्टनमीहा, ईहनमीहेति कृत्वा ।

> अरण्यमेतत् सविताऽस्त्रमागतो, न चाघुना सम्भवतीह मानवः । प्रायस्त्रदेतेन सगादिभाजा, भाव्यं सारारातिसमाननामा ॥

इत्याचन्वयधर्मघटनव्यतिरेकधर्मनिराकरणाभिग्रुखतालिक्कितो ज्ञानिवरोष ईहेति इदयम् । साऽपि करणमानसैः षोदैव । तथा ईहितस्यैव वस्तुनः स्थाणुरेवायमिति निश्चयात्मको नोधिव-रोषोऽपायः, अयमपि करणमानसैः षोदा । तथा निश्चितस्यैवाविच्युतिस्मृतिवासनारूपं धरणं

९ अथ कोऽसी व्यक्षनावग्रहः ? व्यक्षनावग्रहश्चतुर्विधः प्रज्ञप्तः, तद्यशा—श्रोत्रेन्द्रियव्यक्षनावग्रहो प्राणिन्द्रिय-व्यक्षनावग्रहो रसनेन्द्रियव्यक्षनावग्रहः खर्शेन्द्रियव्यक्षनावृष्टः ॥ २ व्यक्षनावग्रहकाळ आवळिकास्यसभागद्व-स्यस्तु । स्तोक उत्कृष्टः पुनरानप्राणप्रथक्तमिति ॥ ३ स्थाणुनामेखार्यः ॥

भारणा । साऽपि करणमानसैः पोदैव । अर्थावमहादीनां च काळममाणमित्य

उँगाह एकं समयं, ईहाऽवाया मुहुत्तमदं तुः।

कालमसंखं संखं, च घारणा होइ नायद्या ॥ (आ० नि० गा० ४) इति । पूर्वोक्तप्रकारेणार्थावप्रहादीनां चतुर्णां प्रत्येकं षड्डियत्वात् व्यक्तनावप्रहमेदचतुष्टयेन सह श्रुतनिश्रितं मतिज्ञानपष्टाविश्वतिमेदं भवति । अश्रुतनिश्रितेन त्वौत्पत्तिक्यादिबुद्धिचतुः स्र्येन सह द्वात्रिंशद्भेदं भवति । जातिसरणमपि समतिकान्तसद्भ्यातभवावगमस्बूद्धं मतिज्ञान्नमेद एव । तथा चाचाराङ्गटीका—

जातिसारणं त्वामिनिबोधिकविशेषः॥ (पत्र २०-१)

अथवा "बहु १ बहु विधर क्षिप्रा ३ ऽनिश्चिता ४ ऽसन्दिग्ध ५ ध्रुवाणां ६ सेतराणाम्" (तस्वा० अ०१ सू०१६) इति वचनाद धाविशितरिष द्वादशधा भिद्यते। तथाहि—बहुना-मिष श्रोतृणामिव शेषेण प्राप्ति विषयस्थेऽपि श्रङ्क मेर्यादितूर्यस मुदाये क्षयोप शमवे चित्र्यात् कि श्चिदव प्रहाति भिर्मे हुं गृह्वाति, एक हेलास्फालितानामिष श्रङ्क मेर्यादितूर्याणां पृथक् पृथक् शब्दं गृह्वातीत्यर्थः १। अपरस्त्व बहु गृह्वाति, अव्यक्त तूर्यध्वनि मेवोपल स्त्यर्थः २। अन्यस्तु योषिदादिवाद्यमानतामधुरमन्द्रत्वादि बहुपर्यायोपेतान् श्रङ्कादिष्वनी ने पृथक् पृथम् जानातीति बहु विध्याहीत्युच्यते ३। एक द्विपर्यायोपेतां स्तु तानेव जानानोऽबहु विध्यादी १। अन्यस्तु क्षिप्रमिवरेणार्थं जानाति ५। अन्यस्तु विधुश्य चिरेणेति ६। अन्यस्त्व क्षिप्रमिवरेणार्थं जानाति ५। अन्यस्तु विधुश्य चिरेणेति ६। अन्यस्त्व क्षिप्रमिवरेणार्थं जानाति ५। अन्यस्तु विधुश्य चिरेणेति ६। अन्यस्त्व विश्वत्या गृह्वाति न पुनः पताकयेव देवकुलम् ७। अपरस्तु पताकया देवकुलमिव लिक्कानिश्रया गृह्वाति ८। यद् असंश्चयं गृह्वाति तद् असन्दिग्धम् ९। संशयोपेतं तु यद् गृह्वाति तत् सन्दिग्धम् १०। यद् एकदा गृहीतं तत् सर्वदैवावश्यं गृह्वाति न पुनः कालान्तरे तद्वहणे परोपदेशादिकमपेक्षते तद् श्रुवम् ११। यत् पुनः कदाचिदेव गृह्वाति न सर्वदा तद्व अश्वन् १२। एवमेतैर्द्वादशमिभेदेरवमहादयः पूर्वोक्त मेदयुक्ता वस्तु गृह्वनतित्यधार्विशत्या द्वादशमिग्रीणितया त्रीणि शतानि पर्तिश्वर्विकानि भवन्ति। यदाह भाष्यपीयूष्पयोधिः—

ंजं बहुबहुविहित्विष्पानिस्सियनिच्छियधुवेयरविभत्ता ।
पुणरुगहादओ तो, तं छत्तीसं तिसयमेयं ॥
नाणासद्दसमूहं, बहुं पिहं मुणइ भिन्नजाईयं ।
बहुविहमणेगमेयं, इकिकं निद्धमहुराई ॥
स्विष्पमिचरेण तं चिय, सरूवओ तं अणिस्सियमिलंगं ।
निच्छियमसंसयं जं, धुवमश्चंतं न य क्याई ॥ (विहो० गा० ३०७-९)

१ अनम्रह एकं समयमीहाऽपायों मुहूर्तमध्यं (भिक्तमुहूर्तं) तु । कालमसङ्ख्यातं सङ्ख्यातं च भारणा मविति श्वातन्या ॥ २ °न् पृथग् जा° क० का० ग० ॥ ३ °स्य विमृत्य वि॰ ख० घ० छ० ॥ ४ यद् बहुबहुविध-श्विम्नानिश्चितनिश्चितपुवेतरविभक्ताः । पुनरवमहादयोऽतस्तत् वद्तिंशश्चित्रतमेदम् ॥ ५ नानाशन्यसमूहं बहुं पृथग् जानाति भिक्तजातिकम् । बहुविधमनेकमेदमेकैकं क्षिप्यमधुरादि ॥ ६ नाणं सह् क्ष० छ० ग० घ० छ०॥ ७ क्षिप्रमन्तिरेण तवैव खरूपतः तदनिश्चित्तमरिष्णम् । विश्वितमर्यश्चगं सद् घुक्सलम्तं न व कदावित् ॥

अभुतनिश्रितबुद्धिचतुष्टयेन सह चत्वारिंशदधिकानि त्रीणि शतानि मतिज्ञानस्य मेदानां भवन्ति । यद्वा मतिज्ञानं चतुर्विषं द्रव्यक्षेत्रकालभावभेदात् । यदाहुर्निर्देलिताज्ञानसम्भारमभराः श्रीदेचेद्धिवाचकवराः—

'तं समासओ चडिवहं पन्नचं, तं जहा—दन्वओ खेत्तओ कालओ भावओ। दबओ णं आभिणिबोहियनाणी आएसेणं सबदवाइं जाणइ न पासइ। खित्तओ णं आभिणिबोहियनाणी आएसेणं सब खित्तं जाणइ न पासइ। कालओ णं आभिणिबोहियनाणी आएसेणं सबकाकं जाणइ न पासइ। भावओ णं आभिणिबोहियनाणी आएसेणं सबभावे जाणइ न पासइ। (नन्दी पत्र १८३–२) इति।

व्याख्यातं सप्रपश्चं मतिज्ञानम् । साम्प्रतं श्रुतज्ञानं व्याचिख्यासुराह—''चउदसहा वीसहा व सुयं''ति 'श्रुतं' श्रुतज्ञानं 'चतुर्दशधा' चतुर्दशमेदं 'विशतिधा' विशतिपकौरं वा भव-तीति ॥ ५ ॥ तत्र प्रथमं श्रुतस्य चतुर्दश मेदान् व्याख्यानयनाह—

# अक्लर सन्नी सम्मं, साईअं खलु सपज्जवसियं च। गमियं अंगपविद्वं, सत्त वि एए सपडिवक्ला ॥ ६॥

इह श्रुतशब्दः पूर्वगाथातः सम्बध्यते । ततोऽक्षरश्रुतं १ संज्ञिश्रुतं २ सम्यक्श्रुतं ३ सादिश्रुतं ४ सपर्यवसितश्रुतं ५ गमिकश्रुतम् ६ अक्रमविष्टश्रुतम् ७ इत्येते सप्त मेदाः समिति-पक्षाः श्रुतस्य चतुर्दश मेदा भवन्ति । तथाहि अक्षरश्रुतमितपक्षम् अनक्षरश्रुतम् १ एवमसं-जिश्रुतं २ मिथ्याश्रुतम् ३ अनादिश्रुतम् ४ अपर्यवसितश्रुतम् ५ अगमिकश्रुतम् ६ अक्र-बाबश्रुतम् ७ इति । तत्राक्षरं तिथा संज्ञाव्यञ्जनकिथमेदात् । उक्तं च

ँतं सन्नावंजगलद्भिसन्नियं तिविह्मक्खरं भणियं । सुबहुलिविभेयनिययं, सन्नक्खरमक्खरागारो ॥ (विद्रो० गा० ४६४)

सुनह्यो या एता अष्टादश लिपयः श्रूयन्ते, तथाहि-

हंसेलिवी १ भ्यालिवी २, जन्सी ३ तह रक्ससी ४ य बोधवा। उड्डी ५ जनिष ६ ईरुकी ७, कीरी ८ दिवडी ९ य सिंधिविया १०॥ में। जिल्ली ११ निह १२ नागरि १३, लाडिलिवी १४ पारसी १५ य बोधवा। तह अनिमित्तीय १६ लिवी, चाणकी १७ मूलदेवी य १८॥

<sup>9</sup> व्याचक कि कि कि । २ तत् समासत्यसुर्विषं प्रश्तम्, तद्यथा—द्रव्यतः क्षेत्रतः कालतो भावतः । इत्यतः णमिति वाक्यालहारे (एवं सर्वत्र) आभिनिवोधिकश्चानी आदेशेन सर्वद्रव्याण जानाति न पश्यति । क्षेत्रतः आभिनिवोधिकश्चानी आदेशेन सर्वं कालं जानाति न पश्यति । कालतः आभिनिवोधिकश्चानी आदेशेन सर्वं कालं जानाति न पश्यति । भावतः आभिनिवोधिकश्चानी आदेशेन सर्वान् भावान् जानाति न पश्यति ॥ ३ कारं भव कि कालं जानाति न पश्यति ॥ ४ तत् संश्चात्यञ्चनलिकश्चिकं त्रिविधमक्षरं भणितम् । सुबहुलिपिमेद-नियतं संश्चारमञ्चराकारः ॥ ५ इंसलिपिभृतिकिपिर्यक्षी तथा राक्षसी च बोद्धत्या । औड्री यवनी तुरुक्की कीरी द्राविकी च सिन्धविका ॥ ६ पुरुक्षी कि खा गा कुलि ॥ ७ भाक्षिनी नटी नागरी लाटलिपिः पारसी च बोद्धत्या । तथाऽनिमित्तिका विधिकाणक्या मूलदेवी च ॥

विज्ञानाक्षरमकारादि हकारपर्यन्तमुच्यते । तदेतद्वितयमञ्जनात्मा कमपि श्रुतकारणत्वादुपचा-रेम श्रुतम् । छब्ध्यक्षरं तु शब्दश्रवणरूपदर्शनादेरर्थमत्यायनगर्माऽक्षरोपछिन्धः । यदाह---

> जी अक्लरोवलंभी, सा लद्धी तं च होइ विकाणं। इंदियमणोनिमित्तं, जो आवरणक्लओवसमी॥ (विरो० गा० ४६६)

> पैण्णविण्जा भावा, अणंतभागो उ अणिमिल्पाणं । पण्णविण्जाणं पुण, अणंतमागो सुयनिबद्धो ॥ जैं चउदसपुषधरा, छट्टाणगया परुप्परं हुंति । तेण उ अणंतभागो, पण्णविण्जाण जं सुँत्तं ॥ अक्खरलंभेण समा, जणिह्या हुंति महविसेसेणं । ते वि हु मईविसेसा, सुयनाणक्मंतरे जाण (विशे० गा० १४१-४३)

अनसरश्चतं क्ष्वेडितशिरःकम्पनादिनिमित्तं मामाह्यति वारयति वेत्यादिरूपभिभायपरि-ज्ञानम् २। तथा संज्ञिश्चतं तत्र संज्ञानं संज्ञा "उपसर्गादातः" (सि० ५-३-११०) इत्यङ्ग-मत्ययः। सा च त्रिविधा—दीर्घकालिकी हेतुवादोपदेशिकी दृष्टिवादोपदेशिकी।

### यदाह भाष्यसुधामभोनिधिः—

ईंह दीहकालिगी कालिगि ति सन्ना जया सुदीहं पि।
संभरह म्यमिस्सं, चिंतेइ य किह णु कायवं॥ (विशे० गा० ५०८)
जे पुण संचितेउं, इद्दाणिहेसु विसयवस्थूसु।
बहंति नियत्तंति य, सदेहपरिवालणाहेउं॥
पाएण संपयं चिय, कालिम न यावि दीहकालंजा।
ते हेउवायसन्नी, निचिद्वा हुंति अस्सण्णी॥
सैम्मिह्डी सन्नी, संते नाणे खओवसियम्म।
अस्सण्णी मिच्छत्तिम दिद्विवाओवएसेणं॥ (विशे० गा० ५१५-१७)

१ योऽक्षरोपलम्मः सा लिबस्तक भवति विज्ञानम् । इन्द्रियमनोनिमितं य आवरणक्षयोपश्चमः ॥ १ प्रज्ञा-पनीया भावा अनन्तभागस्त्वनमिलाप्यानाम् । प्रज्ञापनीयानां पुनरनन्तभागः श्रुतनिबद्धः ॥ ३ यक्तुर्दश-पृषेधराः बद्ध्यानगताः परस्परं भवन्ति । तेन त्वनन्तभागः प्रज्ञापनीयानां यत् सूत्रम् ॥ ४ वृतं कृ ० छ० ॥ ५ अक्षरलम्मेन समा जनाधिका भवन्ति मतिविशेषेः । तानपि तु मतिविशेषान् श्रुतज्ञानाभ्यन्तरे जानीहि ॥ ६ इह रीर्घकालिकी कालिकीति संज्ञा यया सुर्वीषमपि । संस्मरति भूतमेष्यत् चिन्तयति च कथं तु कर्त-व्यम् ॥ ७ ये पुनः सिक्षन्त्व इष्टानिष्टेषु विषयवस्तुषु । वर्तन्ते निवर्तन्ते च स्ववेहपरिपालनाहेतोः ॥ ८ प्रायेण साम्प्रतमेव काले न चापि रीर्घकालज्ञाः । ते हेतुवादसंक्षिनः निश्रेष्टा भवन्ति असंक्षिनः ॥ ९ कातका कृ ॥ १० सम्यग्दष्टिः संज्ञी सति ज्ञाने क्षायोपश्चिकि । असंज्ञी मिन्यत्वे दृष्टिवादोपदेशेन ॥

ततक्ष संज्ञा विद्यते येषां ते संज्ञिनः, परं सर्वत्राप्यागमे ये दीर्घकालिक्या संज्ञ्या संज्ञिन नस्ते संज्ञ्ञिन उच्यन्ते, ततः संज्ञिनां श्रुतं संज्ञिश्रुतम् समनस्कानां मनःसहितैरिन्द्रियेर्जनितं श्रुतं संज्ञिश्रुतमिति भावः ३ । मनोरहितेन्द्रियजं श्रुतमसंज्ञिश्रुतम् ४ । तथा सम्यग्देष्टर्रहेत्म-णीतं मिथ्यादृष्टिपणीतं वा यथास्तरूपमवगमात् सम्यक्श्रुतम् ५ । मिथ्यादृष्टेः पुनर्रहे-त्रपणीतिमितरद्वा मिथ्याश्रुतं, यथास्तरूपमनवगमात् ६ ।

आह—मिथ्याद्रष्टेरपि मतिश्रुते सन्यग्द्रष्टेरिव तदावरणकर्मक्षयोपश्चमसमुद्भवे सन्यग्द्रष्टेरिव पृथुनुभोदराद्याकारं घटादिकं च संविदाते, तत् कथं मिथ्याद्रष्टेरज्ञाने ? उच्यते—सदस-द्विवेकपरिज्ञानाभावात् । तथाहि--मिध्यादृष्टिः सर्वमप्येकान्तपुरःसरं प्रतिपद्यते, न भगवदु-क्तसाद्वादनीत्याः ततो घट एवायमिति यदा वृते तदा तस्मिन् घटे घटपर्यायव्यतिरेकेण रोषान् सत्त्वज्ञेयत्वप्रमेयत्वादीन् सतोऽपि धर्मानपरुपति, अन्यथा घट एवायमित्येकान्तेनाव-धारणानुपपत्तेः; घटः सन्नेवेति ब्रुवाणः परह्रपेण नास्तित्वस्यानभ्युपगमात् परह्रपतामसतीमपि तत्र प्रतिपद्यते; ततः सन्तमसन्तं प्रतिपद्यतेऽसन्तं च सन्तमिति सदसद्विशेषपरिज्ञानामावा-दज्ञाने मिथ्यादृष्टेर्मतिश्रुते । इतश्च ते मिथ्यादृष्टेरज्ञाने, भवहेतुत्वात् । तथाहि — मिथ्यादृष्टीनां मतिश्रुते पशुवधमैथुनादीनां धर्मसाधकत्वेन परिच्छेदके, ततो दीर्घतरसंसारपथपवर्तिनी । तथा यद्टच्छोपलम्मादुन्मत्तकविकल्पवत् । तथाहि -- उन्मत्तकविकल्पा वस्त्वनपेक्ष्यैव यथाकथित् प्रवर्तन्ते: यदापि च ते कचिद्यथावस्थितवस्तुसंवादिनस्तथापि सम्यग्यथावस्थितवस्तुतत्त्वपर्या-लोचनाविरहेण प्रवर्तमानत्वात् परमार्थतोऽपारमार्थिकाः; तथा मिथ्यादृष्टीनां मतिश्रुते यथा-बद्धस्त्वविचार्येव प्रवर्तेते, ततो यद्यपि ते कचिद्वसोऽयं स्पर्शोऽयमित्यादाववधारणाध्यवसा-याभावे संवादिनी तथापि न ते स्याद्वादमुद्रापरिभावनातस्तथाप्रवृत्ते, किन्तु यथाकयश्चित्, अतस्ते अज्ञाने । तथा ज्ञानफलाभावात् , ज्ञानस्य हि फलं हेयस्य हानिरुपादेयस्य चोपादानम् , म च संसारात् परं किञ्चन हैयमस्ति, न च मोक्षात् परं किञ्चित्पादेयम्, ततो भवमोक्षाचेका-म्तेन हेयोपादेयी, मवमोक्षयोश्च हान्युपादाने सर्वसङ्गविरतेर्भवतः, ततः साऽवश्यं तत्त्ववेदिना कर्तव्या, सैव च तत्त्वतो ज्ञानस्य फरुम् । तथा चाह भगवानुमास्वातिवाचकः-

ज्ञानस्य फर्क विरतिः, ( प्रश्नम० पद्म० ७२ ) इति ।

सा च मिथ्याद्रष्टेर्नास्तीति ज्ञानफलामावाद्ज्ञाने मिथ्याद्रष्टेर्मतिश्चते । यदाह भाष्यसुधाः म्मोनिधिः—

संदसदिवसेसणाओ, भनहेउ जहिच्छिओवछंगाओ । नाणफहामावाओ, मिच्छिदिद्विस्स अनाणं ॥ (विशे० गा० ११५) इति ।

"साईयं ७ सपज्जबसियं ८ अणाईयं ९ अपज्जवसियं १० इत्रेयं दुवालसंगं वुच्छिति-नयद्वयाए साईयं सपज्जबसियं, अवुच्छितिनयद्वयाए अणाईयं अपज्जवसियं, तं समासओ चड-

१ सदसदविशेषणाद्भवद्वेतुतो यहच्छोपलम्मात् । ज्ञानफलाभावान्मिथ्याहष्टरज्ञानम् ॥ २ सादिकं ७ सपर्य-वितम् ८ अनादिकम् ९ अपर्धवसितम् १० इत्येतत् द्वादशाः व्युच्छित्तिनयार्थतया सादिकं सपर्यवितम्, अव्युच्छित्तिनयार्थतयाऽनादिकमपर्भवसितम्, तत् समास्तश्चत्वविं अञ्चलम्, तद्यसा—इत्यतः क्षेत्रतः कारुत्वे

विद्दं पत्रचं, तं जहां च्यानों सित्तओं कालओं मायओं। दवनों णं सम्मायुवं प्रां पुरिसं पड्ड साईयं सपज्जविस्यं, वह वे पुरिसे पड्ड अणाईयं अपज्जविसयं। स्वित्तओं णं पंच भरहाई पंच प्रस्वपाई पड्ड साईयं सपज्जविसयं, पंच महाविदेहाई पड्ड अणाईयं अपज्जविसयं। कालओं णं उस्सिप्पिणें अवस्थिपिणें च पड्ड साईयं सपज्जविसयं, नोउस्सिप्पिणें नोअवसिप्पिणं च पड्ड आणाईयं अपज्जविसयं"। नोउत्सिपिणी नोअवसिपिणी चेति कालों महाविदेहेषु ज्ञेयः, तत्रोत्सिपिण्यवसिपिणीं अवस्थानालामावात्। "भावओं णं जे जया जिणपन्नत्ता भावा आघि किलंति पण्णविज्ञति पर्वाक्षिति दंसिज्ञति निदंसिज्ञति ते तया पड्ड साईयं सपज्जविसयं, साओ-वसमियं पुण भावं पड्ड आणाईयं अपज्ञविसयं, अहवा भविसिद्धयस्स सुयं साईयं सपज्जविसयं"। केवल्जानोत्स्यी तद्यावात्, "नदृम्म उ छाउमच्छिए नाणे" (आ० नि० गा० ५३९) इति वचनात्। "अभविसिद्धयस्स सुयं अणाईयं अपज्जविसयं"। (नन्दी पत्र १९५-१)।

इह च सामान्यतः श्रुतशब्देन श्रुतज्ञानं श्रुताज्ञानं चोच्यते । यदाह

अंविसेसियं सुयं सुयनाणं सुयअनाणं च ।

तथा गमाः—सदृशपाठास्ते विद्यन्ते यत्र तद् गमिकम्, "अतोऽनेकस्वरात्" (सि० ७-२-६) इति इक्मत्ययः, तत् प्रायो दृष्टिवादगतम् ११। अगमिकम्—असदृशाक्षरास्त्राप्कम्, तत् प्रायः कालिकश्चतगतम् १२। अक्नप्रविष्टं द्वादशाक्षीरूपम् १३। तथाहि—

अहारस पयसहसा, आयारे १ दुगुण दुगुण सेसेख ।
सूयगड २ ठाण ३ समवाय ४ भगवई ५ नायभम्मकहा ६ ॥
अंगं उवासगदसा ७, अंतगड ८ अणुत्तरोववाइदसा ९ ।
पन्हावागरणं तह १०, विवायस्यमिगदसं अंगं ११ ॥
परिकम्म १ सुत्त २ पुबाणुओग ३ पुबगय ४ चूलिया ५ एवं ।
पण दिहिवायमेया, चउदस पुबाई पुबगयं ॥
उप्पाप १ पयकोडी, अम्माणीयम्मि छन्नवहरूक्सा ।
विरियपवाप ३ अत्थिप्यवाइ ४ रुक्सा सयरि सही ॥

भावतः । इत्यतः सम्यक्श्रुतं एकं पुरुषं प्रतीत्य सादिकं सपर्यवितम्, बहून् पुरुषान् प्रतीत्यानादिकमपर्यन्वसितम् । क्षेत्रतः पद्य भरतानि पद्यैरवतानि प्रतीत्य सादिकं सपर्यवितम्, पश्च महाविदेहानि प्रतीत्यानादिकमपर्यवितितम् । कालत उत्सर्पिणीमवसर्पिणी च प्रतीत्य सादिकं सपर्यवितितम् । नोउत्सर्पिणी नोअवसर्पिणी च प्रतीत्यानादिकमपर्यवितितम् । भावतो ये यदा जिनप्रक्षता भावा आख्यायनते प्रज्ञाप्यन्ते प्रकृष्यन्ते दर्शवन्ते निद्श्येन्ते, तान् तदा प्रतीत्य सादिकं सपर्यवितितम् । को त्र छाद्यास्थिकं प्रानीवं प्रतीत्यानादिकमपर्यवितितम् । भावतो ये त्र हाद्यस्थिकं क्षाने । अभवतिद्विकस्य श्रुतं सादिकं सपर्यवितितम् । नोष्टे तु छाद्यस्थिकं क्षाने । अभवतिद्विकस्य श्रुतमनादिकन् सपर्यवितितम् ॥ १ अविशेषितं श्रुतं श्रुतश्चानं श्रुताक्षानं च ॥

२ अष्टादश पदसहस्राणि आचारे १ द्विगुणद्विगुणानि शेषेषु । स्त्रकृत२स्थान ३समवाय४भगवती५शाता-वर्षेकथाः ६ ॥ अज्ञमुपासकदशा७ऽन्तकृद्८अनुसरोपपातिकदशाः ९ । प्रश्रव्याकरणं १० तथा विपाकश्रुतमेका-दशमञ्जम् १९ ॥ परिकर्म १ स्त्र२पूर्वानुयोग३पूर्वगत४ बृलिका ५ एवम् । पष दृष्टिवादमेदाश्चतुर्दश पूर्वणि पूर्वगतम् ॥ उत्पादे १ पदकोटी अम्राणीये २ षण्यवतिलक्षाः । वीर्यप्रवादे ३ अस्तिप्रवादे ४ लक्षाः सप्ततिः पृष्टिः ॥ ३ अग्गेणीय कृ ० स्तृ । ॥ एंगव्जणा कोडी, पयाण नाणप्यवायपुष्टिम ५।
सम्प्रायायपुत्ते ६, एमा पयकोडि छन्न पया ॥
छवीसं पयकोडी, पुत्ते आयप्यवायनामन्मि ७।
कम्मप्पवायपुत्ते ८, पयकोडी असिइरुक्खजुया ॥
पन्नक्षाणभिहाणे ९, पुत्ते चुरुसीइ पयसयसहस्सा ।
वसप्यसहसजुया पयकोडी विज्ञापवायन्मि १०॥
कल्लाणनामिक्जे ११, पुत्तिम पयाण कोडि छवीसा ।
छप्पस्रक्क्लकोडी, पयाण पाणाउपुत्तिम्म १२॥
किरियाविसालपुत्ते १३, नव पयकोडीउ विंति समयविऊ ।
सिरिकोकविन्दुसारे १४, सद्भुदुवालस य पयलक्खा ॥

अज्ञवाद्यश्रुतम् आवश्यकदशवैकालिकादि १४ इति ॥ ६ ॥ व्याख्यातं चतुर्दशघा श्रुतम् । सम्पति विश्वतिघा श्रुतं व्याख्यानयनाह—

पज्जय१अक्खर२पय३संघाया४ पडिवत्ति५ तह य अणुओगो६। पाडुडपाडुड७पाडुड८वत्थू९पुदा१० य ससमासा॥ ७॥

पर्यायश्च अक्षरं च पदं च सङ्घातश्च पर्यायाक्षरपदसङ्घाताः । "पडिवित्त" ति प्रतिपितः, प्राञ्चतत्वात् छप्तविभक्तिको निर्देशः । तथा च 'अनुयोगः' अनुगद्वारुक्षणः । प्राभृतप्राभृतं च प्राभृतं च बस्तु च पूर्वं च प्राभृतप्राभृतप्राभृतवस्तुपूर्वाणि । प्राञ्चतत्वािक्षक्रव्यत्ययः ।
यदाह पाणिनिः स्वप्राञ्चत्रस्थो — "लिक्नं व्यभिचार्यपि" । 'चः' समुख्ये । एते पर्यायादयः
श्चतस्य दश मेदाः कथन्भृताः ! इत्याह— "ससमास"ति समासः—संक्षेपो मीलक इत्यर्थः,
सह समासेन वर्तन्ते ससमासास्ततश्च प्रत्येकं सम्बन्धः । तथािहि— पर्यायः पर्यायसमासः,
अक्षरम् अक्षरसमासः, पदं पदसमासः, सङ्घातः सङ्घातसमासः, प्रतिपत्तिः प्रतिपत्तिसमासः,
अनुयोगः अनुयोगसमासः, प्राभृतपाभृतं प्राभृतप्राभृतसमासः, प्राभृतं प्राभृतसमासः, वस्तु
वस्तुसमासः, पूर्वं पूर्वसमास इति विश्वतिधा श्चतं भवतीित गाथाक्षरार्थः । भावार्थस्त्वयम्—
पर्यायो ज्ञानस्यांशो विमागः पित्रदुक्तं भविति — लब्ध्यपर्याप्तस्य स्वभ्मिनगोदजीवस्य यत् सर्वज्ञचन्यं
श्चतमात्रं तस्मादन्यत्र जीवान्तरे य एकः श्चतज्ञानांशोऽविभागपित्रच्छेदस्यो वर्षते स पर्यायः १ ।
ये द्व द्यादयः श्चतज्ञानाविभागपित्रच्छेदा नानाजिवेषु वृद्धा लभ्यन्ते ते समुदिताः पर्यायसमासः
२ । अकारादिकव्यक्षराणामन्यतरदक्षरम् १ । तेषामेव द्यादिसमुदायोऽक्षरसमासः १ । पर्व

९ एकपदोना कोटी पदानां ज्ञानप्रवादपूर्वे ५ । सलप्रवादपूर्वे ६ एका पदकोटी वद व पदानि ॥ विद्वादिः पदकोटी पूर्वे आत्मप्रवादनामनि ७ । कर्मप्रवादपूर्वे ८ पदकोटी अवीतिलक्षयुता ॥ प्रखाक्ष्यानाभिधाने ९ पूर्वे वतुरसीतिः पद्मतत्त्वहस्माणे । दशपदसङ्खयुक्ता पदकोटी निवाधवादे ९० ॥ कस्वाणनामधेये ९९ पूर्वे पदानां कोटिः विद्विसतिः । वदप्रवासक्षक्षकोटी पदानां प्रावाकुःपूर्वे ९२ ॥ कियाविशाकपूर्वे ९३ वद पदकोत्री सुवते समयनिदः । शीलोकविन्दुसारे ९४ सार्वद्वादश च पदलक्षम् ॥

तु 'नर्थपरिसमाप्तिः पदम्' इत्याधुक्तिसङ्कानेऽपि चेन केन वित्यतेनाऽद्यावश्चपत्सहसादिपमाणा आचारादिमन्या गीयन्ते तदिह गृसते, तसैव द्वावशासश्रुतपरिमाणेऽचिक्रतसात् , श्रुतमे-दानामेव चेह प्रस्तुतस्वात् । तस्य च पदस्य तथाविधान्नायामाबात् प्रमाणं न ज्ञासते। तत्रैकं पदं **पदमुच्यते ५ । ब्यादिपदसमुदायस्तु पदसमासः ६ । ''ग्रेड् इंदिए य कार्स्'' (आ० नि०** मा • १४) इत्यादिगाथाप्रतिपादितद्वारककापस्थैकदेशो यो गत्यादिकस्तस्यप्येकदेशो यो नरकगत्यादिस्तत्र जीवादिमार्गणा यका कियते स सङ्घातः ७ । खादिगत्याद्यवयवमार्गणा सञ्चातसमासः ८ । गत्यादिद्वाराणामन्यतरैकपरिपूर्णगत्यादिद्वारेण जीवादिमार्भणा प्रतिषचिः ९ । द्वारद्वयादिमार्गणा तु प्रतिपत्तिसमासः १० । "संतैपयपरूवणया द्वामाणं न" (आ० नि० गा० १३) इत्यादि अनुयोगद्वाराणामन्यतरदेकमनुयोगद्वारमुच्यते ११। बद्धादिसमुदायः पुनरनुयोगद्वारसमासः १२ । माभृतान्तर्वर्ती अधिकारविशेषः माभृतमाभृतम् १३ । तवृद्या-दिसमुदायस्तु मामृतमाभृतसमासः १४ । वस्त्वन्तर्वर्ती अधिकारविशेषः मामृतम् १५ । तद्यादिसंयोगस्तु माभृतसमासः १६। पूर्वान्तर्वर्ती अधिकारविशेषो वस्तु १७। तद्यादिसं-योगस्तु बस्तुसमासः १८। पूर्वमुत्पादपूर्वीदे पूर्वोक्तसूर्यम् १९। तद्यादिसंयोगस्तु पूर्वसमासः २०। एवमेते संक्षेपतः श्रुतज्ञानस्य विंशतिर्मेदा दर्शिताः, विस्तरार्थिना त बुहत्कर्मप्रकृतिन रन्वेषणीया । एते च पर्यायादयः अतमेदा यथोत्तरं तीवतीवतरादिक्षयोपशमकभ्यत्वादित्यं निर्दिष्टा इति परिभावनीयमिति । अथवा चतुर्विषं श्रुतज्ञानम्, तथाहि -द्रुव्यतः क्षेत्रतः फालतो भावतश्च । तत्र द्रव्यतः श्रुतज्ञानी सर्वद्रव्याण्यादेशेन जानाति, क्षेत्रतः सर्वक्षेत्रमादेशेन शुतज्ञानी जानाति, काळतः सर्वे काळमादेशेन श्रुतज्ञानी जानाति, मावतः सर्वात् भावान् **भादेशेन शुतज्ञानी** जानातीति ॥ ७ ॥ व्याख्यातं सविस्तरं शुतज्ञानम् । सम्प्रत्यविज्ञानं व्याख्यायते, तच द्वेषा-भवपत्ययं देवनारकाणाम्, गुणपत्ययं मनुष्यतिरध्याम्, तच बोदा, तथा चाह सूत्रम्-

# अणुगामिवहमाणयपिडवाईयरिवहा छहा ओही। रिउमइविउलमई मणनाणं केवलिमगविहाणं॥ ८॥

आनुगामि च वर्षमानकं च प्रतिपाति च इतराणि च-अनानुगामिहीयमानकाप्रतिपातीनि आनुगामिवर्षमानकप्रतिपातीतराणि, विधानानि विधाः—मेदाः, तत आनुगामिवर्षमानकप्रतिपातीतराणि, विधानानि विधाः—मेदाः, तत आनुगामिवर्षमानकप्रति-पातीतराणि विधा यस्य तत्तथा तसाव् आनुगामिवर्धमानकप्रतिपातीतरविधात् पद्धा 'अव-धिः' अविध्वानं भवति । उक्तं च नन्द्यध्ययने—

"तं समासओ छिबहं पत्रतं, तं जहा—आणुगामियं अणाणुगामियं वहुमाणयं हीयमाणमं पिडवाई अपिडवाई । (नन्दी पत्र ८१-१)

तत्र गच्छन्तं पुरुषम् आ समन्तादनुगच्छतीत्येवंशीलमानुगामि, यद् देशान्तरगतमि ज्ञानिनमनुगच्छति छोचनवत् तद् अवधिज्ञानमानुगामीति भावः १। तथा न आनुगामि अनानु-

९ गतिः इन्द्रियं कायः ॥ २ सत्पद्रप्रक्षणता द्रव्यप्रमाणं च ॥ ३ अनुगामि क्षः ० स्व ० स० एवसकेऽपि ॥ ४ तत् समासतः विद्विधं प्रशतम् , तथथा—आनुगामिकमनानुगामिकं वर्धमानकं द्वीमधानकं प्रतिमासक्रविदाति ॥

मामि, शृक्कशबद्धप्रदीप इव यद् न गच्छन्तं ज्ञानिनमनुगच्छति, यत् किल तद्देशससैव भवति, तद्शनिबन्धनक्षयोपशमजत्वात् , देशान्तरगतस्य त्वयैति, तद् अविज्ञानमनानुगामीति भावः र । यदाह भगवान् श्रीदेवद्विक्षमाश्रमणः—

से कि तं अणाणुगामियं ओहिनाणं ? अणाणुगामियं ओहिनाणं से जहानामए केइ पुरिसें एगं महं जोइद्वाणं काउं तस्सेव जोइद्वाणस्स परिपेरंतेष्ठ परिपेरंतेष्ठ परिहिंडमाणे परिहिंडमाणे परिघोलमाणे परिघोलमाणे तमेव जोइद्वाणं पासइ अन्नत्य गए न पासइ, एवेंमेव अणाणु-गामियं ओहिनाणं जत्थेव समुप्पज्जइ तत्थेव संखिज्जाणि वा असंखिज्जाणि वा जोयणाई पासइ न अन्नत्य। (नन्दी पत्र ८९-१) भाष्यकारोऽप्याह—

अँगुर्गोमि उ अणुगच्छइ, गच्छंतं होयणं जहा पुरिसं । इयरो उ नाणुगच्छइ, ठियप्पईवु व गच्छंतं ॥ (विरो० गा० ७१५)

तथा वर्षत इति वर्षमानम्, ततः संज्ञायां कन्प्रत्ययः, बहुबहुतरेन्धनपक्षेपादिभिवर्धन्मानज्वलनज्वालाकलाप इव पूर्वावस्थातो यथायोगं प्रशस्तप्रशस्ततराध्यवसायतो वर्धमान-मविद्यानं वर्षमानकम् । एतत् किलाकुलासक्ष्ययमागादिविषयमुत्रयय पुनर्शक्कं विषयविद्यर-णात्मिकां याति यावदलोके लोकप्रमाणान्यसक्ष्ययानि खण्डानीति ३ । तथा हीयते—तथाविध-सामभ्यभावतो हानिमुपगच्छतीति हीयमानम्, कर्मकर्तृविवक्षायाम् अनद्पत्ययः, हीय-मानमेव हीयमानकम्, "कुत्सिताल्पाज्ञाते" (सि० ७-३-३३) कप्रत्ययः, पूर्वावस्थातो यद्धोऽघो हासमुपगच्छति तद् हीयमानकमविष्ज्ञानिमिति ४ । उक्तं च निद्वपूर्णी—

हीर्यमाणं पुषावत्थाओ अहोऽहो हस्समाणं (पत्र १४) इति ।

तथा प्रतिपत्ततीत्येवंशीलं प्रतिपाति ५ । यदाह-

से कि तं पडिवाई १ पडिवाई जन्नं जहनेणं अंगुलस्स असेखिज्ञभागं वा सेखिज्ञभागं वा वालग्गं वा वालग्गं वा पवं लिक्खं वा ज्यं वा जवं वा जवपृहत्तं वा अंगुलं वा अंगुल-पुहत्तं वा एवं लिक्खं वा ज्यं वा जवं वा जवपृहत्तं वा अंगुलं पुहत्तं वा, एवं एएणं अहिलावेणं विहित्यं वा हत्यं वा कुच्छि वा कुक्षिईस्तद्वयमुच्यते धणुं वा गाउयं वा जोयणसं वा जोयणसहस्सं वा संखिज्ञाणि वा असंखिज्ञाणि वा जोयणसहस्साई, उक्कोसेणं लोगं पासिताणं परिवडिज्ञा, से तं पडिवाई । (नन्दी पत्र ९६-२)

<sup>?</sup> अय कि तदनानुगामिकमविध्ज्ञानम् ? अनानुगामिकमविध्ज्ञानं स यथानामकः किंश्युरुष एकं मह्अयोतिःस्थानं कृता तस्यैव ज्योतिःस्थानस्य परिपर्यन्तेषु परिपर्यन्तेषु परिहिण्डमानः परिहिण्डमानः परिघोलयमानः
परिघोलयमानः तदेव ज्योतिःस्थानं पर्यति अन्यत्र गतो न पर्यति, एवमेव अनानुगामिकमविध्ज्ञानं यत्रैव
समुत्ययते तत्रैव सङ्ग्रोयानि वाऽसङ्ग्रोयानि वा योजनानि पर्यति नान्यत्र ॥ २ वामेव खा ॥ ३ अनुगामि
लनुगच्छति गच्छन्तं लोचनं यथा पुरुषम् । इतरत्तु नानुगच्छति स्थितप्रवीप इव गच्छन्तम् ॥ ४ वामिओऽणु वा ॥ ५ हीयमानं पूर्वावस्थातोऽधोऽघो हस्यमानं ॥ ६ अथ कि तत् प्रतिपाति श्रतिपाति यद्
जयन्यनाहुलस्यासङ्ग्रोयभागं वा सङ्ग्रोयभागं वा वालामं वा वालामप्रथन्त्वं वा एवं लिक्षां वा यूकां वा यव वा
यवप्रयन्त्वं वा अङ्गलं वा अङ्गलप्रयन्त्वं वा, एवमेतेनाभिलापेन वितस्ति वा इतं वा कृति वा भनुवी
क्रीशं वा योजनं वा योजनसर्तं वा योजनसङ्ग्राणि,
जत्कर्षेण लोकं दृष्ट्वा प्रतिपतित्, एतलत् प्रतिपाति ॥

तथा न प्रतिपाति अप्रतिपाति, यत् किळाऽळोकस्य प्रदेशमेकमपि पश्यति तद् अप्रतिपान्तीति मावः ६ । हीयमानकप्रतिपातिनोः कः प्रतिविशेषः १ इति चेद् उच्यते—हीयमानकं पूर्वावस्थातोऽघोऽघो हासमुपगच्छद्वभिषीयते, यत् पुनः प्रदीप इव निर्मूळमेककाळमपगच्छति तत् प्रतिपातीति । यद्वाऽनन्तद्रव्यभावविषयत्वात् तत्तारतम्यविवक्षयाऽनन्तमेदम्, अस्म्येयसेत्र-काळविषयत्वातु तत्तारतम्यविवक्षयाऽसम्येयमेदमविश्वानम् । यद्वा चतुर्विधमविश्वानं द्रव्य-सेत्रकाळमावात् । तथा चाह—

'तं समासओ चउ विहं पत्रचं, तं जहा—दब ओ खेत ओ कालओ भावओ । दब औ णं ओहिनाणी जह लेणं अणंता इं रूविद वा इं जाण इ पास इ, उक्को सेणं सब रूविद वा इं जाण इ पास इ । खित्रओ णं ओहिनाणी जह लेणं अंगुलस्स असंखे ज्ञह भागं, उक्को सेणं असंखे ज्ञा इं अलीएं लोयप्प माणि मित्ता इं खंडा इं जाण इ पास इ। कालओ णं ओहिनाणी जह लेणं आवित्याप असंखि ज्ञा असंखि ज्ञाओं उस्सिप्पणीओं सिप्पणीओं तीयं च अणागयं च कालं जाण इ पास इ। भावओं णं ओहिनाणी जह लेण वि अणंते भावे जाण इ पास इ, उक्को सेण वि अणंते भावे जाण इ पास इ, उक्को सेण वि अणंते भावे जाण इ पास इ, उक्को सेण वि

उक्तमविज्ञानम् । इदानीं मनःपर्यवज्ञानं व्याख्यानयज्ञाह—''रिउमइविउलमई मण-नाणं''ति । 'मनोज्ञानं' मनःपर्यायज्ञानमित्यर्थः, ऋजुमतिविपुलमतिमेदाद्दिविषम् । तत्र ऋज्वी— सामान्यश्राहिणी मतिः ऋजुमतिः, घटोऽनेन चिन्तित इत्यध्यवसायनिबन्धना मनोद्रव्यपरि-च्छितिरित्यर्थः । यदाह—

रिउं सामनं तम्मत्तगाहिणी रिउमई मणीनाणं । पायं विसेसविसुहं, घडमित्तं चिंतियं सुणइ ॥ (विशे० गा० ७८४)

तथा विपुला-विशेषप्राहिणी मतिर्विपुलमतिः, घटोऽनेन चिन्तितः स च सौवर्णः पाटिले-पुत्रकोऽद्यतनो महानित्याद्यध्यवसायहेतुम्ता मनोद्रव्यविज्ञप्तिरिति भावार्थः, अस्यां व्युत्पत्तौ स्वतं ज्ञानमेव गृद्यत इति । अथवा ऋज्वी-सामान्यप्राहिणी मतिरस्यासौ ऋजुमतिः । विपुला-विशेषप्राहिणी मतिरस्य स विपुलमतिः, अस्यां व्युत्पत्तौ तद्वान् गृद्धते । यद्वा मनःपर्यायज्ञानं चतुर्विषम्—द्रव्यक्षेत्रकालभावभेदात् । उक्तं च—

<sup>3</sup>तं समासओ चडिंबहं पन्नतं, तं जहा—दवओ खितओ कारुओ भावओ । दवओ णं

१ तत् समासतश्चतुर्विधं प्रश्नप्तम्, तथया—इन्यतः क्षेत्रतः कालतो भावतः । इन्यतोऽविधश्चानी जधन्येनान्तानि क्षिद्रव्याणि जानाति पश्यति, उत्कर्षेण सर्वक्षिप्रव्याणि जानाति पश्यति । क्षेत्रतोऽविधश्चानी जधन्येनाष्ट्रस्यासङ्क्ष्मेयभागम्, उत्कर्षेणाऽसङ्क्ष्मेयमागम्, उत्कर्षेणाऽसङ्क्ष्मेयमागम्, उत्कर्षेणाऽसङ्क्ष्मेयमागम्, उत्कर्षेणाऽसङ्क्षमेया उत्सर्पिण्यवसर्पिणीः अतीतं चानागतं च कालं जानाति पश्यति । भावतोऽविधश्चानी अधन्येनाप्यनन्तान् भावान् जानाति पश्यति, उत्कर्षेणापि अनन्तान् भावान् जानाति पश्यति, उत्कर्षेणापि अनन्तान् भावान् जानाति पश्यति, उत्कर्षेणापि अनन्तान् भावान् जानाति पश्यति सर्वभावानामनन्तभागम् ॥ २ ऋजु सामान्यं तन्यात्रप्राहिणी ऋजुमतिमैनोज्ञानम् । प्रायो विशेषविमुक्षं, षटमात्रं चिन्तितं जानाति ॥ ३ तत् समासतश्चतुर्विधं प्रश्नप्तम्, तद्यया—इन्यतः क्षेत्रतः कालतो भावतः । इत्यतः ऋजुमतिरनन्ताननन्तप्रदेशिकान् स्कन्धान् जानाति पश्यति । तानेव विपुत्रमतिरभ्यान् विकतरान् विमलतरान् जानाति पश्यति ॥

बहुमई अणंते अणंतपएसिए संघे जामह पासह। ते चेव विवसमई अञ्महियतराए विमस्ट-बसाए जाणह पासह ( नन्दी पत्र १०७-२ ) ति ।

श्चेत्रतः पुनर्त्रःजुनतिरघो यावदघोरोकिकमामान् जानाति । यदाहुश्चतुर्दशमकरणशतमासान् दस्त्रधारकल्पमभुश्रीहरिमद्रस्रिपादा नन्दिवृत्तौ—

ईहाघोलैकिकान् ग्रामान्, तिर्यम्लोकविवर्तिनः। मनोगतांस्त्वसौ भावान्, वेति तद्वर्तिनामपि॥ (पत्र ४७)

कर्षे यावद् ज्योतिश्वकस्योपरितलम् ।

तिरियं जाव अंतो मणुस्सिक्ते अहुाइज्जेस दीवेस दोस य समुदेस पत्ररसस कम्मम्मीस तीसाए अकम्मम्मीस छप्पन्नाए अंतरदीवेस सन्नीणं पंचिदियाणं पज्जतगाणं मणोगए भावे जाणइ पासइ। तं चेव विउल्लमई अहुाइज्जेहिं अंगुलेहिं अन्महियतरयं विसद्धतरयं खेचं जाणइ पासइ। (नन्दी पत्र १०८-१)।

इह ज्याख्या— 'अन्तः' मध्ये मनुष्यक्षेत्रस्य 'अर्घतृतीयद्वीपेषु' जम्बूद्वीपधातकीखण्डपुष्करव-रद्वीपार्षेषु 'द्वयोः समुद्रयोः' लवणसमुद्रकालोदसमुद्रयोः 'पश्चदशसु कर्मभूमिषु' भरतपश्चकैरवत-पश्चकमहाविदेहपञ्चकरुक्षणासु 'त्रिंशत्यकर्मभूमिषु' हैमवतपञ्चकहरिवर्षपञ्चकदेवकुरुपञ्चकोत्तर-कुरुपञ्चकरम्यकपञ्चकहैरण्यवतपञ्चकरूपासु । तथा लवणसमुद्रस्यान्तर्मध्ये भवा द्वीपा आन्तर-द्वीपास्ते च पट्टपञ्चाशस्त्रक्याः । तथाहि-इह जम्बूद्वीपे भरतस्य हैमवतस्य च क्षेत्रस्य सीमा-कारी भूमिनिमग्नपञ्चविंशतियोजनो योजनशतोच्छ्यपरिमाणो भरतक्षेत्रापेक्षया द्विगुणविष्कम्भो हेममयश्चीनपट्टवर्णो नानावर्णविशिष्टद्युतिमणिनिकरपरिमण्डितोभयपार्थः सर्वत्र तुरुयविस्तरो गगनमण्डलोल्लेखिरत्नमयैकादशकूटोपशोभितो वज्रमयतलविविधमणिकनकमण्डितभूमिभागदश-योजनावगाढपूर्वपश्चिमयोजनसहस्रायामदक्षिणोत्तरपञ्चयोजनशतविस्तारपद्महदशोभितशिरोमध्य-विभागः सर्वतः कल्पपादपश्रेणिरमणीयः पूर्वापरपर्यन्ताभ्यां लवणोदार्णवजलसंस्पर्शी हिमव-नाम पर्वतः, तस्य रुवणोदार्णवजरुसंस्पर्शादारभ्य पूर्वस्यां पश्चिमायां च दिशि प्रत्येकं द्वे द्वे गजदन्ताकारे दंष्ट्रे विनिर्गते, तत्रैशान्यां दिशि या विनिर्गता दंष्ट्रा तस्यां हिमबतः पर्यन्तादारभ्य त्रीणि योजनशतानि रुवणसमुद्रमवगाद्यात्रान्तरे योजनशतत्रमायामविष्कम्मः किञ्चिन्यूनैकोनपञ्चाशदधिकनवयोजनशतपरिरय एकोरुकनामा द्वीपो वर्तते, अयं च पञ्च-धनुःशतप्रमाणविष्कस्भया द्विगन्यूतोच्छितया पद्मवरवेदिकया सर्वतः परिमण्डितः, साऽपि च पद्मवरवेदिका सर्वतो वनखण्डपरिक्षिप्ता, तस्य च वनखण्डस्य चक्रवाङ्तया विष्कन्भो देशोने द्वे योजने परिक्षेपः पद्मवरवेदिकाप्रमाणः । तथा तस्यैव हिमवतः पर्वतस्य पर्यन्तादारम्य दक्षिणपूर्वस्यां दिशि त्रीणि योजनशतानि छवणसमुद्रमवगाब द्वितीयदंष्ट्राया उपरि एकोरुक-द्वीपपमाण आमासिकनामा द्वीपो वर्तते । तथा तस्यैव हिमवतः पश्चिमायां दिशि पर्यन्तादारभ्य दक्षिणपश्चिमायां त्रीणि योजनशतानि रुवणसमुद्रमवगाद्य दंष्ट्राया उपरि यथोक्तप्रमाणो वैधा-णिकनामा द्वीपः । तथा तस्यैव हिमवतः पश्चिमायां दिशि पर्यन्तादारम्य पश्चिमोत्तरस्यां दिशि

१ एतद् इतं नन्दिचुर्णादप्यस्ति ॥

शीमि योजनशतानि छवणसमुद्रमवगात्र दंष्ट्राया उपरि पूर्वोक्तममाणो नाज्ञोलिकनामा द्वीपः। एकमेते बत्वारो द्वीपा हिमबतश्चतस्यविष विदिश्च तुरुवप्रमाणा अवतिष्ठन्ते । तत एकामेको-स्कादीनां चतुर्णी द्वीपानां परतो यथाकमं पूर्वोत्तरादिविदिशु प्रत्येकं चत्वारि चत्वारि योजन-श्रुतान्यतिक्रम्य चतुर्योजनशतायामविष्कम्माः किञ्चिच्यूनपञ्चषष्टिसहितद्वादशयोजनश्रुतपरिक्षेपा समोक्तपद्मवरवेदिकावनखण्डमण्डितपरिसरा जम्बद्धीपवेदिकातश्चत्रयीजनशतप्रमाणान्तसः हय-कर्णगजकर्णगोकर्णशब्कुलीकर्णनामानश्चत्वारो द्वीपाः । तबशा-एकोरुकस्य परतो ह्यकर्णः, कामासिकस्य परतो गजकर्णः, वैषाणिकस्य परतो गोकर्णः, नाङ्गोलिकस्य परतः शब्कुलीकर्णः. ष्वमन्नेऽपि भावना कार्या । तत एतेषामपि हयकर्णादीनां चतुर्णामपि द्वीपानां परतः पुनरपि क्याकमं पूर्वोत्तरादिविदिक्ष पत्थेकं पश्च पश्च योजनशतान्यतिकम्य पश्चयोजनशतायामविष्कम्भा एकासीत्यिषकपञ्चदशयोजनशतपरिक्षेपाः पूर्वोक्तपमाणपद्मवरवेदिकावनखण्डमण्डितवाद्मपदेशा जम्बुद्वीपवेदिकातः पश्चयोजनशतपमाणान्तरा आदर्शमुखमेण्द्मुखाऽयोमुखगोमुखनामानश्चर्यारौ द्वीपाः। एतेषामप्यादर्शमुलादीनां चतुर्णौ द्वीपानां परतो मूयोऽपि यथाक्रमं पूर्वोत्तरादिविदिश्व मेलेकं षट् षड् योजनशतान्यतिकस्य षड्योजनशतायाम विष्कम्भाः सप्तनवत्यधिका द्यायश्योजन-शतपरिक्षेपा यथोक्तप्रमाणपद्मवरवेदिकावनलण्डमण्डितपरिसरा जम्बृद्धीपवेदिकातः वड्योजन-शतप्रमाणान्तरा अश्वमुखहस्तिमुखर्सिहमुखन्याम् मुखनामानश्चत्वारो द्वीपाः । एतेषामप्यश्वमुखा-दीनां चतुर्णौ द्वीपानां परतो यथाकमं पूर्वोत्तरादिविदिश्च प्रत्येकं सप्त सप्त योजनन्नतान्यतिकन्य समयोजनञ्जतायामविष्कम्भाखयोदशाधिकद्वाविंशतियोजनशतपरिरयाः पूर्वोक्तप्रमाणपञ्चवरवे-दिकावनखण्डसमवगूदा जम्बुद्वीपवेदिकातः सप्तयोजनशतप्रमाणान्तरा अश्वकर्णह्यकर्णाकर्णक-र्णमावरणनामानश्चः वारो द्वीपाः । तत एतेषामश्वकर्णादीनां चतुर्णौ द्वीपानां परतो यथाकमं पूर्वोत्त-रादिविदिश्च प्रत्येकमष्टावष्टौ योजनशतान्यतिकम्याष्ट्रयोजनशतायामविष्कम्भा एकोनित्रिंशदिक-**पञ्चविंश**तियोजनशतपरिक्षेपा यथोक्तपमाणपद्मवरवेदिकावनखण्डमण्डितपरिसरा जम्बुद्वीपवेदि-कातोऽष्टयोजनञ्जतप्रमाणान्तरा उल्कामुखमेषमुखविधन्मुखविधदन्ताभिधानाश्चत्वारो द्वीपाः। ततोऽमीषामप्युरकामुखादीनां चतुर्णो द्वीपानां परतो यथाकमं पूर्वीचरादिविदिश्च प्रत्येकं नव नव योजनशतान्यतिकम्य नवयोजनशतायामविष्कम्भाः पञ्चचत्वारिशदधिकाष्टाविशतियोजन-शतपरिक्षेपा यथोक्तप्रमाणपग्रवरवेदिकावनखण्डमण्डितपरिसरा जम्बृद्वीपवेदिकातो नवयोजन-शतप्रमाणान्तरा धनदन्तलष्टदन्तगृढदन्तशुद्धदन्तनामानश्चत्वारो द्वीयाः । एवमेते सप्त चतुष्का हिमवति पर्वते चतस्यविष विदिक्ष व्यवस्थिताः, सर्वसञ्चयाऽष्टाविशतिः। एवं हिमवत्तरुयवर्ण-प्रमाणे पद्महृदप्रमाणायामविष्कम्भावगाह पृण्डरीकहृदोपशोभिते शिखरिण्यपि छवणोदार्णवज्ञळ-संस्पर्शादारम्य यथोक्तप्रमाणान्तराश्चतसृषु विदिशु व्यवस्थिता एकोहकादिनामानोऽश्चण्णापान्त-राह्ययामविष्कम्भा अष्टाविंशतिसञ्चया द्वीपा वक्तव्याः, सर्वसञ्चया पर्पञ्चाशदन्तरद्वीपाः । एतद्गता मनुष्या अप्येतनामान उपचारात्, मवति च तात्स्यात् तद्यपदेशः, यथा पश्चार-देशनिवासिनः पुरुषाः पश्चारा इति । ते च मनुष्या बज्रऋषभनाराचसहिननः समबतु-रसर्रस्थानाः सर्वागोपान्नसुन्दराः कमण्डलुकलशयूपस्तूपवापीध्वजपताकासीवस्तिकस्वमस्समक- क्रमेर्डम्परसाळां ग्रुकाष्ट्रापदाद्वुशसुप्रतिष्ठकमयूरश्रीदामाभिषेकतोरणमेदिनीजकविवरमवनादर्शपवितायवृवमिसिह चामररूपभ्रशस्तोत्तमद्वाविशक्षणधराः स्वभावत एव सुरिभवदनाः प्रतनुकोसमानमायाळोगाः सन्तोषिणो निरौत्सुक्या मार्दवार्जवसम्पन्नाः सत्यपि मनोहारिणि मणिकनक्रमोक्तिकादौ ममत्वकारणे ममत्वाभिनिवेशरिहताः सर्वयाऽपगतवेरानुबन्धा हत्त्यश्रकरभगोमिहसाद्देसद्वावेऽपि तत्परिभोगपराक्षुसाः पादविहारिणो ज्वरादिरोगयक्षम्तिपशाचादिग्रहमारिज्यसनोपनिपातविक्छाः परस्परप्रेष्यपेषकभावरिहतत्वादहिमन्द्राः। तेषां पृष्ठकरण्डकानि चतुःषष्टिसम्बाकानि, चतुर्थातिकमे चाहारग्रहणम्, आहारोऽपि च न शाल्यादिषान्यनिष्पन्नः किन्तु
पृथिवीमृत्तिका कल्यद्वमाणां पुष्पफळानि च । तथाहि—जायन्ते स्वञ्च तत्रापि विस्तात एव
शालिगोधूममुद्रमाषादीनि धान्यानि परं न तानि मनुष्याणामुपभोगं गच्छन्ति, या तु पृथिवी
सा शर्करातोऽप्यनन्तगुणमाधुर्था, यश्च कल्यद्वमफळानामासादः स चक्रवर्तिभोजनादप्यिककर्गुणः। यदुक्तम्—

'तेसिं णं भंते! पुष्फफलाणं केरिसए आसाए पक्षते? गोयमा! से जहानामए रण्णो नाउरंतचक्रविहिस्स कल्लाणे भोयणजाए सयसहस्सनिष्फले बन्नोवनेए गंघोवनेए रसोवनेए फ्रासोननेए आसायणिजे निस्सायणिजे दप्पणिजे मयणिजे निंहणिजे सिंहिंदियगायपस्हाय-णिजे आसाएणं पनते, इतो इहतराए नेन पन्नते। (जम्बू० पत्र ११८-१)

ततः पृथिवी कल्पपादपपुष्पफलानि च तेषामाहारः । तथाभूतं चाहारमाहार्य प्रासादादि-संस्थाना ये गृहाकाराः कल्पद्धमास्तेषु यथाधुरूमवतिष्ठन्ते । न च तत्र क्षेत्रे दंशमशकयूकाम-रकुणमक्षिकादयः शरीरोपद्रवकारिणो जन्तव उपजायन्ते । येऽपि जायन्ते भुजगञ्याप्रसिंहाद-यस्तेऽपि मनुष्याणां न बाधाये प्रभवन्ति, नापि ते परस्परं हिंस्यहिंसकमावे वर्तन्ते, क्षेत्रानु-भावतो रोद्रभावरहितत्वात् । मनुष्ययुगलानि च पर्यवसानसमये युगलं प्रयुवते, तत् पुनर्यु-गल्मेकोनाशीतिदिनानि पालयन्ति । तेषां शरीरोच्छ्योऽष्टी धनुःशतानि, पल्योपमासक्ष्येयमा-गप्रमाणमायुः, स्तोककषायतया स्तोकभेमानुबन्धतया च ते मृत्वा दिवमुपसर्पन्ति । मरणं च तेषां जृम्भिकाकाशश्चतादिमात्रव्यापारपुरस्सरं भवति, न शरीरपीडारम्भपुरस्सरमिति ।

अत्र गाथाः---

हिमैगिरिनिग्गयपुद्याबरदादा विदिसि संठिया रूवणे । जोयणतिसए गंतुं, तिन्नि सए वित्थराऽऽयामा ॥ वेइयवणसंडजुया, चउ अंतरदीव तेसि नामाइं । एगोरुग १ आभासिय २, वेसाणियनाम ३ नंगूली ४ ॥

९ तेषां भगवन् ! पुष्पफलानां कीद्दश आखादः प्रज्ञतः ? गीतम ! स यथानामकः राज्ञधातुरन्तचकवर्तिनः कल्याणं भोजनजातं शतसद्दशनिष्पणं वर्णोपपेतं गन्धोपपेतं रसोपपेतं स्वर्शोपपेतं आखादनीयं विखादनीयं दर्पणीयं मदनीयं वृंहणीयं सर्वेन्द्रियगात्रप्रद्वादनीयमाखादेन प्रक्रप्तम् , इत इष्टतरखेव प्रक्रप्तः ॥ २ द्विमिक् रिनिर्गतपूर्वोपरदाढा विदिश्च संस्थिता लवणे । योजनित्रशतं गक्षा श्रीणि शतानि विस्तराऽऽयामाः ॥ विदिश्चः वनखण्डयुताखसार अन्तरद्वीपास्त्रशं नामानि । एकोदकः १ आमासिकः २ वैदाणिकनामा ३ नामोखिः ४ ।

पैसि परको चउपणछसत्तजडनवयजोयणसएसु ।

हयकता ५ गयकता ६, गोकता ७ सक्कुलिकता ८ ॥

आयंसग ६ मिंदमुहा १०,अओमुहा ११ गोमुहा १२ चडर दीवा ।

अस्समुहा १३ हत्यमुहा १४, सिंहमुहा १५ तह य वग्यमुहा १६ ॥

तत्तो य अस्सकता १७, हत्यि १८ अकता य १९ कत्रपावरणा २० ।

उकामुह २१ मेहमुहा २२, विज्ञुमुहा २३ विज्ञुदंता य २४ ॥

घणदंत२५ छट्टदंता २६, निगूददंता य २७ सुद्धदंता य २८ ।

इय सिहरिम्म वि सेले, अट्टावीसंतरदीवा ॥

उमयेऽपि मिलिताः षट्पश्चाशत्सञ्चयाः ।

ऐएसु जुगरुषम्मी, षणुसय अहूसिया परमरूवा । पहुअसंखिजाऊ, गुणसीदिणऽवचपारुणया ॥ चउसद्वीपिट्टिकरंडमंडियंगा चउत्थमोई य । कप्पतरुपूरियासा, सुरगइगामी तणुकसाया ॥

होषं सूत्रं स्पष्टम् ॥

कालको णं उज्जमई जहन्नेणं पिलञोवमस्स असंखिज्ञहमागं, उक्कोसेण वि पिलञोवमस्स असंखिज्जहमागं तीयं अणागयं च कालं जाणह पासइ । तं चेव विउल्लमई अन्मिहियतरागं जाणह पासइ । (नन्दी पत्र १०८-२)

### जीतकल्पभाष्येऽप्युक्तम्-

काँहओं उज्जमई उ, जहन्नउकोसए वि पिलयस्स । भागमसंखिज्ञइमं, अतीय ऐस्से व कारूदुरो ॥ जाणइ पासइ ते ऊ, मणिज्ञमाणे उ सिन्नजीवाणं । ते चेव य विउरुमई, वितिमिरसुद्धे उ जाणेइ ॥ (गा॰ ८२-८३)

भावतस्तु तत्पर्यायाश्चिन्तनानुगुणपरिणतिरूपा ऋजुमतेर्विषय इति । चिन्तनीयं तु मूर्चम-

१ एषां परतश्रद्वाःपञ्चषद्सप्ताष्टनवक्योजनशतेषु । इयकणैः ५ गजकणैः ६ गोकणैः ७ शष्कुलीकणैः ८ ॥ शादशं मुख्यःभिष्ट्रमुखी १० अयोमुखः ११ गोमुखः १२ चलारो द्वीपाः । अश्वमुखः १३ इस्तिमुखः १४ सिंहमु-खः १५ तथा च व्याप्रमुखः १६ ॥ ततस्वाश्वकणैः १७ इस्तिकणौ १८८कणौ च १९ कर्णप्रावरणः २० । उल्का-मुखः २१ मेघमुखः २२ बिद्युन्मुखः २३ विद्युद्दन्तश्च २४ ॥ घनदन्तः २५ लष्टदन्तः २६ निगूददन्तश्च २७ शुद्धदन्तश्च २८ । इति शिखरिण्यपि शैलेऽप्टार्विशतिरन्तरद्वीपाः ॥

२ एतेषु युगलधर्माणो धमुःशतान्यशोच्छिताः परमङ्गाः । पत्यासङ्क्रोयायुष एकोनाशीतिदिनापत्यपालनकाः ॥
चतुःषष्टिपृष्ठकरण्डकमण्डिताङ्गाखतुर्यमोजिनश्च । कल्पतकपूरिताशाः सुरगतिगामिनत्तनुकषायाः ॥ ३ कालत
ऋजुमतिर्जेधन्येन पल्योपमस्यासङ्क्रोयभागम् , उत्कर्षेणापि पल्योपमस्यासङ्क्रोयभागमतीतमनागतं च कालं
बानाति पश्यति । तदेव विपुलमतिरभ्यधिकतरमं जानाति पश्यति ॥ ४ कालत ऋजुमतिस्य जधन्यत
सरक्षतोऽपि पल्यस्य । भागमसङ्क्रोयमतीते एष्यति वा कालद्विके ॥ जानाति पश्यति तांस्य मन्यमानांस्य
संक्रिजीवानाम् । तानेव च विपुलमतिर्वितिमिरश्चरांस्य जानाति ॥ भागमः

मूर्ते वा त्रिकाळगोचरमपि वाद्यमर्थमनुमानादवैति, "जाणइ वज्झेऽणुमाणाओ" (विशेष् गा॰ ८१४) इति वचनात् । यत एतत्परिणतान्येतानि मनोद्रव्याणि इत्येतदन्ययानुपपत्ते-रमुकोऽयोंऽनेन विन्तित इति लेलाझरदर्शनात् तदुक्तार्थमिव मत्यक्षं मनोद्रव्यवर्शनाचिन्त्यमर्थ-मनुमिमीते । स चैष वाद्याभ्यन्तररूपो द्विविधोऽपि विषयः स्फुटतरबहुतरविशेषाध्यासितत्वेन विपुलमतेर्विमळतरोऽवसेय इति । निरूपितं मनःपर्यायज्ञानम् ॥

अथ केवलज्ञानं व्याचिल्यासुराह—''केवलमिगविद्दाणं'' ति 'केवलं' केवलज्ञानम् 'एक-विधानम्' एकविधम् , प्रथमत एव सर्वद्रव्यक्षेत्रकालभावप्राहकत्वादिति भाव इति ॥ ८ ॥ अभिहितं केवलज्ञानं तदभिधाने च व्याख्यातानि पश्चापि ज्ञानानि । इदानीमेतेषामावरणमाद्द—

# एसिं जं आवरणं, पडु व्य चक्खुस्स तं तयावरणं। दंसणचउ पणनिहा, वित्तिसमं दंसणावरणं॥ ९॥

'एषां' मित्रज्ञानादीनां पञ्चानां ज्ञानानां यद् 'आवरणम्' आच्छादकम्, 'पट इव' सूत्रादिनिष्पक्षशाटक इव 'चक्षुषः' लोचनस्य, तत् तेषां—मित्रज्ञानादीनामावरणं तदावरणमुच्यते ।
इदमत्र इदयम्—यथा घनघनतरघनतमेन पटेनावृतं सत् निर्मलमि चक्षुर्मन्दमन्दतरमन्दतमदर्शनं भवति, तथा ज्ञानावरणेन कर्मणा घनघनतरघनतमेनावृतोऽयं जीवः शारदशश्चभरकरनिकरनिर्मलतरोऽपि मन्दमन्दतरमन्दतमज्ञानो भवति, तेन पटोपमं ज्ञानावरणं कर्मोच्यते ।
तत्रावरणस्य सामान्यत एकरूपत्वेऽपि यत् पूर्वोक्तानेकभेदभिक्षस्य मित्रज्ञानस्यानेकभेदमेवाऽऽवरणस्वभावं कर्म तद् मित्रज्ञानावरणमेकमहणेन गृद्धते चक्षुषः पटलमिव १ । तथा पूर्वाभिहितमेदसन्दोहस्य श्रुतज्ञानस्य यद् आवरणस्वभावं कर्म तत् श्रुतज्ञानावरणम् २ । तथा मान्यपश्चितमेदकदम्बकस्याविज्ञानस्य यद् आवरणस्वभावं कर्म तद् अविज्ञानावरणम् ३ । तथा
प्राग्निणीतमेदद्वयस्य मनःपर्यायज्ञानस्य यद् आवरणस्वभावं कर्म तद् मनःपर्यायज्ञानावरणम् ४ ।
तथा पूर्वप्रक्रिपतस्वरूपस्य केवलज्ञानस्य यद् आवरणस्वभावं कर्म तद् क्वलज्ञानावरणम् ४ ।
तथा पूर्वप्रक्रिपतस्वरूपस्य केवलज्ञानस्य यद् आवरणस्वभावं कर्म तत् केवलज्ञानावरणम् ४ ।

उक्तं च बृहत्कर्मविपाके-

सैरउग्गयसितिन्मरुतरस्स जीवस्स छायणं जिमह । नाणावरणं कम्मं, पडोवमं होइ एवं तु ॥ जह निम्मरु वि चक्खू, पडेण केणावि छाईया संती । मंदं मंदतरागं, पिच्छइ सा निम्मरु जइ वि ॥ तह मइसुयनाणावरण अवहिमणकेवरुण आवरणं । जीवं निम्मरुह्मं, आवरइ इमेहिँ मेप्हिं ॥ (गा० १०-१२)

तदेवमेतानि पञ्चावरणान्युत्तरप्रकृतयः, तक्षिष्पन्नं तु सामान्येन ज्ञानावरणं मूळप्रकृतिः

१ जानाति बाग्राननुमानात् ॥ २ शरदुद्रतशिषिनिमंजतरस्य जीवस्य च्छादनं बदिह । ज्ञानावर्षं कर्मे पटोपमं भवति एवं तु ॥ यथा निर्मेळमपि चिद्धः पटेन केनापि च्छादितं सत् । मन्दं मन्दतरकं प्रेश्वति तद् निर्मेळं यदापि ॥ तथा मतिश्रुतज्ञानावरणमविषमनःकेवलानामावरणम् । जीवं निर्मेजरूपमावृणोत्येकि भेदैः ॥ ३ "तह महत्त्वनापाणं ओहीयणकेवलाण आवरणं ।" इति वृहत्कर्मविष्यके ॥

यवाऽतुरुभिष्यकनिष्यक्तो मुष्टिः, मूळत्वनपत्रशासादिसमुद्यनिष्पन्नो वा वृक्षः, धृतगुडकणि-कादिनिष्पन्नो वा मोदक इति । एवमुत्तरत्रापि भावनीयम् । व्याख्यातं पश्चवित्रं ज्ञानावरणं कर्म ॥

इदानीं नविषं दर्शनावरणं कर्म ज्याख्यानयभाह—"दंसणचं पणनिद्दा विविसमं दंसणावरणं" ति । इह मीमो मीमसेन इति न्यायात् पर्देकदेशे पदसमुद्दायोपचाराद्वा "दंसण-चंड" इति शब्देन दर्शनावरणचतुष्कं गृद्धते । तत्र दृष्टिदर्शनम् , हृश्यते—परिच्छिष्यते सामान्यसपं वस्त्वनेनेति वा दर्शनम् , तस्यावरणानि—आच्छादनानि दर्शनावरणानि तेषां चतुष्कं दर्शनावरणचतुष्कम् । तथा "पणनिद्द" ति द्रांक् कुत्सितगतौ, नितरां द्राति—कुत्सितत्वमिन् स्पष्टत्वं गच्छिति चैतन्यं यासु ता निद्रा, "भिदादयः" ( सि० ५-३-१०८ ) इति अङ्ग्रित्ययः, 'पञ्च' इति पञ्चसङ्क्षयाः—निद्राश्चित्रानिद्राश्चित्रश्चानिद्वाश्चकाश्चलाश्चर्यानिद्वाश्चित्रस्यानिद्वाश्चकम् । ततो दर्शनावरणचतुष्कं निद्रापञ्चकमिति नवधा दर्शनावरणं भवति । किंविशिष्टम् ! इत्याह—"विविसमं" ति वेत्रिणा—प्रतीहारेण समं—तुष्यं वेत्रिसमम् । यथा राजानं द्रष्टुकामस्याप्यनभिपेतत्य कोकस्य वेत्रिणा स्वित्यस्य राज्ञो दर्शनं नोपजायते, तथा दर्शनस्वभावस्याप्यात्मनो येनाऽऽत्रतस्य स्तम्भकुम्भाम्भोरुहादिपदार्थसार्थस्य न दर्शनमुपजायते तद् वेत्रिसमं दर्शनावरणम् । उक्तं च—

दंसणसीले जीवे, दंसणघायं करेइ जं कम्मं । तं पडिहारसमाणं, दंसणवरणं भवे कम्मं ॥ जह रत्नो पडिहारो, अणभिष्पेयस्स सो उ लोगस्स । रत्नो तिह दरिसावं, न देइ दहुं पि कामस्स ॥ जह राया तह जीवो, पडिहारसमं तु दंसणावरणं । तेणिह विवंधएणं, न पेच्छए सो घडाईयं ॥ ( बृहस्कर्मवि० गा० १९—२१ )

11 9 11

अथ दर्शनावरणचतुष्कं व्याचिख्यासुराह-

चक्ख्दिडिअचक्ख्सेसिंदियओहिकेवलेहिं च। दंसणिमह सामन्नं, तस्सावरणं तयं चउहा॥ १०॥

इह चक्षुःशब्देन दृष्टिर्गृद्यते, अचक्षुःशब्देन "सेसिंदिय" ति चक्षुर्वर्जशेषेन्द्रयाणि गृद्य-न्ते, ततश्चक्षुश्च अचक्षुश्च अविध्व केवलं च चक्षुरचक्षुरविषकेवलानि तैः चक्षुरचक्षुरविषके-बलैः । चशब्दः "अचक्खूसेसेंदिय" इत्यत्र मनसः संस्चकः । दर्शनम् 'इह' प्रवचने 'सामान्यं' सामान्योपयोग उच्यते, यदुक्तम्—

ैजं सामनगाहणं, भावाणं नेव कडु आगारं। अविसेसिकण अत्थे, दंसणमिय वुचए समए॥ ( मृ० द्रव्यसं० गा० ४३ )

१ वर्शनक्षीके जीवे दर्शनघातं करोति यत् कमै । तत् प्रतिहारसमानं दर्शनावरणं भवेत्वमै ॥ यथा राह्यः प्रतिहारोऽनिभिप्रेतस्य स दु लोकस्य । राह्यसत्र दर्शनं न ददाति द्रष्टुमिष कामस्य ॥ यथा राजा तथा जीवः प्रतिहारसमं तु दर्शनावरणम् । तेनेह विवन्धकेन न प्रेक्षते स बटादिकम् ॥ २ यत् सामान्यमहणं भावानां नैव इस्वाऽऽकारम् । अविशेषिकाऽषीन् दर्शनिस्युष्यते समये ॥

'तस्यावरणं' दर्शनावरणम् , तत् चतुर्धा भवति चक्षुर्दर्शनावरणम् १ अचक्षुर्दर्शनावरणम् २ अविवदर्शनावरणम् ३ केवलदर्शनावरणम् ४ इति गाथाक्षरार्थः । भावार्थस्त्वयम् इह चक्षुर्दर्श्वनं नाम यत् चक्षुषा रूपसामान्यग्रहणं तस्यावरणं चक्षुर्दर्शनावरणं चक्षुःसामान्योपयोगावरणमिति
यावत् १ । अचक्षुषा चक्षुर्वर्जशेषेन्द्रियचतुष्ट्येन मनसा च यद् दर्शनं स्वस्वविषयसामान्यपरिच्छेदोऽचक्षुर्दर्शनं तस्यावरणमचक्षुर्दर्शनावरणम् २ । अविधना रूपिद्रव्यमर्यादया दर्शनं सामान्यार्थग्रहणमविधदर्शनं तस्यावरणमविधदर्शनावरणम् ३ । केवलेन सम्पूर्णवस्तुतत्त्वग्राहकवोषविशेषरूपेण यद् दर्शनं वस्तुसामान्यांशग्रहणं तत् केवलदर्शनं तस्यावरणं केवलदर्शनावरणम् ४ ।

अत्राह—ननु यथाऽविधदर्शनावरणं कर्मोच्यते तथा मनःपर्यायज्ञानस्यापि दर्शनावरणं कर्म किमिति नोच्यते १, उच्यते—मनःपर्यायज्ञानं तथाविधक्षयोपशमपाटवात् सर्वदा विशेष्मानेव गृहदुत्पद्यते, न सामान्यम्, अतस्तहर्शनाभावात्तदावरणं कर्मापि न भवति । अत्र च चक्षुर्दर्शनावरणोदये एकद्वित्रीन्द्रियाणां मूलत एव चक्षुर्ने भवति, चतुःपञ्चेन्द्रियाणां तु भूत-मि चक्षुस्तथाविधे तदुत्ये विनश्यति तिमिरादिना वाऽस्पष्टं भवति । चक्षुर्वर्शरोषेन्द्रियम-नसां पुनर्ययासम्भवमभवनं मस्पष्टभवनं वाऽचक्षुर्दर्शनावरणोदयादिति ॥ १० ॥

अभिहितं दर्शनावरणचतुष्कम्, सम्प्रति निद्रापञ्चकमभिषित्सुराह-

### सुहपडिबोहा निदा १, निदानिदा २ य तुक्लपडिबोहा। पयला ३ ठिओवविट्टस्स पयलपयला ४ उ चंकमओ॥ ११॥

सुखेन-अकृच्छ्रेण नखच्छोटिकामात्रेणापि प्रतिबोध:-जागरणं खप्नुर्यस्यां खापावस्थायां सा सुखप्रतिबोधा निद्रा, तद्विपाकवेद्या कर्मप्रकृतिरपि कारणे कार्योपचारात् निद्रेत्युच्यते १। निद्रा-तोऽतिशायिनी निद्रा निद्रानिद्रा, मयूर्व्यंसकादित्वान्मध्यपद्छोपी समासः, 'चः' समुखये, दुःखेन-कष्टेन बहुमिघोंछनाप्रकारैरत्यर्थमस्फुटतरीभूतचैतन्यत्वेन खप्तुः प्रतिबोधो यस्यां सा दुःखप्रतिबोधा, अत एव सुखप्रतिबोधनिद्रापेक्षयाऽस्या अतिशायिनीत्वम्, तद्विपाकवेद्या कर्म-प्रकृतिरपि निद्रानिद्रा २। प्रचळति-विधूर्णते यस्यां खापावस्थायां प्राणी सा प्रचळा, सा च स्थितस्योध्वंस्थानेन उपविष्टस्य-आसीनस्यं भवति, तद्विपाकवेद्या कर्मप्रकृतिरपि प्रचळा ३। प्रचळातिशायिनी प्रचळा प्रचळाप्रचळा, इयं 'तुः' पुनर्स्य 'चङ्कमतः' चङ्कमणमपि कुर्वतो जन्तोरुपतिष्ठते, अतः स्थानस्थितस्थमृप्रभवपचळामपेक्ष्याऽतिशायिनीत्वमस्थाः, तद्विपाकवेद्या कर्मप्रकृतिरपि प्रचळाप्रचळा ४। सूत्रे च ''पयळपयळा'' इति द्वस्त्वं ''दीर्घह्रस्यो मिथो वृत्ती'' (सि० ८–१–४) इति सूत्रेण। इति ॥ ११॥

### विणचितियत्थकरणी, थीणदी ५ अद्भविश्वद्ववला। महिलस्याग्यारालिहणं व दुहा उ वेयणियं॥ १२॥

स्त्याना—बहुत्वेन सङ्घातमापना गृद्धिः—अभिकाङ्का जामदवस्थाध्यवसितार्थसाधनविषया स्वापावस्थायां सा स्त्यानगृद्धिः। "गौणादयः" (सि० ८-२-१७४) इति माकृतसूत्रेण

९ °नमचक्षुर्द॰ का का गा घा का ॥ २ °स्सापि भं गा ॥

"बीणद्धी" इति निपात्यते । अत्यां हि जाप्रदक्षाध्यवसितमर्थमुत्वाय साधयति । श्र्यते बेतदागमे कथानकम् —

कचित् प्रदेशे कोऽपि क्षुष्ठको द्विरदेन दिवा स्खलीकृतः स्त्यानच्छुंदये वर्तमानसासिकेव द्विरदे बद्धाभिनिवेशो रजन्यामुत्थाय तहन्तयुगलमुत्पाट्य स्तोपाश्रयद्वारे क्षिप्ता पुनः सुस-वान् इत्यादि।

इमां च ब्युत्पत्तिमाश्रित्याह—"दिणचितियत्थकरणी धीणद्धी" इति दिने—दिवसे चिन्ति-तमुपलक्षणत्वाभिशायामपि चिन्तितम् अध्यवसितमर्थं करोति—साधयति निद्रानिद्रावतो-रमेदोपचाराद्दिनचिन्तितार्थकरणी, "रम्यादिभ्यः" (सि०५-३-१२६) कर्तथनद्पत्ययः। यद्वा स्त्याना—पिण्डीम्ता ऋद्धिः—आत्मशक्तिरस्यामिति स्त्यानर्द्धिः, एतत्सद्भावे हि प्रथमसंहननस्य केश्चवार्थवलसदशी शक्तिः। एनां च ब्युत्पत्तिमाश्रित्याह—"अद्भवकि अद्भवल" ति अर्धव-किणः—वासुदेवस्य बलापेक्षया अर्थे बलं स्थाम यस्या उदये जन्तोभवति साऽर्धचक्यर्थवला, तद्विपाकवेद्या कर्मश्कृतिरपि थीणद्वीति ५। अत्र चक्षुर्दर्शनावरणादिचतुष्कं मूलत एव दर्शन-लिक्षमुपहन्ति, निद्रापश्चकं तु प्राप्ताया दर्शनलब्द्येरुपवातकृत्। आह च गन्धहस्ती—

निदादयः समिभगताया एव दर्शनरुब्धेरुपधाते वर्तन्ते, दर्शनावरणचतुष्टयं तूद्रमोच्छे-दित्वात् समूरुधातं हन्ति दर्शनरुब्धिमिति (तत्त्वार्थ अ०८ सू०८ सिद्ध० टीका)।

अभिहितं द्वितीयं नविषं दर्शनावरणम् । साम्प्रतं तृतीयं कर्म वेदं वेदनीयापर-पर्यायं व्याचिख्याष्ठराह—"महुलित" इत्यादि । मधुना—मधुररसेन लिप्ता—सरण्टिता खन्नस्य—करवालस्य धारा—तीक्ष्णामरूपा तस्या जिह्न्या लेहनमिन—आस्वादनसदृशं 'द्विषेव' द्विप्रकारमेव सातासात मेदात्, तुशब्द एवकारार्थः, 'वेदनीयं' वेदं कर्म भवति । इह च मधुलेहनसिनमं सातवेदनीयम्, सन्नधाराच्छेदनसँगमसातवेदनीयम् । उक्तं च—

> मैहुआसायणसरिसो, सायावेयस्स होइ हु विवागो । जं असिणा तहि छिज्जइ, सो उँ विवागो असायस्स ॥

(बृ० कर्मवि० गा० २९) ॥ १२॥

अध गतिचतुष्टये सातासातस्वरूपमाह—

ओसन्नं सुरमणुए, सायमसायं तु तिरियनरएसु । मजं व मोहणीयं, दुविहं दंसणचरणमोहा ॥ १३॥

ओसन्नशन्दो देशीवचनो बाहुल्यवाचकः, यथा—"ओर्सन्नं देवा सायं वेयणं वेयंति।"
तत्र 'स्रोसन्नं' बाहुल्येन प्रायेणेत्यर्थः, सुराश्च—देवा मनुजाश्च—मनुष्याः सुरमनुजं समाहारद्वन्द्वः,
तिस्मन् सुरमनुजे सुरेषु मनुजेष्वित्यर्थः 'सातं' सातवेदनीयं भवति। ओसन्नप्रहणात् च्यवनकालेऽन्यदाऽपि सुराणामसातोदयोऽप्यत्ति, चारकनिरोधवधवन्धनशीतातपादिमिर्मनुजानामप्यसातमिति। नरकभवाः प्राणिनोऽप्युपचारात् नरकाः, ततस्तिर्यञ्चश्च नरकाश्च तिर्यग्रकास्तेषु

१ °समानम° खा० गा० छ०॥ २ मध्याखादनसदशः सातवियस्य अवति खळ विपाकः। यदसिना सत्र क्रियते स तु विपाकोऽसातस्य ॥ ३ हु सा० गा०॥ ४ बाहुस्येन देवाः सातं वेदनं वेदसन्ति ॥

तिर्मेसु नरकेज्यित्यर्थः, ओसनशब्दत्यहापि सम्बन्धादसातम्, 'तुः' पुनर्थे न्यवहितसम्बन्धम्, स नैवं योज्यते—तिर्थमरकेषु पुनरसातं मायो भवति । ओसन्नमहणात् केषाधित् यहहितितुरज्ञादीनीं तिरश्चां नारकाणामपि जिनजन्मकस्याणकादिषु सातमप्यस्तीति । उक्तं द्विविधं वेदनीयं तृतीयं कर्म ॥

इदानीमष्टाविंशतिविधं मोहनीयं चतुर्थं कर्माभिधित्युराह—"मज्जं व मोहणीयं" इत्यादि । 'मद्यमिव' मदिरासदशं मोहयतीति मोहनीयं कर्म । "प्रवचनीयादयः" (सि० ५-१-८) इति कर्तर्यनीयप्रत्ययः । यथा हि मद्यपानमूदः प्राणी सदसद्विवेकविकलो भवति, तथा मोह-नीयेनापि कर्मणा मूदो जन्तुः सदसद्विवेकविकलो भवतीति । तच 'द्विविधं' द्विमेदम्, कथम् इत्याह—"दंसणचरणमोह" ति दर्शनमोहाचरणमोहादित्यर्थः । तत्र दृष्टिदेशनं—यथा-वस्थितवस्तुपरिच्छेदस्तद् मोहयतीति "कर्मणोऽण्" (सि० ५-१-७२) इत्यण्पत्यये दर्शन-मोहम् । चरन्ति—परमपदं गच्छन्ति जीवा अनेनेति चरणं चारित्रं तद् मोहयतीति चरणमो-हमिति ॥ १३ ॥ अथ दर्शनमोहं व्याख्यानयनाह—

# दंसणमोहं तिविहं, सम्मं मीसं तहेव मिच्छत्तं। सुद्धं अद्वविसुद्धं, अविसुद्धं तं हवह कमसो॥ १४॥

दर्शनमोहं पूर्वोक्तशब्दार्थं 'त्रिविधं' त्रिपकारं भवति । "सम्मं" ति सम्यक्त्वं 'मिश्रं' सम्यमिण्यात्वं तथैव मिण्यात्वम् । एतदेव स्वरूपत आह—शुद्धमर्थविशुद्धमविशुद्धं तद् भवति
'क्रमशः' क्रमेणेति । अयमत्रार्थः—मिण्यात्वपुद्गलकदम्बकं मदनकोद्रवन्यायेन शोषितं सद्
विकाराजनकत्वेन शुद्धं सम्यक्त्वं भवति, तदेव किश्चिद्धिकारजनकत्वेनार्धविशुद्धं मिश्रम्,
तदेव सर्वथाप्यविशुद्धं मिण्यात्वमिति । उक्तं च—

तद्यथेह पदीपस्य, स्वच्छाअपटलैर्गृहम् । न करोत्यावृतिं काश्चिदेवमेतद्वचेरि ॥
एकपुञ्जी द्विपुञ्जी न, त्रिपुञ्जी वा ननु कमात्। दर्शन्यभयवांश्चैव, मिथ्यादृष्टिः प्रकीर्तितः ॥
अत्राह—सम्यवस्यं कयं दर्शनमोहनीयं स्यात् १, न हि तद् दर्शनं मोह्यति, तस्यैव दर्शन्तवात्, उच्यते—मिथ्यात्वपक्रतित्वेनातिचारसम्भवाद् औपशमिकादिमोहत्वाच दर्शनमोहन्
नीयमिति ॥ १४ ॥ इत्युक्तं सङ्गेपतिस्विविधं दर्शनमोहम् । सम्प्रत्येतदेव व्याचिक्यायुः प्रथमं
सम्यवस्यस्यस्यमाह—

### जियअजियपुर्भपावाऽऽसवसंवरवंघमुक्खनिज्ञरणा । जेणं सद्दृह तयं, सम्मं खङ्गाङ्गबहुभेयं ॥ १५॥

जीवश्च अजीवश्च पुण्यं च पापं च आश्रवश्च संवरश्च बन्धश्च मोक्षश्च निर्जरणं च निर्जरा, एतानि नव तत्त्वानि 'येन' कर्मणा 'श्रद्धाति' प्रत्येति तत् सम्यक्त्वपुच्यते । तत्र नव तत्त्वान्यमूनि—

<sup>र</sup>जीवा१ऽजीवा २ पुत्रं३, पावा४ऽऽसव ५ संबरो ६ य निजारणा ७ ।

९ °नां नार° कर क्ष**ं रा**० क्ष**ं क्ष० ॥** २ जीवाजीवी पुष्पं पापसाश्रवः संवरक्ष निर्जरणा । वन्धी मोक्षय तथा नव तत्त्वानि भवन्ति इति क्षेत्रानि ॥ ९ ॥ एकविधद्विधिश्रिविधावतुर्धा प्रस्विधवर्षुधा जीवाः ।

नंबो ८ सुक्लो ९ य तहा, नंब तत्ता हुति इय नेया ॥ १ ॥ एगविहदविहतिविहा, चउहा पंचविहस्रविहा जीवा । चेयण १तसङ्यरेहिं २, वेय३गई४करणभकापहिंद् ॥ २ ॥ प्रिंदिय सहमियरा, नितिनउसनीअसनिपंनिदी । अपजत्ता पजाता, चउदसमेया अहव जीवा ॥ ३ ॥ पण यावर सङ्मियरा, परित्तवणसन्धऽसन्निविगळतिगं। इय सोल्स अपजत्ता. पज्जता जीव बतीसा ॥ १ ॥ बन्माऽधन्माऽऽगासा, य दबदेसप्यएसओ तिविहा । गइठाणऽवगाहगुणा, कालो य अरूविणो वसहा ॥ ५ ॥ संधा देस पएसा, परमाण पुग्गला चउह रूवी। जीवं विणा अचेयण, अिकरिया सवगय वीमं ॥ ६ ॥ कालो माणुसलोए, जियधन्माऽधन्म होयपरिमाणा । संबे दबं इद्वा, काक विणा अध्यिकाया य ॥ ७ ॥ धम्माऽधम्माऽऽगासा, कालो परिणामिए इहं भावे । उदयपरिणामिए पुग्गला उ सबेसु पुण जीवा ॥ ८ ॥ जीवाजीवतत्त्वे ॥ तिरिनरञ्जराउ उचं, सायं परघायआयवुज्जोयं। जिणकसासनिमाणं, पणिदिवइरुसमचडरंसं ॥ ९ ॥ तसदस चउवन्नाई, सुरमणुदुग पंचतणु उवंगतिगं। अगुरुलह पदमलगई, बायाला पुलपगईओ ॥ १०॥ पुण्यतत्त्वम् ॥ नाणंतराय पण पण, नव बीए नियञसायमिच्छतं। थावरदस नरयतिगं, कसायपणवीस तिरियद्गं ॥ ११ ॥ चउजाई उवधायं, अपदमसंघयणखगइसंठाणा । वन्नाइअसुमचउरो, बासीई पावपगडीओ ॥ १२ ॥ पापतत्त्वम् ॥

वितनत्रधेतरैर्वेदगतिकरणकार्यः ॥ २ ॥ एकेन्द्रियाः स्क्मेतरा द्वित्रिचतुः संश्यसंद्विपिबन्द्रियाः । अपर्यासाः पर्यासामप्रदेशसेदा अववा जीवाः ॥ ३ ॥ पत्र स्थावराः स्क्मेतराः प्रत्येकवनसंश्यसंद्विविकतित्रकम् । इति वोदशापर्यासाः पर्यासा जीवा द्वात्रिश्चत् ॥ ४ ॥ धर्मापर्याकाश्च त्रव्यदेशप्रदेशतिकविधाः । गतिस्थानावकाश-गुणाः कालक्षाक्षिणो दश्या ॥ ५ ॥ क्कलो सनुष्यलोके जीवधर्याऽपर्या लोकपरिमाणाः । सर्वाणि त्रव्याणीश्चित् त्वा अित्रमाः सर्वेगतं व्योम ॥ ६ ॥ कालो सनुष्यलोके जीवधर्याऽपर्या लोकपरिमाणाः । सर्वाणि त्रव्याणीश्चित् कालं विनाऽविकायाक्ष ॥ ७ ॥ धर्माऽपर्याऽकाशाः कालः पारिणामिके इह भावे । उदयपारिणामिके पुद्रलाख्य सर्वेषु पुनर्जावाः ॥ ८ ॥ तिर्ममरसुरायुक्षवैः (गोत्रं) सातं पराधाताऽऽत्रपोधोतम् । जिनोच्छ्वासनिर्माणं, पर्येक्तिस्यवस्त्रक्षं मनतुरसम् ॥ ९ ॥ त्रसदशकं नलारो वर्णाद्यः स्वरसनुष्यदिकं पत्र तनव उपात्रत्रिकम् । अगुक्लषु प्रधावस्त्रकम् ॥ ९ ॥ त्रसदशकं नलारो वर्णाद्यः स्वरसन्य नव द्वितीये नीनासातिस्थालस् । स्थावरद्वाकं नरकत्रिकं कथायपस्विंसतिकिर्यव्यक्ष्य ॥ ९१ ॥ चतको जातय उपधातमप्रधर्यवननस्वतिराक्षानानि । वर्णायग्चस्त्रकं स्थातिः पापप्रकृतयः ॥ ९१ ॥ चतको जातय उपधातमप्रधर्यननस्वतिराक्षानानि । वर्णायग्वस्तं स्थातिः पापप्रकृतयः ॥ ११ ॥

देदिय कसाय अवय, किरिया पण चडर पंच पणवीसा । जोगतिगं बायाका, आसवमेया इमा किरिया ॥ १३ ॥ काइय १ अहिगरणीया२, पाडसिया ३ पारितावणी किरियाध । पाणइवाया५ऽऽरंभिय६, परिगहिया ७ मायवत्ती य ८ ॥ १४ ॥ मिच्छादंसणवत्ती ९, अप्यवस्ताण १० दिद्वि ११ पुद्वी य१२ । पाड्डिय १३ सामंतोवणीय १४ नेसत्य १५ साहत्वी १६ ॥ १५ ॥ आणवणि १७ वियारणिया १८, अणभोगा १९ अणवकंखपब्दया २० । अन्नापओग २१ समुदाण२२, पिज्ञ२३दोसे२४रियावहिया२५ ॥ १६ ॥ आश्रवतत्त्वम् ॥

भावण चरण परीसह, सिमई जइधम्म गुत्ति बारस उ । पंच दुवीसा पण दस, तिय संवरभेय सगवना ॥ १७॥

संवरतत्त्वम् ॥

बारसिवहं तवो निज्जरा उ अहवा अकामसकामा । पयइठिईअणुभागप्पपसमेया चउह बंधो ॥ १८॥

निर्जराबन्धतत्त्वे ॥

संतपयपरूवणया १, दवपमाणं च २ खित्त ३ फुसणा य ४ । कालो ५ अंतर ६ मागा ७, माव ८ऽप्पबह ९ नवह मुक्खो ॥ १९ ॥ जिण १ अजिण २ तित्य ३ तित्था ४, गिह ५ अन्न ६ सिलंग ७ थी ८ नर ९ न पुंसा १० । पत्तेय १ १ संयबुद्धा १२, वि बुद्ध बोहि १ ३ क १ ४ ऽणिका य १५ ॥ २० ॥ इति मोक्षतत्त्वम् ॥

इत्युक्तं सङ्क्षेपतो नवतत्त्वस्वरूपम्, विस्तरतस्तु श्रीधर्मरह्नटीकातोऽवसेयम्। तदेवं येन कर्मणाऽम्नि नव तत्त्वानि श्रद्दधाति तत् सम्यक्त्वम्, किंविशिष्टं "सद्दयाद्द्वहुमेयं" ति श्रायिकमादौ येषां ते क्षायिकादयः, श्रायिकादयो बहवो मेदाः प्रकारा यस तत् क्षायिकादि-बहुमेदम्। इहादिशब्दाद्वेदकौपशमिकसास्तादनक्षायोपशमिकप्रहणम् । एतद्याख्यानगाथा—

१ इन्द्रियाणि कषायाः अवतानि कियाः पश्च चलारः पश्च पश्चिविद्यातिः । योगित्रकं द्वाचलारिंशदाश्रवमेदा इमाः कियाः ॥ १३ ॥ काणिक्यिकरणिकी प्राद्वेषिकी पारितापनिकी किया । प्राणातिपातिक्यारिक्मकी पारिप्रविकी मायाप्रत्यिकी च ॥ १४ ॥ मिथ्यादर्शेनप्रत्यिकी अप्रत्याख्यानिकी दृष्टिकी दृष्टिकी च । प्रातित्यकी सामन्तोपनिपातिकी नैःशक्ति आहृहिलकी ॥ १५ ॥ आनयनिकी विदारणिकाऽनामोणिकी अनवकाङ्क्षाप्रत्य-विकी । अन्यप्रायोगिकी समुदानिकी प्रीमिकी द्वैषिकी ऐर्यापिकिकी ॥ १६ ॥ भावनाः चरणानि परीषद्दाः समित्यः यातिक्माः ग्राप्तयः द्वादश्च प्रेमिकी द्वैषिकी ऐर्यापिकिकी ॥ १६ ॥ भावनाः चरणानि परीषद्दाः समित्यः यातिक्माः ग्राप्तयः द्वादश्च तु । पश्च द्वाविश्वतिः पश्च दश्च त्रिकं संवरमेदाः सप्तप्रधाशत् ॥ १० ॥ द्वादशिक्षं तपो निर्जरा तु अथवा अकामसकामा । प्रकृतिस्थितिकनुमागप्रदेशमेदाः वृक्षा वन्धः ॥ १८ ॥ सत्यदप्रकृपणता व्रव्यप्रमाणं च क्षेत्रं स्पर्शना च । कालोऽन्तरमागी भावाल्यबहुत्वे नवधा मोक्षः ॥ १९ ॥ जिनाजिनतीर्थातीर्था प्रहामस्थिकानीनरनपुंचकाः । प्रत्येकलयंवुद्वा अपि बुद्धनोधितैकानेके (सिद्धाः) च ॥ २० ॥

सीणे दंसणमोहे, तिनिहम्मि वि साइबं भने सम्मं ।
वेयगमिह सबोइयचरमिछयपुग्गरुगासं ॥ (धर्मसं० ८०१)
उंबसमसेद्विगयस्स उ, होइ हु उवसामियं तु सम्मतं ।
जो वा अकयतिपुंजो, अखिवयमिच्छो छहइ सम्मं ॥
उवसमसम्मताओ, चयओ मिच्छं अपावमाणस्स ।
सासायणसम्मत्तं, तयंतरारुग्मि छाबिल्यं ॥
मिच्छत्तं जमुइनं, तं स्त्रीणं अणुइयं च उवसंतं ।
मीसीभावपरिणयं, वेइज्जंतं सञ्जोवसमं ॥
(विदो० आ० गा० ५२९-३१-३२) इति ॥ १५ ॥

उक्तं सम्यक्त्वम् । अथ मिश्रमाह-

मीसा न रागदोसो, जिणघम्मे अंतमुह जहा अन्ने। नालियरदीवमणुणो, मिच्छं जिणघम्मविवरीयं॥ १६॥

'मिश्रात्' मिश्रोदयाद् जीवस्य 'जिनधर्मे' जिनधर्मस्योपरि न रागः—मितदौर्बक्यादिना एका-न्तिनिश्चयात्मकश्रद्धानरूपः श्रीतिविशेषः, न च द्वेषः—एकान्तिविश्विपरिणामोपजातिनन्दा-त्मकोऽश्रीतिरूपः । मिश्रोदयश्च "अंतमुहु" त्ति 'अन्तर्मुहूर्तं' भित्रमुहूर्तकालं यावद् मवती-त्यर्थः । अथ कथं मिश्रोदयाज्जिनधर्मे न रागो न द्वेषः १ इत्याशक्क्ष दृष्टान्तमाह—"जहा अन्ने" इत्यादि । 'यथा' इत्युदाहरणोपन्यासे 'अन्ने' कूराद्योदने 'नालिकेरद्वीपमनुजस्य' नालि-केरद्वीपवासिपुरुषस्य न रागो न च द्वेषोऽदृष्टाऽश्चतत्वेन । उक्तं च बृहच्छतकबृहच्युणीं—

जैहा नालिकेरदीववासिस्स अइछुहाइयस्स वि पुरुसस्स इत्थ ओयणाइए अणेगविहे वि ढोइए तस्स आहारस्स उविर न रुई न य निंदा, जेण कारणेण सो ओयणाइओ आहारो न कयाइ दिहो नावि सुओ। एवं सम्मामिच्छिद्दिहिस्स वि जीवाइपयत्थाणं उविर न रुई न य निंदा ॥ इत्यादि।

उक्तं मिश्रम् । सम्प्रति मिथ्यात्वमाह—"मिच्छं जिणघम्मविवरीयं" ति । "मिच्छं" ति मिथ्यात्वं जिनधर्माद् विपरीतं—विपर्यस्तं ज्ञेयमिति शेषः । अत्रायमाशयः—रागद्वेषमोहादिक- कहाहितेऽदेवेऽपि देवबुद्धिः,

"धर्मज्ञो धर्मकर्ता च, सदा धर्मपरायणः । सत्त्वानां धर्मशास्त्रार्थदेशको गुरुरुच्यते॥"

१ शीण दर्शनमोहे त्रिविषेऽपि क्षाबिकं भवेत्सम्यक्लम् । वेदकमिह सर्वोदितचरमपुद्गलमासम् ॥ उपशम्मेणियतस्य द्व भवि खद्ध भौपशमिकं तु सम्यक्लम् । यो वाऽकृतित्रपुजोऽक्षपितिमिध्यात्वो लभते सम्यक्लम् ॥ वपशमसम्यक्लाष्ट्यवमानस्य मिध्यालमप्राप्तुवतः । सास्वादनसम्यक्तं तदन्तराले षडावलिकम् ॥ मिध्यात्वं यदुदीर्णं तत्क्षीणमजुदितं वोपशान्तम् । मिश्रीमावपरिणतं वेश्यमानं क्षायोपशमिकम् ॥ २ उवसाम्यमितियस्स होइ उव इति भाष्यो ॥ ३ यथा नालिकेरद्वीपवासिनोऽतिश्चधार्दितस्यापि पुरुषस्येहौदना-दिकेऽनेकविधेऽपि ढीकिते तस्याहारस्योपरि न रुचिनं च निन्दा, येन कारणेन स ओदनादिक आहारो न कदाविद् रहो नापि श्रुतः । एवं सम्यग्निसथ्याद्देरपि जीवादिपदार्थानामुपरि न रुचिनं च निन्दा ॥

इत्यादिप्रतिपादितगुरुलक्षणिवलक्षणेऽगुराविष गुरुबुद्धिः, संयमसूनृतशौचन्नससत्यादि(न्नसा-किञ्चन्यादि)खरूपघर्मप्रतिपक्षेऽघर्मेऽिष घर्मबुद्धिरिति मिथ्यात्वम् ॥ १६ ॥ उक्तं मिथ्यात्वम् , तद्भणने चामिहितं त्रिविधमिष दर्शनमोहनीयम् । इदानीं चारित्रमोहनीयमभिषित्सुराह—

सोलस कसाय नव नोकसाय दुविहं चरित्तमोहणियं। अण अप्पचक्खाणा, पचक्खाणा य संजलणा॥ १७॥

'द्विविधं' द्विभेदं चारित्रमोहनीयं भवति, तद्यथा—''सोलस कसाय'' ति कप्यन्ते—हिंस्यन्ते परस्परमस्मिन् प्राणिन इति कषः—संसारः, कषमयन्ते—गच्छन्त्येभिर्जन्तव इति कषायाः । यद्वा कषस्याऽऽयः—लाभो येभ्यस्ते कषायाः कोधमानमायालोभाः । तत्र कोधोऽक्षान्तिपरिणतिरूपः, मानो जात्यादिसमुत्थोऽहङ्कारः, माया परवञ्चनाद्यात्मिका, लोभोऽसन्तोषात्मको गृद्धिपरि-णामः । ततः षोडशसङ्क्ष्याः कषायाः कषायमोहनीयमुच्यते । विभक्तिलोपश्च पाकृतत्वात्, एवमुत्तरत्रापि । ''नव नोकसाय'' ति कषायैः सहचरा नोकषायाः, ते च नव—हास्यादयः षद् त्रयो वेदाः । अत्र नोशब्दः साहचर्यवाची । एषां हि केवलानां न प्राधान्यमस्ति, किन्तु कषायै-रनन्तानुबन्ध्यादिभिः सहोदयं यान्ति, तद्विपाकसदृशमेव विपाकं दर्शयन्ति, बुधमहवदन्यसं-सर्गमनुवर्तन्ते इति भावः । कषायोदीपनाद्वा नोकषायाः । उक्तं च—

कषायसहवर्तित्वात्, कषायपेरणादपि । हास्यादिनवकस्योक्ता, नोकषायकषायता ॥

ततो नवसञ्च्या नोकषाया नोकषायमोहनीयमुच्यते । अथ "यथोदेशं निर्देशः" इति न्यायात् प्रथमं कषायमोहनीयं व्याख्यानयन्नाह—"अण अप्यचक्ताणा" इत्यादि । "अण" ति अनन्तानुबन्धिनः । तत्रानन्तं संसारमनुबन्नन्तीत्येवंशीला अनन्तानुबन्धिनः । यदवाचि—

यसादनन्तं संसारमनुवर्धन्त देहिनाम् । ततोऽनन्तानुबन्धीति, संज्ञाऽऽधेषु निवेशिता ॥

ते चत्वारः क्रोघमानमायालोभाः । यद्यपि चैतेषां शेषकषायोदयरहितानामुदयो नास्ति, तथा-प्यवश्यमनन्तसंसारमौलकारणमिध्यात्वोदयाक्षेपकत्वादेषामेवानन्तानुबन्धित्वव्यपदेशः । शेषक-षाया हि नावश्यं मिध्यात्वोदयमाक्षिपन्ति, अतस्तेषामुदययौगपद्ये सत्यपि नायं व्यपदेश इत्य-साधारणमेतेषामेवैतन्नामेति । तथा न वेद्यते खल्पमपि प्रत्याख्यानं येषामुद्याद्तोऽप्रत्याख्यानाः । यदमाणि—

> नारपमप्युत्सहेद्येषां, प्रत्याख्यानमिहोदयात् । अप्रत्याख्यानसंज्ञाऽतो, द्वितीयेपु निवेशिता ॥

ते चत्वारः क्रोघमानमायालोमाः । तथा प्रत्याख्यानं सर्वविरतिरूपमावृण्वन्तीति प्रत्याख्या-नावरणाः । यक्यगादि—

> सर्वसावद्यविरतिः, प्रत्याख्यानमिहोच्यते । तदावरणंसंज्ञाऽतस्तृतीयेषु निवेशिता ॥

ते चत्वारः क्रोधमानमायाङोभाः । तथा परीषहोपसर्गोपनिपाते सति चारित्रिणमपि 'संशब्द ईषद्थें' सम्-ईषद् ज्वलयन्ति-दीपयन्तीति संज्वलनाः । यदभ्यभायि-

परीषहोपसर्गोपनिपाते यतिमप्यमी । समीषद् ज्वलयन्त्येव, तेन संज्वलनाः स्मृताः ॥

ते चत्वारः क्रोधमानमायालोगाः । तदेवं चत्वारश्चतुष्ककाः षोडश भवन्तीति ॥ १७ ॥ उक्ताः षोडश कषायाः, सम्प्रत्येतेषामेव विशेषतः किश्चित् खरूपं प्रतिपिपादयिषुराह—

# जाजीववरिसचउमासपक्लगा नरयतिरियनरअमरा। सम्माणुसव्वविरईअहलायचरित्तघायकरा॥ १८॥

"जाजीव" ति "यावतावज्जीवितावर्तमानावटमावारकदेवकुळैवमेवे वः" (सि० ८-१-२७१) इति माक्कतसूत्रेण वकारलोपे यावज्जीवं च वर्षे च चतुर्मासं च पक्षश्च यावज्जीवव-र्षचतुर्मासपक्षासान् गच्छन्तीति यावज्जीववर्षचतुर्मासपक्षगाः । "नाम्नो गमः खड्डौ च विहायसस्तु विहः" (सि० ५-१-१३१) इति डम्रत्ययः । इदमुक्तं भवति—यावज्जीवानुगा अनन्तानुबन्धिनः, वर्षगा अम्रत्याख्यानावरणाः, चतुर्मासगाः प्रत्याख्यानावरणाः, पक्षगाः संज्वखनाः । इदं च—

फॅरुसवयणेण दिणतवं, अहिक्सिवंतो य हणइ मासतवं।

वरिसतवं सवमाणो, हणइ हणंतो य सामन्नं ॥ (उप० मा० गा० १३४) इत्यादिवद् व्यवहारनयमाश्रित्योच्यते; अन्यथा हि बाहुबिलप्रभृतीनां पक्षादिपरतोऽपि संज्व-लनाद्यवस्थितिः श्रूयते, अन्येषां च संयतादीनामाकर्षादिकाले प्रत्याख्यानावरणानामप्रत्याख्यानावरणानामप्रत्याख्यानावरणानामप्रत्याख्यानावरणानामप्रत्याख्यानावरणानामप्रत्याख्यानावरणानामप्रत्याख्यानावरणानामप्रत्याख्यानावरणानामप्रत्याख्यानावरणानामप्रत्याख्यानावरणाः, भवति च कारणे कार्योपचारः, यथा—"आयुर्धतम्, नडुलोदकं पादरोगः" इति । एवं तिर्यगतिकारणत्वात् तिर्यञ्चोऽप्रत्याख्यानावरणाः, नरगतिकारणत्वात् तिर्यञ्चोऽप्रत्याख्यानावरणाः, नरगतिकारणत्वात्रसः पत्याख्यानावरणाः, अमरगतिकारणत्वादमराः संज्वलनाः । एतदुक्तं भवति—अनन्तानुबन्ध्युदये मृतो नरकगतावेव गच्छति, अप्रत्याख्यानावरणोदये मृति स्तिर्यक्षु, प्रत्याख्यानावरणोदये मृतो मनुष्येषु, संज्वलनोदये पुनर्मृतोऽमरेष्वेव गच्छति । उक्तश्चायमर्थः पश्चानुपूर्व्याऽन्यत्रापि—

पेक्सचंडमासवच्छरजावजीवाणुगामिणो भणिया । देवनरतिरियनारयगइसाहणहेयवो नेया ॥ (विशे० गा० २९९२)

इदमपि व्यवहारनयमधिकृत्योच्यते; अन्यथा हि अनन्तानुबन्ध्युदयवतामपि मिथ्यादृशां केषाश्चिदुपरितनमैवेयकेषूत्पत्तिः श्रूयते, प्रत्याख्यानावरणोदयवतां देशविरतानां देवगतिः, अप्रत्याख्यानावरणोदयवतां च सम्यग्दृष्टिदेवानां मनुष्यगतिः। तथा "सम्म" ति सम्यक्त्वं च "अणुसव्यविरह"ति विरतिशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धाद् अणुविरतिश्च—देशविरतिः सर्वविर-

१ परुषवचनेन दिनतपोऽधिक्षिपंश्च इन्ति मासतपः । वर्षतपः शयमानः इन्ति शंश्व श्रामण्यम् ॥ २ पक्षच-दुर्मासवत्तरयावजीवानुगामिनो भणिताः । देवनरतिर्यमारकगतिसाधनहेतवो हेयाः ॥

तिश्च यथास्यातचारित्रं च सम्यक्त्वाणुसर्विवरितयथास्यातचारित्राणि तेर्षा घातः—विनाशः सम्यक्त्वाणुसर्विवरितयथास्यातचारित्रघातस्तं कुर्वन्तीत्यवंशीलाः सम्यक्त्वाणुसर्विवरितयथा-स्यातचारित्रघातकराः । एतदुक्तं भवति—जनन्तानुबन्धिनः कषायाः सम्यक्त्वघातकाः ।

यदाहुः श्रीभद्रबाहुस्वामिपादाः--

पैडमिल्लुमाण उदए, नियमा संजोधणाकसायाणं । सम्मद्देसणलंगं, मनसिद्धीया नि न रुहंति ॥ (आ० नि० गा० १०८) जमत्याल्यानावरणा देशनिरतेर्घातकाः, न सम्यक्तस्येत्यर्थालुक्षम् । यदाहः पूज्यपादाः—

बीर्यकसायाणुत्ये, अप्पचनखाणनामधिजाणं ।

सम्महंसणलंभं, विरयाविरयं न उ रुहंति ॥ (आ० नि० गा० १०९)

प्रत्याख्यानावरणास्तु सर्वविरतेर्घातकाः, सामर्थ्याक देशविरतेः । उक्तं च--

तैइयकसायाणुदए, पचक्लाणावरणनामधिज्ञाणं ।

देसिकदेसविरइं, चरित्तलंभं न उ लहंति॥ (आ॰ नि० गा० ११०)

संज्वलनाः पुनर्यथास्यातचारित्रस्य घातकाः, न सामान्यतः सर्वविरतेः । उक्तं च श्रीम-दाराध्यपादैः—

> मूलगुणाणं लंभं, न उहह मूलगुणघाइणं उदए । संजरुणाणं उदए, न कहह चरणं अहक्लायं ॥

(आ० नि० गा० १११) इति ॥ १८॥

भय जळरेलादिदृष्टान्तेन किञ्चित्सविशेषं कोघादिकषायाणां स्वरूपं व्याचिरुयासुराह—

### जलरेणुपुढविपव्वयराईसरिसो चउव्विहो कोहो। तिणिसलयाकद्वद्वियसेलत्थं भोवमो माणो॥ १९॥

इह राजिशन्दः सदृशशन्दश्च प्रत्येकं सम्बध्यते । ततो जलराजिसदृशसावत् संज्वलनः क्रोषः, यथा यथादिभिर्जलमध्ये राजी—रेखा क्रियमाणा शीव्रमेव निवर्तते, तथा यः कथम-ध्युद्दयप्राप्तोऽपि सत्वरमेव न्यावर्तते स संज्वलनः क्रोषोऽभिषीयते १ । रेणुराजिसदृशः प्रत्याख्यानावरणः क्रोधः, अयं हि संज्वलनक्रोषापेक्षया तीव्रत्वाद् रेणुमध्यविहितरेखावत् चिरेण निवर्तत इति भावः २ । पृथिवीराजिसदृशस्त्वप्रत्याख्यानावरणः, यथा स्फुटितपृथिवीसम्बन्धिनी राजी कचवरादिभिः पूरिता कष्टेनापनीयते, एवमेषोऽपि प्रत्याख्यानावरणापेक्षया कष्टेन निवर्तत इति भावः ३ । विद्यलितपर्यतराजिसदृशः पुनरनन्तानुबन्धी क्रोधः, कथमपि निवर्तयितुमशक्य इत्यर्थः ४ । उक्तश्चतुर्विधः क्रोधः ॥

इदानीं मानोऽभिषीयते—तत्र तिनिसल्तोपमः संज्वलनो मानः, यथा तिनिशः-वनस्पति-

१ प्राथमिकानामुद्ये नियमात्वयोजनाकषायाणाम् । सम्यग्दर्शनलामं भवतिद्विका अपि न लभन्ते ॥ २ द्वितीयकषायाणामुद्येऽप्रत्याख्याननामधेयानाम् । सम्यग्दर्शनलामं विरताधिरतं न तु लभन्ते ॥ ३ तृतीय-कषायाणामुद्ये प्रत्याख्यानावरणनामधेयानाम् । देशैकदेशबिरति विरत्रलामं न तु लभन्ते ॥ ४ मूलगुणानां लामं न लमते मूलगुणघादिनामुद्ये । संज्यलनामामुद्ये न लमते वरणं यथाख्यालम् ॥

विशेषसात्सम्बन्धिनी लता सुस्तेनैव नमति, एवं यस्य मानस्योदये जीवः साप्रहं सुक्ता सुस्तेनेव नमति स संज्वलनमानः १ । यथा सार्व्धं किमपि काष्ट्रमिमिसेदादिवहृपायैः कप्टेन नमति, एवं यस्य मानस्योदये जीवोऽपि कप्टेन नमति स काष्ट्रोपमः प्रत्याख्यानावरणी मानः २ । यथाऽस्यि हक्कं बहुतरैरुपायैरतितरां महता कप्टेन नमति, एवं यस्य मानस्योदये जीवोऽप्यति- तरां महता कप्टेन नमति सोऽस्थ्युपमोऽप्रत्याख्यानावरणो मानः ३ । शिलायां घटितः शैकः शैक्श्यासी साम्भक्ष शैक्सम्भसाद्यपमस्त्वनन्तानुवन्धी मानः, कथमप्यनमनीय इत्यर्थः ४ ॥१९॥

उक्तश्चतुर्विघो मानः। अथ मायालोमी व्याख्यानयज्ञाह—

# मायाऽवलेहिगोसुसिमिंहसिंगघणबंसिमूलसमा। लोहो हलिइखंजणकइमिकमिरागसामाणो॥ २०॥

मायाऽवलेखिकासमा संज्वलनी, धनुरादीनामुहिस्वयमानानां बाऽवलेखिका वक्रत्वपूरा पतित, यथाऽसौ कोमलत्वात् सुखेनैव प्राञ्जलीकियते, एवं यस्या उदये समुत्यकाऽषि इतये कुटिलता सुखेनैव निवर्तते सा संज्वलनी माया १। गौः—बलीवर्दस्तस्य मार्गे गच्छतो कक्रत्या पतिता सूत्रधारा गोमूत्रिकाऽभिघीयते, यथाऽसौ गुष्का पवनादिभिः किमपि केष्टेन नीयते, एवं यज्जनिता कुटिलता कष्टेनापगच्छति सा गोमूत्रिकासमा प्रत्यास्थानावरणी माया २। एवं मेपश्चक्रसमायामप्यप्रत्यास्थानावरणमायायां भावना कार्या, नवरमेषा कष्टतरिवर्तनीया ३। धनवंशीमूलसमा त्वनन्तानुबन्धिनी माया, यथा निविद्धवंशीमूलस्य कुटिलता किल विद्याराप स्थानाद्य प्रताप कार्यो, एवं यज्जनिता मनःकुटिलता कथमपि न निवर्तते साऽनन्तानुबन्धिनी माये-त्यर्थः १। तथा लोभो हरिद्रारागसमानः संज्वलनः, यथा वासिस हरिद्रारागः सूर्यातपस्पर्शादिमात्रादेव निवर्तते तथाऽयमपीत्यर्थः १। कष्टनिवर्तनीयो वस्नविल्यप्रदीपादिस्वजनसमानः प्रत्यास्थानावरणलोभः २। कष्टतरापनेयो वस्नलग्रीविद्धकर्वमसमानोऽप्रत्यास्थानावरणलोभः २। कष्टतरापनेयो वस्नलग्रीविद्धकर्वमसमानोऽप्रत्यास्थानावरणलोभः २। कष्टतरापनेयो वस्नलग्रीविद्यकर्वमसमानोऽप्रत्यास्थानावरणलोभः ३। कृतिरागरक्तपद्वसूत्ररागसमानः कथमप्यपनेतुमशक्योऽनन्तानुबन्धी लोभ १ इति ॥ २० ॥ उक्तं कथायमोहनीयम् । अथ नोकथायमोहनीयं व्यास्थायते, तच्च द्विविषम् —हास्थादिषदकं

वेदत्रिकं च । तत्र हास्यादिपद्कं व्याख्यानयसाह—

# जस्सुद्या होइ जिए, हास रई अरह सोग भय कुड्छा। सिनिमित्तमन्नहा वा, तं इह हासाइमोहणियं॥ २१॥

यस्य 'इद्याद्' विपाकात् 'भवति' जायते 'जीवे' जीवस्य हासो रतिः अरतिः शोको मयं ''कुच्छ''ित जुगुप्सा, हासादिशब्देषु सिलोपः प्राकृतत्वात्, 'सिनिमित्तं' सकारणम् 'कन्यया' जिनिमित्तं निकारकम्, वाशब्दः पक्षान्तरचोतकः, तद् 'इह' प्रवचने हास्यादिमोहनीयम् । आदिशब्दाद् रितमोहनीयम् अरितमोहनीयं शोकमोहनीयं मयमोहनीयं जुगुप्सामोहनीयं मण्यत इति शेषः, इति गाथाक्षरार्थः । भावार्थः पुनरयम्—यदुदयात् सिनिमित्तमनिमित्तं वा जीवस्य हासः—हास्यं भवति तद् हासमोहनीयम् १ । यदुदयात् सिनिमित्तमनिमित्तं वा जीवस्य हासः—हास्यं भवति तद् हासमोहनीयम् १ । यदुदयात् सिनिमित्तमनिमित्तं वा जावा-म्यन्तरेषु वस्तुषु जीवस्य रितः—प्रमोदो भवति तद् रितमोहनीयम् २ । यदुदयात् सिनिमित्तनिमित्तं वा जावा-

९ कद्वेनापनीय<sup>०</sup> ग० घ०॥

मनिमित्तं वा जीवस्य बाह्याभ्यन्तरेषु वस्तुष्वरितः—अप्रीतिभवित तद् अरितमोहनीयम् ३ । यदुदयात् सिनमित्तमन्यथा वा जीवस्योरस्ताङनकन्दनपरिदेवनदीर्घनिःश्वसनम् छठनरूपः शोको भवित तत् शोकमोहनीयम् ४ । यदुदयात् सिनमित्तमनिमित्तं वा तथारूपसमङ्कल्पतो जीवस्य ''ईह१परह्योयारऽऽदाण३मकम्हा४आजीवभगरण६मित्रह्योए ७ ।" (आव०सं०गा० पत्र ६४५—२) इति गाथाघोंकं सप्तविषं भयं भवित तद् भयमोहनीयम् ५ । यदुदयात् सिनमित्तमनिमित्तं वा जीवस्याशुभवस्तुविषया जुगुप्सा—व्यलीकं भवित तद् जुगुप्सामोहनीयम् ६ ॥ २१ ॥ उक्तं हास्यादिषद्कं, सम्प्रति वेदित्रकमाह—

पुरिसित्थि तदुभयं पइ, अहिलासो जन्वसा हवइ सो छ। थीनरनपुर्वेडद्ओ, फुंफुमतणनगरदाहसमो॥ २२॥

प्रतिशब्दः प्रत्येकं योज्यते, पुरुषं प्रति स्त्रियं प्रति तदुभयं प्रति स्त्रीपुरुषं प्रतीत्यर्थः 'यद्भशात्' यत्पारतद्भयाद् 'अभिलाषः' वाञ्छा 'भवति' जायते, तुशब्दः परस्परापेक्षया पुनरर्थे, सी-योषित् नरः-पुरुषः ''नपु"ित नपुंसकं तैर्वेद्यते-अनुम्यते स्नीनरनपुंवेदस्तस्योदयः स्त्रीनरन-पुंवेदोदयो ज्ञेय इति शेषः । फुम्फुमा-करीषम् तृणानि-प्रतीतानि नगरं-पुरम् फुम्फुमा-कुणनगराणि तेषां दाहस्तेन समः-- तुल्य इति गाथाक्षरार्थः । भावार्थस्त्वयम्---यद्वशात् स्त्रियाः पुरुषं प्रत्यमिलाषो भवति, यथा पित्तवशाद् मधुरद्रव्यं प्रति, स कुम्फुमादाहसमः, [ \* यथा मयाँ चाल्यते तथा तथा ज्वलति <sup>४</sup> बृंहति च, एवँमवलाऽपि यथा यथा संस्पृश्यते पुरुवेण तथा तथाऽस्या अधिकतरोऽभिलाषो जायते, अभुज्यमानायां तु च्छन्नकरीषदाहतुल्योऽभिलाषो मन्द-इत्यर्थः, इति \*] स्नीवेदोदयः १ । यद्वशात् पुरुषस्य स्त्रियं प्रत्यभिलाषो भवति, यथा श्रेप्मव-शादम्छं प्रति, स पुनस्तृणदाहसमः, ि यथा तृणानां दाहे ज्वलनं झटिति विध्यापनं च भवति, एवं पंवेदोदये स्त्रियाः सेवनं प्रत्यत्यकोऽभिरुषो भवति, निवर्तते च तत्सेवने शीघ्र-मिति \*। नरवेदोदयः २ । यद्वशाद नपुंसकस्य तद्वभयं प्रत्यभिलाषो भवति, यथा पित्तक्षेष्म-षशात् मज्जिकां प्रति, स पुनर्नगरदाहसमः, [ \* यथा नगरं दह्यमानं महता कालेन दह्यते विध्याति च महतैव, एवं नपुंसकवेदोदयेऽपि स्वीपुरुषयोः सेवनं प्रत्यभिलाषातिरेको महताऽपि कालेन न निवर्तते, नापि सेवने तृप्तिरिति \*] नपुंवेदोदयः ३ । अभिहितं वेदत्रिकम्, तद-भिधाने चामिहितं नवधा नोकषायमोहनीयम् , तदभिधाने च समर्थितं चारित्रमोहनी-यमिति ॥ २२ ॥

उक्तमष्टाविंशतिविषं चतुर्थं मोहनीयं कर्म, इदानीं पश्चममायुष्कर्म व्याचिख्यासुराह— सुरनरतिरिनरयाऊ, हडिसरिसं नामकम्म चित्तिसमं। बायालतिनवइविहं, तिउत्तरसयं च सत्तिही॥ २३॥

षायुःशब्दः प्रत्येकं योज्यते, ततश्च सुष्ठु राजन्त इति सुराः, यद्वा ''सुरत् ऐश्वर्यदीस्योः''

१ इहपरलोकादानमकस्मादाजीविकामरणमःश्लोकः ॥ २ [\* \*]-एताहकू सफुहिककोष्ठकान्तःपाती सन्दर्भः क पुस्तके नास्ति, एवमप्रेऽपि ॥ ३ व्या फुम्फुमा ना खा ॥ ४ दहति न सा गण्डा ।। ४ व्या प्राप्ति सा ।। ६ दापे सा गण्डा ।।

सुरन्ति—विशिष्टमैश्वर्यमनुभवन्ति दिव्याभरणकान्त्या सहजशरीरकान्त्या च दीप्यन्त इति सुराः, यदि वा सुष्ठु रान्ति—ददित प्रणतानामीप्सितमर्थं छवणाधिपसुस्थित इव छवणजछ्यो मार्ग जनार्दनस्थेति सुराः—देवाः तेषामायुः सुरायुर्येन तेष्ववस्थितिर्भवति १ । नृणन्ति—निश्चिन्वन्ति वस्तुतन्त्वमिति नराः—मनुष्याः तेषामायुर्नरायुस्तद्भवावस्थितिहेतुः २ । "तिरि" ति प्राकृतस्वात् तिरोऽश्चन्ति—गच्छन्तीति तिर्यश्चः, व्युत्पचिनिमित्तं चैतत्, प्रवृत्तिनिमित्तं तु तिर्यग्गतिनाम, एते चैकेन्द्रियादयः, ततस्तिरध्धामायुर्स्विर्यगायुर्येनैतेषु स्थीयते ३ । नरान् उपछक्षणत्वात् तिर्ध्थोऽपि प्रमृतपापकारिणः कायन्तीव—आह्यन्तीवेति नरकाः—नरकावासास्तत्रोत्पन्ना जन्तवोऽपि नरकाः, नरको वा विद्यते येषां ते "अभादिभ्यः" (सि० ७—२—४६) इति अभत्यये नरका-स्तेषामायुर्नरकायुर्येन ते तेषु प्रियन्ते । एतच्चायुर्हेडिसहशं भवति । तत्र हृद्धिः—स्तोडकस्तेन सहशं तत्तुल्यम्, यथा हि राजादिना हृद्धौ क्षिप्तः कश्चिचौरादिस्ततो निर्गमनमनोरथं कुर्वाणोऽपि विवक्षितं कारुं यावत् तया धियते, तथा नारकादिस्ततो निष्कमितुमना अपि तदायुषा प्रियत इति हृद्धिसहशमायुः । व्याख्यातं चतुर्विषं पञ्चममायुष्कर्म ॥

सम्प्रति षष्ठं नामकर्माभिधित्पुराह—"नामकम्म चित्तिसमं" इत्यादि । नामकर्म भवति 'चित्रिसमं' चित्रं कर्म तत् कर्तव्यतया विद्यते यस्य स चित्री—चित्रकरस्तेन समम् सदृशं चित्रि-समम् । यथा हि चित्री चित्रं चित्रपकारं विविधवर्णकैः करोति, तथा नामकर्मापि जीवं नारकोऽयं तिर्यग्जौतिकोऽयमेकेन्द्रियोऽयं द्वीन्द्रियोऽयमित्यादिव्यपदेशैरनेकथा करोतीति चित्रि-सममिदमिति । एतचानेकभेदम्, कथम् ? इत्याह—"बायालतिनवइनिहं तिउत्तरसयं च सत्त-द्वी" ति । अत्र विधाशब्दस्य प्रत्येकं योगाद् द्विचत्वारिंशद्विधम्, यद्वा त्रिनवतिविधम्, यदि वा व्यवत्शततिवधम्, अथवा सप्तषष्टिविधम् । चशब्दः समुच्चये व्यवहितसम्बन्धश्च, स च तथैव योजितः ॥ २३ ॥ अथ नामकर्मणो द्विचत्वारिंशतं भेदान् प्रचिकटयिषुराह—

### गइजाइतणुउवंगा, बंधणसंघायणाणि संघयणा । संठाणवन्नगंघरसफासअणुपुठ्विविहगगई ॥ २४॥

इह नाम्नः प्रखावात् सर्वत्र गत्यादिषु नामेत्युपस्कारः कार्यः । तथाहि—गतिनाम जातिनाम तनुनाम उपाङ्गनाम ( प्रन्थामम् १००० ) बन्धननाम सङ्घातननाम संहनननाम संस्थावनाम वर्णनाम गन्धनाम रसनाम स्पर्शनाम आनुपूर्वीनाम विहायोगतिनामेति । तत्र गम्यते—
तथाविधकर्मसचिवैर्जीवैः प्राप्यत इति गतिः—नारकादिपर्यायपरिणतिः, तद्विपाकवेद्या कर्मप्रकृतिरिष गतिः, सैव नाम गतिनाम १ । जननं जातिः—एकेन्द्रियादिशब्दव्यपदेश्येन पर्यायेण जीवानामुत्पत्तिः, तद्वावनिबन्धनम्तं नाम जातिनाम २ । तनोति—जन्तुरात्मप्रदेशान्
विस्तारयति यस्यां सा तनुः, तज्जनकं कर्माषि तनुः, सैव नाम तनुनाम, शरीरनामेत्यर्थः ३ ।
"उवंग" ति उपलक्षणत्वाद् अङ्गोपाङ्गनाम, तत्र "अङ्गोप व्यक्तिप्रक्षणगतिषु" इति धातोः
अञ्चयन्ते—गर्भोत्पत्तेरारभ्य व्यक्तीभवन्ति जन्मप्रभृतेर्ष्रक्ष्यन्ते चेत्यङ्गानि शिरउरउदरादीनि
वक्ष्यमाणस्कर्पाणि, तदवयवस्तान्यङ्गल्यादीन्युपाङ्गानि, शेषाणि तु तत्पत्यवयवस्तान्यङ्गिलेषु

१ °वि नरकावासास्त्र° ख० ग० ङ० ॥

पर्कोकाकीत्यकोपाजानि, ततथाजानि चोपाजानि च अजोपाजानि चेति हन्दे 'स्यादायस-क्रोबः! (सि॰ ३-१-११९) इत्येकशेषे च क्रते अक्रोपाक्रानीति, तत्र यदुद्यात् शरीरतयी-काचा अपि पुद्रका अङ्गोपाजविभागेन परिणमन्ति तत् कर्यापि अङ्गोपाजनाम ४ । बध्यम्ते-सामागपद्रकाः पूर्वगृहीतपुद्धतेः सह शिष्टाः कियन्ते येन तद् बन्धनं तदेव नाम बन्धननाम ५ । स्वत एव संप्रन्ति-सङ्घातमापद्यन्ते, ततस्ते संप्रन्तः सन्तः सङ्घात्यन्ते-प्रत्येकं शरीरपञ्च-कपायोग्याः पद्धाः पिण्ड्यन्ते येन तत् सङ्घातनं तदेव नाम सङ्घातननाम ६ । संहम्बन्ते -भातनामनेकार्थत्वाद हरीकियन्ते शरीरपद्रकाः कपाटादयो लोहपट्टिकादिनेव येन तत् संहफर्न तदेव नाम संहचननाम ७ । सन्तिष्ठन्ते-विशिष्टावयवरचनात्मिकया शरीराकृत्या जन्तनो भवन्ति येन तत् संस्थानं तदेव नाम संस्थाननाम ८ । वर्ण्यते-अरुक्कियतेऽनेनेति वर्णः क्रणादिः, बन्तुशरीरे क्रण्णादिवर्णहेतुकं नामकर्मापि वर्णनाम ९ । गन्ध्यते-आन्नायत इति गन्धः, तद्वेतुत्वानामकर्मापे गन्धनाम १०। रस्यते-आखाद्यत इति रसितकादिः, जन्तु-शरीरे तिकादिरसहेत्कं कर्माप रसनाम ११ । स्पृश्यत इति स्पर्शः कर्फशादिः, तद्भेत्रत्वात् कर्माम स्पर्धनाम १२ । द्विसमयादिना विम्रहेण भवान्तरं गच्छतो जन्तोरनुश्रेणिनियता गमनपरिपाटी आनुपूर्वी, तद्विपाकवेचा कर्मप्रकृतिरप्यानुपूर्वी १३ । गमनं गतिः, सा पुनरत्र पादादिविहरणात्मका देशान्तरमाप्तिहेतुर्द्वीन्द्रियादीनां प्रवृत्तिरभिषीयते, नैकेन्द्रियाणां पादादे-रभाषात्, ततो विहायसा-नमसा गतिर्विहायोगतिः, तद्धेतुत्वात् कर्मापि विहायोगतिनाम १४। ननु विहायसः सर्वगतत्वेन ततोऽन्यत्र गमनाभावाद व्यवच्छेद्याभावेन विहायसेति विशेषणस्य वैयर्थम्, सत्यम्, किन्तु यदि गतिरित्येवोच्येत तदा नामः प्रथमप्रकृतिरपि गतिरस्तीति पौनरुक्त्याशङ्का स्यात्, तद्यवच्छेदार्थं विहायोग्रहणमकारि, विहायसा गतिः प्रवृत्तिनं त भवगतिर्नारकादिकेति ॥ २४ ॥

अथ प्रदर्शितानां गत्यादिप्रकृतीनामभिधानसञ्च्याकथनपूर्वकमष्टी प्रत्येकप्रकृतीराह-

## पिंडपचिं ति चडदस, परघाउस्सासआयवुक्कोयं। अगुरुलहृतित्थनिमिणोवघायमिय अह पत्तेया॥ २५॥

प्तैर्गतिनामादिभिः पदैर्वक्ष्यमाणचतुरादि मेदानां पिण्डितानां मितपादनात् पिण्डपकृतय उच्यन्ते । काः १ 'इति' इति एता गत्यादयोऽनन्तरगाथोदिष्टाः मकृतयः । कियन्त्यः पुनद्धाः १ इत्याह—चतुर्दशसङ्काः । तथा मकमान्नामशब्दः पराघातादिष्वप्यध्याद्यार्थः, तद्यथा—पराघातनाम उच्छासनाम आतपनाम उच्छोतनाम अगुरूरुषुनाम "तित्थ" ति तीर्थक्ररनाम "निमिण" ति निर्माणनाम उपघातनाम 'इति' एताः पराघातादयः 'अष्टी' अष्टसङ्क्ष्याः मत्येक-प्रकृतियो ह्रेयाः, आसां पिण्डपकृतिवदन्य मेदाभावादिति ॥ २५॥

### तस बायर पञ्चलं, पलेय थिरं सुमं व सुभगं व। सुसराऽऽहज्ज जसं तसदसगं थावरवसं तु हमं॥ २६॥

नामशब्दस्थेहापि सम्बन्धात् त्रसनाम बादरनाम पर्याप्तनाम प्रत्येकनाम स्थिरनाम शुभनाम सुमगनाम 'चराब्दी' समुख्ये सुस्वरनाम आदेयनाम ''जसं'' ति यश्चःकीर्तिनाम हायेवं

त्रसश्चिते प्रकृतिदशकं त्रसदशकिमदश्चयते इति शेषः । तथा स्थावरेण-स्थावरश-च्देनोपछिक्षितं त्रसदशकस्य विपक्षमूतं "दस" ति प्राकृतत्वाद् दशकं स्थावरदशकम्, तत् पुनरिदं वक्ष्यमाणिमिति ॥ २६ ॥ तदेवाह---

थावर सुहुम अपज्रं, साहारणअधिरअसुभदुभगाणि। दुस्सरऽणाइज्ञाञ्जस, इय नामे सेयरा वीसं॥ २७॥

इहापि नामशब्दस्य सम्बन्धात् स्थावरनाम सूक्ष्मनाम अपर्याप्तनाम साधारणनाम अस्थि-रनाम अशुभनाम दुर्भगनाम दुःस्वरनाम अनादेयनाम "अजस" ति अयशःकीर्तिनाम । मरू-पितं दशकद्वयमपि, अधुना दशकद्वयमीरुने यथामृता सतीयं विंशतिर्यद्विषयोच्यते तदाह— "इय" ति 'इति' अमुना त्रसादिभदिशितप्रकारेण "नामे" ति नामकर्मणि 'सेतरा' सप्रतिपक्षा मत्येकसंज्ञिता विंशतिर्विज्ञेया । तथाहि—त्रसनामः स्थावरनाम प्रतिपक्षमृतम्, एवं बादर-सूक्ष्मप्रकृतीनामपि सेतरत्वं सुप्रतीतमेवेति ॥ २७ ॥ अथानन्तरोहिष्टत्रसादिविंशतिमध्ये यासां प्रकृतीनामाद्यपदिनिर्देशेन याः संज्ञा भवन्ति ताः कथयत्राह—

> तसच्डिथरछकं अथिरछकसुहुमितगथावरचडकं। सुभगतिगाइविभासा, तदाइसंन्वाहिं पयडीहिं॥ २८॥

त्रसमकृत्योपलिक्षतं चतुष्कं त्रसचतुष्कम्, एतदनुसारतः समासोऽन्यत्रापि कार्यः, ततो यथासम्भवं पुनरिष समाहारद्वन्द्वश्च । तत्र त्रसचतुर्षकं यथा—त्रसं बादरं पर्यातं प्रत्येकमिति । स्थिरषद्कम्—स्थिरं ग्रुभं सुभगं सुस्वरम् आदेयं यशःकीर्तिश्चेति । अस्थिरषद्कम्—अस्थराऽ-ग्रुभदुर्भगतुःस्वराऽनादेयाऽयशःकीर्तिस्वरूपम् । सूक्ष्मितिकम्—सूक्ष्माऽपर्याप्तसाधारणास्त्रम् । सुभगित्रकम्—सुभगस्वराऽऽदेया-भिधम् । आदिशब्दाद् तुर्भगतिकम्—दुर्भगतुःस्वराऽनादेयस्वरूपं गृद्धते । ततः सूत्रपदे समासो यथा—सुभगित्रकमादिर्थस्य दुर्भगित्रकस्य तत् सुभगित्रकादि तस्य विभाषा—प्रस्पणा कर्तव्येति शेषः । काभिः कृत्वा पुनस्नसचतुष्कादिका विभाषा कर्तव्या ? इत्याह—'तदादि-सङ्गाभिः प्रकृतिभिः' सा—निर्दिष्टा प्रकृतिरादिर्थस्याः सङ्ग्यायाः सा तदादिः, तदादिः सङ्ग्या यासां प्रकृतिभिः' सा—निर्दिष्टा प्रकृतिरादिर्थस्याः सङ्ग्यायाः सा तदादिः, तदादिः सङ्ग्या यासां प्रकृतिनां तास्तदादिसङ्ग्यास्ताभिस्तदादिसङ्ग्याभिः प्रकृतिभिः, कोऽर्थः याऽसौ प्रकृतिस्वसादिका निर्दिष्टा तामादौ कृत्वा निर्दिष्टसङ्ग्या पूरणीयेति । एताश्च संज्ञाः प्रकृति-पिण्डकसङ्गाहिण्यो यथास्थानसुपयोगमायास्यन्तीति कृत्वा प्रकृतिता इति ॥ २८ ॥

उक्ता नामकर्मणो द्वाचत्वारिंशद् मेदाः । अथ तस्यैव त्रिनवति मेदान् परूपियुकामो गत्यादिपदानां पिण्डप्रकृतिसंज्ञिकानां मध्ये येन पदेन यावन्तो मेदाः पिण्डिता वर्तन्ते तान् मेदान् तेषामाह—

गइयाईण उ कमसो, चडपणपणतिपणपंचछच्छकं। पणदुगपणऽहचउदुग, इय उत्तरभेयपणसही॥ २९॥

'गत्यादीनां' पिण्डपकृतीनां पूर्वपदिशितस्रूपाणां पुनः 'कमशः' कमेण यथास अमिति

<sup>9 °</sup> क त्रसं का गण ॥

यावत् चतुरादयो मेदा भवन्तीति वाक्यार्थः । तथाहि—गतिनाम चतुर्धा, जातिनाम पश्चधा, तनुनाम पश्चधा, उपाञ्चनाम त्रिधा, वन्धननाम पश्चधा, सङ्घातननाम पश्चधा, संहनन-नाम षोढा, संस्थाननाम षोढा, वर्णनाम पश्चधा, गन्धनाम द्विधा, रसनाम पश्चधा, स्पर्ध-नामाऽष्टधा, आनुपूर्वीनाम चतुर्धा, विहायोगितनाम द्वेधा । एतेषां सर्वमीलने मेदाप्रमाह—"इय" ति 'इति' अमुना चतुरादि मेदमीलनप्रकारेणोत्तर मेदानां पश्चषष्टिरिति ॥ २९ ॥

अडबीसजुया तिनवह, संते वा पनरबंधणे तिसयं। बंधणसंघायगहो, तणुसु सामभवन्नचऊ ॥ ३०॥

एषा पूर्वोक्ता पश्चषष्टिः 'अष्टाविंशतियुता' प्रत्येकप्रकृत्यष्टाविंशत्या सह मीकने त्रिमिर-धिका नवतिक्षिनवतिर्भवति । सा च कोपयुज्यते ! इत्याह-- "संते" ति शकुतत्वात् सत्तायां सरकर्म प्रतीत्य बोद्धव्येत्यर्थः । वाशब्दो विकल्पार्थो व्यवहितसंबन्धश्च, स चैवं योज्यते---'पञ्चदशबन्धनैक्षिशतं वा' पञ्चदशसञ्चेर्वक्ष्यमाणखरूपैर्वन्धनैः प्रदर्शितत्रिनवतिमध्ये प्रक्षिपैकिन मिरधिकं शतं त्रिशतं वा सत्तायामधिकियते इति शेषः । अथ त्रिनवतिमध्ये पश्चदशामां प्रकृतीनां प्रक्षेपेऽष्टोत्तरं शतं भवतीति चेद् उच्यते—या वक्ष्यमाणाः पञ्चदश बन्धननामपन कृतयस्तासु मध्यात् सामान्यत भौदारिकादिबन्धनपञ्चकस्य त्रिनवतिमध्ये पूर्वे प्रक्षिप्तत्वात् दोषाणां दशानां प्रक्षेपे त्रिशतमेव भवतीति न कश्चिद्धिरोधः । सूत्रे च "पनरचंधणे" इत्यत्र विमक्तिवचनव्यत्ययः प्राकृतत्वादिति । उक्ता नामकर्मणाखनवतिष्युत्तरशतं च मेदानाम् । अथ सप्तपष्टि मेदानाह---''वंधणसंघायगहो तण्सु'' ति । बन्धनानि च पश्चदश, सञ्चाताश्च-सञ्चातनानि पश्च, बन्धनसङ्घातास्तेषां प्रहणं प्रहो बन्धनसङ्घातप्रहः । 'तनुषु' शारीरेषु, तनु-प्रहणेनैव बन्धनसङ्घाता गृह्यन्ते न पृथग् विवक्ष्यन्त इत्यर्थः । तथा "सामन्रवन्नचऊ" रि सामान्यं कृष्णनीलाद्यविशेषितं वर्णेनोपलक्षितं चतुष्कं सामान्यवर्णचतुष्कं गृह्यत इति शेषः । अयमत्राशयः-इह सप्तषष्टिमध्ये औदारिकादितनुपञ्चकमेव गृह्यते, न तद्बन्धनानि तस्स-श्वातनानि च, यत औदारिकतन्वा खजातीयत्वाद औदारिकतनुसदशानि बन्धनानि तत्सञ्चा-ताश्च गृहीताः; एवं वैक्रियादितन्वाऽपि निजैनिजबन्धनसङ्खाता गृहीता इति न पृथगेते पश्च-दश बन्धनानि पश्च सङ्घाता गण्यन्ते । तथा वर्णगन्धरसस्पर्शानां यथासङ्ख्यं पश्चद्विपश्चाऽष्टमे-दैर्निष्पन्नां विंशतिमपनीय तेषामेव सामान्यं वर्णगन्धरसस्पर्शलक्षणं चतुष्कं गृह्यते. ततस्रान-न्तरोदितात् त्र्युत्तरशताद् वर्णादिषोदशकवन्धनपश्चदशकसङ्घातपश्चकळक्षणानां पद्त्रिंशत्मकृतीन नामपसारणे सति सप्तषष्टिर्मवतीति ॥ ३० ॥ एतदेवाह-

## इय सत्तही बंधोदए य न य सम्ममीसया बंधे। बंधुदए सत्ताए, वीसदुवीसऽहवन्नसयं॥ ३१॥

'इति' पूर्वोक्तप्रकारेण सप्तपष्टिनीमकर्मप्रकृतीनां मवति । सा च कोपयुज्यते ! इत्याह— ''बंघोदए य'' ति वन्धश्च उदयश्च बन्घोदयं तिसन् 'बन्घोदये' बन्धे च उदये च सप्तपष्टि-भेवति, चश्चदाद् उदीरणायां च सप्तपष्टिः । अथ बन्धनसङ्गातनवर्णादिविद्रोषाणां विवक्षा-

९ °जा निजा व° ख0 ग0 ऊ०॥

वशादेव बन्धे नाविकार इत्युक्तम्, सन्यति ययोः प्रक्तत्योः सर्वधैव बन्धो न मवति ते आह—"न य सन्मनीसया बंधे" ति 'न व' नैव सन्यक्त्वमिश्रके बन्धेऽचिक्रियेते । अयम-मिप्रायः—सन्यक्त्विमश्रयोर्बन्ध एव न मवति, किन्तु मिध्यात्वपुद्गलानोव जीवः सन्यक्तगुणेन मिध्यात्वरूपतामपनीय केषाश्चिदत्यन्तिविशुद्धिमापादयति, अपरेषां त्वीषिद्वशुद्धिम्, केचित् पुनर्मिध्यात्वरूपा एवावतिष्ठन्ते; तत्र येऽत्यन्तिविशुद्धास्ते सन्यक्त्वव्यपदेशमाजः, ईषद्विशुद्धा मिश्रव्यपदेशमाजः, शेषा मिध्यात्विमिति । उक्तं च—

सम्यक्त्वगुणेन ततो, विशोधयित कर्म तत् स मिथ्यात्वम् । यद्वच्छगणप्रमुखैः, शोध्यन्ते कोद्रवा मदनाः ॥ यत् सर्वथाऽपि तत्र विशुद्धं तद् भवति कर्म सम्यक्त्वम् । मिश्रं त दरविशुद्धं, भवत्वशुद्धं तु मिथ्यात्वम् ॥

उदयोदीरणासत्तासु पुनः सम्यक्त्विमिश्रके अप्यिषिक्रियेते। एवं च सित ज्ञानावरणे पश्च, दर्शनावरणे नव, वेदनीये द्वे, मोहे सम्यक्त्विमिश्रवर्जाः षार्ड्वेशतिः, आयुषि चतस्रः, नामि मेदान्तरसम्भवेऽपि प्रदर्शितयुक्त्या सप्तषष्टिः, गोत्रे द्वे, अन्तराये पश्च इत्येतिर्द्वशास्त्रत्यं प्रकृतिशातं वन्धेऽिषिक्रियते। एतदेव सम्यक्त्विमिश्रसिहतं द्वाविंशत्युत्तरप्रकृतिशतसुद्ये उदीरणायां च। सत्तायां पुनः रोषकर्मणां पश्चपञ्चाशत् नामिश्वनवितिरत्यष्टाचत्वारिशं शतम्, यद्वा रोषकर्मणां पञ्चपञ्चाशत् नामस्त्रन्यत्वार्थः शतमितिनवितिरत्यष्टाचत्वारिशं शतम्, यद्वा रोषकर्मणां पञ्चपञ्चाशत् नामस्त्रम् इत्यादि। इह शतशब्दस्य प्रत्येकं योगाद् यथासम्बं बन्धे विशं शतम्, उदये उपस्त्रभणत्वाद् उदीरणायां च द्वाविंशं शतम्, सत्तायामष्टपञ्चाशं शतम् उपस्त्रभणत्वाद्ष्वाचत्वारिशं शतमिति, भावना सुकरैव।। ३१॥

अत्र पूर्वनिर्दिष्टान् गतिजातिप्रभृतीनां पिण्डप्रकृतीनां चतुरादिमेदान् व्याचिल्यासुराह— निरयतिरिनरसुरगई, इगिवयतियचउपणिदिजाईओ । औरालियवेउवियआहारगतेयकम्मइगा ॥ ३२ ॥

निरवाश्च तिर्यश्चश्च नराश्च सुराश्च तेषु गतिरिति विग्रहः । भावार्थोऽयम्—गतिशब्दः मत्येकं योज्यते, ततश्च "अयमिष्टफलं दैवम्" इति वचनाद् निर्गतम् अयम्—इष्टफलं सात-वेदनीयादिरूपं येभ्यस्ते निरयाः—सीमन्तकादयो नरकावासाः, ततो निरयेषु विषये गतिरिति गतिनाम निरयगतिनाम, तद्विपाकवेद्या कर्मप्रकृतिरिप निरयगतिनाम, नारकशब्दव्यपदेश्य-पर्यायनिक्चनं निरयगतिनामेति हृदयम् । एवं तिर्यग्नस्तुरगतिनामापे वाच्यम् ।

अत्राह—ननु सर्वेऽपि पर्याया जीवेन गम्यन्ते प्राप्यन्त इति सर्वेषामपि तेषां गतित्व-मसङ्गः, तथा च प्राग्गतिशब्दस्ययमेव व्युत्पत्तिर्दिशितेति, नैवम् , यतोऽविशेषेण व्युत्पादिता अपि शब्दा रुदितो गोशब्दवत् प्रतिनियतमेवार्थं विषयीकुर्वन्तीत्यदोषः । उक्तं गतिनाम चतुर्विषम् १।

तथा स्चकत्वात् स्त्रस एकेन्द्रियाश्च द्वीन्द्रियाश्च त्रीन्द्रियाश्च चतुरिन्द्रियाश्च पश्चेन्द्रियाश्च

<sup>🤊</sup> भोराह्मविडम्बाहारगतेयकम्मण पण सरीरा घ०॥

तेषां जातय इति विग्रहः । सावार्थोऽयम् — एकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियपश्चिन्द्रियजातिनाममेदात् पश्चधा जातिनाम । तत्र एकस्य स्पर्शनेन्द्रियज्ञानस्यावरणक्षयोपशमाद् एकविज्ञानभाज एकेन्द्रियाः, द्वयोः स्पर्शनरसन्ज्ञानयोरावरणक्षयोपशमाद् द्विविज्ञानभाजो द्वीन्द्रियाः,
त्रयाणां स्पर्शनरसन्त्राणज्ञानानामावरणक्षयोपशमात् त्रिविज्ञानभाजस्त्रीन्द्रियाः, चतुर्णो स्पर्शनरसन्त्राणचक्षुर्ज्ञानानामावरणक्षयोपशमात् चतुर्विज्ञानभाजस्त्रतुरिन्द्रियाः, पश्चानां स्पर्शनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रज्ञानानामावरणक्षयोपशमात् पश्चिन्द्रियानभाजः पश्चिन्द्रियाः । तत एकेन्द्रियाणां
जातिनाम एकेन्द्रियजातिनाम, एवं यावत् पश्चिन्द्रियजातिनाम ।

अत्राह—ननु एतेन जातिनाङ्गा किं भावेन्द्रियमेकादिकं जन्यते ? उत द्रव्येन्द्रियम् ? आहोस्विदेकेन्द्रियोऽयमित्यादिव्यपदेशः ? इति त्रयी गतिः । तत्र यद्याद्यः पक्षः स न युक्तः, मावेन्द्रियस्य श्रोत्रादीन्द्रियज्ञानावरणक्षयोपशमजन्यत्वात् "क्षायोपशमिकानोन्द्रियाणि" इति वचनात् । अय द्रव्येन्द्रियं जन्यते तद्प्ययुक्तम्, द्रव्येन्द्रियस्येन्द्रियपर्याप्तिनामोदयजन्यत्वात् । एकेन्द्रियादिव्यपदेशस्त्वेकादीन्द्रियज्ञानावरणक्षयोपशमपर्याप्तिनामभ्यामेव सेत्स्यति किमन्तर्ग- इना जातिनाङ्गाः, अत्रोच्यते—आद्यविकरपयुगलं तावद् अनभ्युपगमादेव निरस्तम् । यत् पुनरुक्तम् "एकेन्द्रियादिव्यपदेशस्तु" इत्यादि तद्युक्तम्, यत इन्द्रियज्ञानावरणक्षयोपशम इन्द्रियपर्याप्तिश्च यथाकमं भावेन्द्रियजनने द्रव्येन्द्रियजनने च कृतार्था कथमेकेन्द्रियादिव्यपदेशनिक्षमं भावेन्द्रियजनने द्रव्येन्द्रियजनने च कृतार्था कथमेकेन्द्रियादिव्यपदेशनिकन्धनपरिणतिस्कषणं कार्यान्तरं जनयितुमस्त्रम् १, न द्यन्यसाध्यं कार्यमन्यः साध्यति, अतिप्रसङ्गात्, तस्माद् एकेन्द्रियादीनां समानजातीयजीवान्तरेण सह समाना बाद्या काचित् परिणतिरेकेन्द्रियादिशस्त्रवाच्या अवश्यं जातिनामकर्मोदयत एवाभ्युपगन्तव्या। उक्तं च—

अन्यभिचारिणा साहश्येन एकीकृतोऽर्थात्मा जातिः इति ।

तथाहि—बकुरुदीनामनुमानादिसिद्धे इन्द्रियपञ्चकक्षयोपशमे सत्यपि पञ्चेन्द्रियशब्दव्यपदेश्यपञ्चेन्द्रियजातिनामकमोदयजन्यविशिष्टवाद्यपरिणत्यभावात् न पञ्चेन्द्रियव्यपदेशो भवति ।
यद्येवं गोतुरगभुजगमातक्षादिक्रमे सत्यपि पञ्चेन्द्रियव्यपदेश्यस्यापि पर्यायस्य कारणं किश्चित्
कर्माम्युपगन्तव्यम् १ इति चेद् नैवम् , जातिनामकमवैचित्र्यादेव तत्तिद्धेः । न चात्रकान्तेन
युक्त्युपन्यास एवाग्रहः कार्यः, आगमोपपत्तिगम्यत्वात् तत्त्वस्य । यदवादि—

आगमश्चोपपत्तिश्च, सम्पूर्ण दृष्टिलक्षणम् । अतीन्द्रियाणामर्थानां, सद्भावप्रतिपत्तये ॥ इति ।

उक्तं जातिनाम पञ्चधा २ । तथा औदारिकं न वैक्रियं न आहारकं न तैजसं न कार्मिकं नेति द्वन्द्वः । भावार्थोऽयम् —औदारिकवैक्रियाऽऽहारकतैजसकार्मणनाममेदात् पञ्चधा शरीर-नाम । तत्र उदारं-प्रधानम्, प्राधान्यं नास्य तीर्थकरगणधरशरीरापेक्षया, ततोऽन्यस्यानुत्तरसुर-शरीरस्यापि सनन्तगुणहीनत्वात्, यद्वा उदारं-सातिरेकयोजनसहस्रमानत्वात् शेषशरीरापेक्षया बृहत्प्रमाणम्, बृहत्ता नास्य वैक्रियं मति भवधारणीयसहजशरीरापेक्षया द्वष्टव्या, अन्ययो-त्तरवैक्रियं योजनलक्षमानमपि लभ्यते, उदारमेबौदारिकम्, "विनयादिभ्यः" (सि० ७-२-

१ विदि ल° ख0 ॥

१६९) इतीकण्पत्ययः, तन्निबन्धनं नाम औदारिकनाम, यदुदयवशाद् औदारिकशरीरप्रायोग्यान् पुद्रस्थानादाय औदारिकशरीररूपतया परिणमयति, परिणमय्य च जीवप्रदेशैः सहान्योऽन्यान-गमरूपतया सम्बन्धयति, तदु औदारिकशरीरनामेत्यर्थः १ । तथा विविधा किया विकिया तस्यां भवं वैक्रियम् । तथाहि - तदेकं भृत्वा अनेकं भवति, अनेकं भूत्वा एकम् , अणु भूत्वा महद् मवति, महञ्च भूत्वा अणु, खेचरं भूत्वा भूमिचरं भवति, मूमिचरं मूत्वा खेचरं भवति, दृश्यं मूला अहरयं भवति, अहरयं मूला दृश्यमित्यादि । तच द्विषा — भौपपातिकं लिश्यमत्ययं च । तत्रौपपातिकम्-उपपातजन्मनिमित्तम् , तच देवनारकाणाम् । लब्धिपत्ययं तिर्यव्यानुष्यान णाम् । वैकियनिबन्धनं नाम वैकियनाम, यदुत्याद् वैकियशरीरप्रायोग्यान् पुद्गलानादाय वैकि-यशरीररूपतया परिणमयति, परिणमय्य च जीवप्रदेशैः सहान्योऽन्यानुगमरूपतया सम्बन्ध-यतीति २ । तथा चतुर्दशपूर्वविदा तीर्थकरस्कातिदर्शनादिकतथाविधप्रयोजनोत्पत्तौ सत्यां विशिष्टलब्भिवशाद् आहियते-निर्वर्त्यत इत्याहारकम्, "बहुल्रम्" (सि० ५-१-२) इति वच-नात् कर्मणि णक्पत्ययः, यथा पादहारक इत्यादी, तच वैक्रियापेक्षयाऽत्यन्तशुभं खच्छस्फिटि-कशिलेव शुभ्रपुद्गलसमूहघटनात्मकम्, आहारकनिबन्धनं नाम आहारकनाम, यदुदयवशादृ आहारकशरीरप्रायोग्यान् पद्धलानादाय आहारकशरीरस्वपत्या परिणमयति, परिणमय्य च जीवप्रदेशैः सहान्योऽन्यानुगमरूपतया सम्बन्धयतीति ३ । तथा तेजसा तेजःपुद्धहैर्निर्भृतं तैज-सम्, यद् भुक्ताहारपरिणमनहेतुर्यद्वशाच विशिष्टतपःसमुत्यल्बिषविशेषस्य पंसस्तेजोलेक्या-विनिर्गमः, तेजोनिबन्धनं नाम तेजसनाम, यद्दयवशात् तेजसशरीरपायोग्यान् पुद्गलानायाय तैजसशरीररूपतया परिणमयति, परिणमय्य च जीवप्रदेशैः सहान्योऽन्यानुगमरूपतया सम्बन न्धयतीति ४ । तथा कर्मपरमाणुषु भवं कार्मिकं कार्मणशरीरमित्यर्थः । कर्मपरमाणव एवा-रममदेशैः सह क्षीरनीरवदन्योऽन्यानुगताः सन्तः कार्मणशरीरम् , कर्मणो विकारः कार्मणमिति ध्युत्पत्तेः । तदुक्तम्---

कैम्मविगारो कम्मणमद्वविह्विचित्तकस्मनिष्फन्नं। संबेसिं सरीराणं, कारणमूयं मुणेयबं॥

अत्र "सवेसिं" ति सर्वेषामौदारिकादिशरीराणां 'कारणम्तं' बीजमृतं कार्मणशरीरम् । न सल्वाम्लमुच्छिने भवपपञ्चपरोह्बीजमृते कार्मणे वपुषि शेषशरीरपादुर्भावसम्भवः । इदं च कार्मणशरीरं जन्तोर्गत्यन्तरसङ्कान्तो साधकतमं कारणम् । तथाहि—कार्मणेनैव वपुषा परिक-रितो जन्तुर्मरणदेशमपहायोत्पत्तिदेशमभिसपिति । ननु यदि कार्मणवपुःपरिकरितो गत्यन्तरं सङ्कामति तर्हि स गच्छनागच्छन् वा कस्मात् नोपलक्ष्यते । उच्यते—कर्मपुद्रलानामतिसूक्ष्म-तया बश्चरादीन्द्रियाऽगोचरत्वात् । आह च प्रज्ञाकरग्रसोऽपि—

अन्तरा भवदेहोऽपि, सृक्ष्मत्वाचोपलक्ष्यते । निष्कामन् पविशन् वाऽपि, नाभावोऽनीक्षणाद्षि ॥

१ कामणं श° का खा गा घा।। २ कर्मनिकारः कामणमछनिधनिवित्रकर्मनिष्पनम् । सर्वेषां शरीराणां कारणभूतं कातव्यम् ॥

कार्मणनिक्न्यनं नाम कार्मणनाम, यदुदयात् कार्मणप्रायोग्यान् पुद्गलानादाव कार्मणश्चरीर-रूपतवा परिणमयति, परिणमय्य च जीवप्रदेशैः सहान्योऽन्यानुगमरूपतया सम्बन्धयतीति भ ॥ ३२ ॥ उक्तं तनुनाम पश्चषा ३, इदानीमङ्गोपाङ्गनाम त्रिधा प्राह—

बाह्र पिट्ठि सिर उर, उयरंग उवंग अंग्रलीपमुहा। सेसा अंगोवंगा, पढमतणुतिगस्सुवंगाणि॥ ३३॥

'बाह्र' भुजद्रयम् 'ऊरू' ऊरुद्रयम् 'पृष्ठिः' प्रतीता 'शिरः' मस्तकम् 'उरः' वक्षः 'उदरं' पोष्टमित्यष्टावज्ञान्युच्यन्ते । इह विमक्तिलोपः प्राकृतत्वात् , एवमन्यत्रापि । उपाज्ञानि अङ्गुलीन् प्रमुखाणि, इह पुंस्त्वं प्राकृतत्वात् । 'शेषाणि' तत्प्रत्यवयवम्तान्यङ्गुल्पवरेखादीनि अज्ञोषा-ज्ञानि, इहापि पुंस्त्वं प्राकृतत्वात् । प्राकृते हि लिज्ञमतन्नम् । यदाहुः प्रमुश्रीहेमचन्द्रस्तरि-पादाः स्वन्नाकृतलक्षणे— "लिज्ञमतन्नम्" (सि० ८-४-४४५) इति । इमानि च उपाज्ञानि "पदमतणुतिगस्स" चि प्रथमाः—आद्या यास्तनवः—शरीराणि तासां त्रिकं—त्रित्यमौदारिकवैकि-वाऽऽहारकस्तर्यम् तस्य प्रथमतनुत्रिकस्य भवन्ति । ततः प्रथमतनुत्रिकद्वारेषाज्ञोपाज्ञनामापि त्रिविषं मन्तव्यम् । तथाहि— औदारिकाज्ञोपाज्ञनाम वैक्रियाज्ञोपाज्ञनाम आहारकाज्ञोपाज्ञनाम। तत्र बदुद्याव् औदारिकशरीरत्वेन परिणतानां पुद्रलानामज्ञोपाज्ञविमागपरिणतिरुपजायते तद् नौक्याज्ञोपाज्ञनाम १ । यदुद्याव् वाहारकशरीरत्वेन परिणतानां पुद्रलानामज्ञोपाज्ञविमागपरिणतिरुपजायते तद् वैक्रियाज्ञोपाज्ञनाम २ । यदुद्याव् आहारकशरीरत्वेन परिणतानां पुद्रलानामज्ञोपाज्ञविमागपरिणतिरुपजायते तद् वैक्रियाज्ञोपाज्ञनाम २ । यदुद्याव् आहारकशरीरत्वेन परिणतानां पुद्रलान्यमज्ञोपाज्ञविमागपरिणतिरुपजायते तद् वाहारकाज्ञोपाज्ञनाम ३ । तेजसकार्मणयोस्तु क्रीवमदेशसंस्थानान्रोधित्वात् नास्त्यज्ञोपाज्ञसम्भव इति ॥ ३३ ॥

उक्तं त्रिनिधमङ्गोपाङ्गनाम । साम्प्रतं बन्धननामस्हरपमाह-

उरलाइपुग्गलाणं, निबद्धयन्द्रांतयाण संबंधं। जं कुणइ जउसमं तं, उरलाईबंधणं नेयं॥ ३४॥

जीदारिकादिपुद्रलानाम् आदिश्वस्ताद् वैकियपुद्रलानाम् आहारकपुद्रलानां तेजसपुद्रलानां कार्मणपुद्रलानाम्, किंविशिष्टानाम् इत्याह—"निवद्धवज्ञांतयाण" ति निवद्धाश्च वध्यमानाश्च निवद्धवष्यमानास्तोषां 'निवद्धवष्यमानानां' पूर्ववद्धानां वध्यमानानां च यत् कर्म 'सन्वन्धं' परस्परं मीलनं करोति दारूणामिव जतु, अत एव जतुसमं तद् औदारिकादिवन्धनम्, आदिश्वस्ताद् वैकियवन्धनम् आहारकवन्धनं तैजसवन्धनं कार्मणवन्धनं 'नेयं' ज्ञातच्यमिति गामान्धरार्थः। मावार्धस्त्वयम्—इह पूर्वगृहीतैरौदारिकपुद्रलेः सह परस्परं गृह्यमाणान् औदारिकपुद्रलेखान् उदितेन येन कर्मणा वधाति—आत्मा अन्योऽन्यसंयुक्तान् करोति तद् औदारिकश्वरिक्शरिक्श्वर्यम् १। पूर्वगृहीतैर्वैकियपुद्रलेः सह परस्परं गृह्यमाणान् विकयपुद्रलान् उदितेन येन कर्मणा वधाति—आत्माऽन्योऽन्यसंयुक्तान् करोति तद् जतुसमं वैकिययुद्रलान् उदितेन येन कर्मणा वधाति—आत्माऽन्योऽन्यसंयुक्तान् करोति तद् जतुसमं वैकियशरीरवन्धननाम २। पूर्वगृहीतैराहारकशरीरपुद्रलेः सह परस्परं गृह्यमाणान् आहा-रक्षपुद्रलान् उदितेन येन कर्मणा वधाति—आत्माऽन्योऽन्यसंयुक्तान् करोति तद् जतुसममाहा-रक्षपुद्रलान् उदितेन येन कर्मणा वधाति—आत्माऽन्यसंयुक्तान् करोति तद् जतुसममाहा-रक्षपुद्रलान् उदितेन येन कर्मणा वधाति—आत्माऽन्यसंयुक्तान् करोति तद् जतुसममाहा-

१ पुट्टि का व्यव गा का ॥ २ पेट्टमे घा ॥

रकश्चरियन्यननाम ३ । पूर्वगृद्दीतेखेजसपुद्धकेः सह परस्परं गृद्धमाणांखेजसपुद्धकान् उदितेन येन कर्मणा बन्नाति—आत्माऽन्योऽन्यसंयुक्तान् करोति तद् बतुसमं तैजसशरीरवन्यननाम १ । पूर्वगृद्दीतेः कार्मणपुद्गकेः सह परस्परं गृद्धमाणान् कार्मणपुद्गकान् उदितेन येन कर्मणा बन्नाति—आत्माऽन्योऽन्यसंयुक्तान् करोति तद् जतुसमं कार्मणशरीरवन्यननाम ५ । यदि पुनरितं शरीरपञ्चकपुद्गलामौदारिकादिशरीरनामः सामध्यद्विहीतानामन्योऽन्यसन्बन्धकारि बन्धन-पञ्चकं न स्वात् ततस्तोषां शरीरपरिणतौ सत्यामप्यसम्बन्धस्वात् पवनाहतकुण्डस्थितास्तीमितस-क्तृनामिवेकत्र स्थैर्यं न स्यादिति ॥ ३४ ॥ उक्तं बन्धनस्वरूपम् । इदं च बन्धननाम असंहन्तानां पुद्गलानां न सम्भवति, अतोऽन्योऽन्यसन्निधानळक्षणपुद्गलसंहतेः कारणं सङ्घातनमाह—

### जं संघायइ उरलाइपुग्गले तणगणं व दंताली। तं संघायं बन्धणंमिव तणुनामेण पंचविहं॥ ३५॥

यत् कर्म 'सङ्घातयति' पिण्डीकरोति औदारिकादिपुद्गलान् आदिशब्दाद् वैकियपुद्गलान् आहारकपुद्गलान् तैजसपुद्गलान् कार्मणपुद्गलान्, तत्र दृष्टान्तमाह—'तृणगणिमव' तृणोत्करमिवेतश्चेतश्च विक्षिप्तं 'दन्ताली' काष्ठमयी मरुमण्डलप्रसिद्धा, तत् 'सङ्घातं' सङ्घातनाम,
तत्र पूर्वोक्तं बन्धननामापि 'तनुनामा' शरीराभिधानेन पञ्चविषं भवतीति । तत्र बन्धननाम
पूर्वमेव भावितम् । अथ सङ्घातनाम भाव्यते—औदारिकसङ्घातनाम वैकियसङ्घातनाम आहारकसङ्घातनाम तैजससङ्घातनाम कार्मणसङ्घातनाम । तत्र यदुदयाद् औदारिकश्चरीरत्वपरिणवान् पुद्गलानात्मा सङ्घातयति—अन्योऽन्यसिवधानेन व्यवस्थापयति तद् औदारिकसङ्घातननाम
१ । यदुदयाद् वैकियशरीरत्वपरिणतान् पुद्गलात्मा सङ्घातयति—अन्योऽन्यसिवधानेन
व्यवस्थापयति तद् वैकियसङ्घातननाम २ । यदुदयाद् आहारकशरीरत्वपरिणतान् पुद्गलानात्मा
सङ्घातयति—अन्योऽन्यसिवधानेन व्यवस्थापयति तद् आहारकशरीरत्वपरिणतान् पुद्गलानात्मा
सङ्घातयति—अन्योऽन्यसिवधानेन व्यवस्थापयति तत् तैजससङ्घातननाम १ । यदुदयात् कार्मणशङ्घातननाम ५ इति ॥ ३५ ॥

उक्तं पश्चघा बन्धननाम पश्चघा सङ्घातननाम । सम्प्रति ''संते वा पनरबंघणे तिसयं'' इति (३०) गाथासूचितं बन्धनपश्चदशकं व्याचिख्यासुराह्—

## ओरालविउव्वाहारयाण सगतेयकम्मजुत्ताणं। नव बंधणाणि इयरवुसहियाणं तिम्नि तेसिं च॥ ३६॥

श्रीदारिकवैकियाऽऽहारकश्चरीराणां नव बन्धनानीति योगः । कीदृशानां सताम् ? इत्याह—'स्वकतेजसकार्मणयुक्तानाम्' प्रत्येकं स्वकतेजसकार्मणानां मध्यादन्यतरेण युक्तानामित्यर्थः । "नव" ति नवसङ्ग्यानि बन्धनानि बन्धनपङ्गतयो मवन्तीति । श्रीदारिकवैक्रियाहारकाणां त्रया-णामपि प्रत्येकं स्वनामा तैजसेन कार्मणेन च योगाद् द्विकसंयोगनिष्पक्षान्येकेकस्य औदारिका-देखीण त्रीणि बन्धनानि मवन्ति, तेषां च त्रयाणां त्रिकाणां मीठने नव बन्धनानीति ।

९ णमवि त<sup>०</sup> का ।। २ खखते का घा ॥

सथाहि-औदारिक औदारिक बन्धननाम १ औदारिक तैजसबन्धननाम २ औदारिक कार्मण-बन्धननाम ३. वैक्रियवैक्रियबन्धननाम १ वैक्रियतैजसबन्धननाम २ वैक्रियकार्मणबन्धन-नाम ३, आहारकाऽऽहारकबन्धननाम १ आहारकतैजसबन्धननाम २ आहारककार्मणब-न्धननाम ३ । तत्र पूर्वगृहीतैरीदारिकशरीरपुद्गलैः सह गृह्ममाणौदारिकपुद्गलानां बन्धो येन कियते तद् औदारिकौदारिकबन्धननाम १ । येनौदारिकपुद्गलानां तैजसशरीरपुद्गलैः सहै सम्बन्धो विधीयते तद् औदारिकतैजसबन्धननाम २ । येनौदारिकपुद्रळानां कार्मणशरीरपु-द्रहै: सहै सम्बन्धो विधीयते तद् औदारिककार्मणबन्धननाम ३ । एवमनेन न्यायेनान्यान्यपि बन्धनानि वाच्यानि । शेषबन्धननिरूपणायाह—"इयरदसहियाणं तिलि" ति इतरे-खकीय-नामापेक्षयाऽन्ये तैजसकार्मणशरीरे, ततः पाकृतत्वादन्यथोपन्यासेऽपि द्वे च ते इतरे च द्वीतरे ताम्यां सहितानि-युक्तानि द्वीतरसहितानि, यद्वा "दु" ति द्विकं तत इतरच तद्विकं चेतरद्विकं तेन सहितानि इतरद्विकसहितानि तेषां द्वीतरसहितानाम् इतरद्विकसहितानां वा. औदारिक-वैक्रियाहारकाणामत्रापि योज्यम् , त्रीणि बन्धनानि भवन्ति । अयमाशयः — प्रत्येकमौदारिक-वैक्रियाहारकाणां तैजसकार्मणाभ्यां युगपत् संयोगे त्रिकसंयोगरूपाणि त्रीणि बन्धनानि भव-न्ति । तथाहि - औदारिकतैजसकार्मणबन्धननाम १ वैक्रियतैजसकार्मणबन्धननाम २ आहा-रकतैजसकार्मणबन्धननाम ३ । अर्थः पूर्वोक्त एव । न केवलमेषामौदारिकादीनामितरद्विक-सहितानामेव त्रीण बन्धनानि भवन्ति, किन्तु "तेसिं च" ति त्रीणीति शब्दो डमरुकमणिन्या-यादत्रापि योज्यः । ततोऽयमर्थः —तयोश्चेतरशब्दवाच्ययोस्तैजसकार्मणयोः खनामा इतरेण च योगे त्रीणि बन्धनानि भवन्ति । यथा---तैजसतैजसबन्धननाम १ तैजसकार्मणबन्धननाम २ कार्मणकार्मणवन्त्रननाम २ । तदेवं नव त्रीणि त्रीणि च मिलितानि पञ्चदश वन्धनानीति । अत्राह-पञ्चानां शरीराणां द्विकादियोगप्रकारेण पर्डिशतिः संयोगा भवन्ति, तत्तुल्य-बन्धनानि च कसात् न भवन्ति ! उच्यते औदारिकवैकियाहारकाणां परस्परविरुद्धाऽन्योऽ-

न्यसम्बन्धाभावात् पश्चदशैव भवन्ति, नाधिकानि ।

आह—यथा पश्चदश बन्धनानि भवन्ति, एवमनेनैव क्रमेण पश्चदश सङ्घाता अपि कसात् नाभिधीयन्ते १ सङ्घातितानामेव बन्धनमावात्, तथाहि-पाषाणयुग्मस्य कृतसङ्घातस्य-बोत्तरकारुं बज्जलेपरासादिना बन्धनं क्रियते, तदसत्, यतो स्रोके ये खजाती संयोगा मवन्ति त एव शुभाः, एवमिहापि सक्शरीरपुद्गलानां स्वशरीरपुद्गलैः सह ये संयोगरूपाः सङ्घातास्ते शुभा इति पाधान्यस्यापनाय पश्चेव सङ्घाता अभिहिता इति ॥ ३६ ॥

व्याख्यातानि पञ्चदशापि बन्धनानि । सम्प्रति संहनननाम बहुधमभिधित्सुर्गाथायुगळमाह---

संघयणमहिनिचओ, तं छद्धा वज्ररिसहनारायं। तह रिसहंनारायं, नारायं अद्धनारायं ॥ ३७॥ कीलिय छेवहं इह, रिसहो पद्दो य कीलिया बज्जं। उभओ मक्कडबंघो, नारायं इममुरालंगे ॥ ३८॥

१-२ °ह बन्धो स्त्र० ग० ङ०॥

संहम्बन्ते-इढीकियन्ते शरीरपुद्रला येन तत् संहननम् , तच 'अश्विनिचयः' कीलिकादि-क्रपाणामस्त्रां निचयः-रचनाविशेषोऽस्थिनिचयः । तत् संहननं 'षड्घा' षट्प्रकारैर्भवति । सद्यथा--वज्रऋषभनाराचं १ तथा ऋषमनाराचम् २ इहानुस्तारोऽलाक्षणिकः, नाराचम् ३ अर्थनाराचं ४ कीलिका ५ सेवार्तम् ६ । 'इह' प्रवचने 'ऋषमः' ऋषमशब्देन परिवेष्टनपृष्ट उच्यते, 'बज्रं' बज्रशब्देन कीलिकाऽभिषीयते, 'नाराचं' नाराचशब्देनीमयती मर्कटबन्धी भण्यते । 'इदम्' अस्यिनिचयात्मकं संहननम् 'औदारिकान्ने' औदारिकशरीर एव. नान्येष शरीरेषु, तेषामस्थिरहितस्वात् । इति गाथायुगलाक्षरार्थः । भावार्थः पुनरयम् इह हुयौरस्त्री-रुभयतो मर्कटबन्धेन बद्धयोः पट्टाकृतिना तृतीयेन अस्था परिवेष्टितयोरुपरि तदस्थित्रयमिदि कीलिकारुयं वजनामकमस्थि यत्र भवति तद् वजनात्रप्रभनाराचम्, तनिवन्धनं नाम वजनार् षमनाराचनाम १ । यत् पुनः कीलिकारहितं संहननं तद् ऋषमनाराचम्, तिनवन्थनं नाम ऋषमनाराचनाम २ । यत्र पुनर्मर्कटबन्धः केवलो भवति न पुनः कीलिका ऋषमसञ्जः पष्टश्च तद् नाराचम् , तन्निबन्धनं नाम नाराचनाम ३ । यत्र त्वेकपौर्धेन मर्कटबन्धो द्विती-यपार्थेन च कीलिका भवति तद् अर्धनाराचम् , तन्निबन्धनं नामाऽर्धनाराचनाम ४ । यत्र पुनरस्थीनि कीलिकामात्रबद्धान्येव भवन्ति तत् कीलिकासंहननम् , तन्निबन्धनं नाम कीलि-कानाम ५ । यत्र त परस्परं पर्यन्तस्पर्शरूक्षणां सेवामागतान्यस्थीनि भवन्ति बेहाम्यवहार-तैलाभ्यक्रविश्रामणादिरूपां च परिशीलनां नित्यमपेक्षन्ते तत् सेवार्तम्, तन्निवन्धनं नाम सेवा-र्तनाम ६ । यद्वा "छेवहं" ति दकारस्य लप्तस्येह दर्शनात् छेदानाम्-अस्थिपयेन्तानां वृतं-परस्पर-सम्बन्धघटनारुक्षणं वर्तनं वृत्तिर्यत्र तत् छेदवृत्तम् , कीलिकापट्टमर्कटबन्धरहितमस्विपर्यन्तमा-त्रसंस्पर्शि पष्टमित्यर्थः । ततो यद्दयात् शरीरे वज्रऋषभनाराचसंहननं भवति तद् वज्रऋष-भनाराचसंहनननामकर्मेति । एवमृषभनाराचादिष्विष बाच्यमिति ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

व्याख्या । पडिवं संहनननाम । सम्प्रति षोढा संखाननाम विवश्चराह—

# समचउरंसं निग्गोहसाइखुजाहँ वामणं हुंडे । संठाणा वन्ना किण्हनीललोहियहलिइसिया ॥ ३९॥

समचतुरसम् १ "निगोह" ति पदैकदेशेऽपि पदमयोगदर्शनात् न्यमोधपरिमण्डलम् २ सौदि ३ कुल्लम् ४ वामनम् ५ हुण्डम् ६ इति पद् 'संस्थानानि' अवयवरचनात्मकशरीरा-कृतिस्वरूपाणि शरीरे भवन्तीति शेषः । तत्र समाः—शास्त्रोक्तलक्षणाऽविसंवादिन्यश्चतस्रोऽसयः—पर्यक्कासनोपविष्टस्य जानुनोरन्तरम्, आसनस्य ललाटोपरिमागस्य चान्तरम्, दक्षिणस्कन्धस्य वामजानुनश्चान्तरम्, वामस्कन्धस्य दक्षिणजानुनश्चान्तरमिति चतुर्दिग्वभागोपलक्षिताः शरी-रावयवा यत्र तत् समचतुरस्रम्, "सुमातसुश्चसुदिवशारिकुक्षचतुरस्रेणीपदाऽजपदमोष्टपदमद्वप-दम्" (सि० ७-३-१२९) इति सुत्रेण समासान्तोऽप्रत्ययः, समचतुरस्रं च तत् संस्थानं च समचतुरस्रसंस्थानम् । तुल्यारोहपरिणाहः सम्पूर्णलक्षणोपताक्रोपाक्रावयवः साङ्गल्लाष्टाचिकश-

९ कार स॰ सा० गा० उन्छ ॥ २ वार्षे म॰ का० गा० । एवनप्रेऽपि ॥ ३ सादि ३ वामनम् ४ इन्स्त्रम् ५ हु॰ सा० गा० उन्छ ॥

तोच्छ्यः सर्वसंस्थानप्रधानः पञ्चन्द्रियजीवशरीराकारिवशेषः समचतुरस्रसंस्थामनिवन्यनं नाम समचतुरस्रनाम १ । न्यग्रोधवत् परिमण्डलं यस्य तद् न्यग्रोधपरिमण्डलम्, यथा न्यग्रोधः न् वटवृक्ष उपरि सम्पूर्णावयवोऽधस्तु हीनस्तथा यत् संस्थानं नामेरुपरि सम्पूर्णावयवम् अधस्तु न तथा तद् न्यग्रोधपरिमण्डलम्, तन्निवन्यनं नाम न्यग्रोधपरिमण्डलनाम २ । सह आदिना—नामेरुधस्तनभागरूपेण यथोक्तममाणयुक्तेन वर्तत इति सादि । सर्वमपि हि शरीरं सादि, ततः सादित्वविशेषणान्यथानुपपत्तेरादिरिह विशिष्टो ज्ञातव्यः । ततो यत्र नामेरुधो यथोक्तममाण-युक्तमुपरि च हीनं तत् सादि संस्थानम्, तन्निवन्धनं नाम सादिनाम ३ । यत्र पाणिपाद-शिरोप्रीवं यथोक्तममाणोपपत्रम् उरउदरादि च मडमं तत् कुङ्गसंस्थानम्, तन्निवन्धनं नाम कुङ्गनाम ४ । यत्र पुनरुरउदरादि यथोक्तममाणोपेतं हस्तपादादिकं च हीनं तद् वामनसं-स्थानम्, तन्निवन्धनं नाम वामननाम ५ । अन्ये तु कुङ्गवामनयोविपरीतं रुक्षणमाहुः । यत्र सर्वेऽप्यवयवाः शास्त्रोक्तप्रमाणहीनास्तत् सर्वत्रासंस्थानं भवति तस्कर्मापि समचतुरस्रसंस्थान-नामेति । एवं न्यग्रोधपरिमण्डलादिष्वपि योज्यम् । उक्तं वोदा संस्थाननाम ॥

इदानीं पश्चधा वर्णनामाऽऽह—वर्णाः पश्च भवन्ति कृष्ण१नील२लोहित३हरिद्रष्टसिताः ५। तत्र यदुदयाद् जन्तुशरीरं कृष्णं भवति राजपष्टादिवत् तत्कर्मापि कृष्णनाम १। यदुदयाद्-जन्तुशरीरं मरकतादिवद् नीलं भवति तद् नीलनाम २। यदुदयाद् जन्तुशरीरं लोहितं—रक्तं हिक्कुलादिवद् भवति तद् लोहितनाम ३। यदुदयाद् जन्तुशरीरं—हारिद्रं—पीतं हरिद्रावद् भवति तद् हारिद्रनाम ४। यदुदयाद् जन्तुशरीरं सितं—धेतं शङ्कादिवद् भवति तत् सितनाम ५। कपिशादयस्त्वेतत्संयोगेनैवोत्पद्यन्ते, न पुनः सर्वथेतद्विलक्षणा इति न द्शिताः ॥ ३९॥

उक्तं वर्णनाम पञ्चधा । अथ गन्धनाम द्विधाऽऽह—

## सुरहिदुरही रसा पण, तित्तकडुकसायअंबिला महुरा। फासा गुरुलघुमिउखरसीडण्हसिणिद्धरुक्खऽह ॥ ४०॥

इह गन्धशब्दः प्रक्रमाद् गम्यते, ततः सुरिभगन्धो दुरिभगन्धश्च द्वेधा गन्धः । तत्र सौमुस्वकृत् सुरिभगन्धः, यदुद्याद् जन्तुश्चरीरं कर्पूरादिवत् सुरिभगन्धं भवति तत् सुरिभगन्धनाम १ । वैमुख्यकृत् दुरिभगन्धः, यदुद्याद् जन्तुश्चरीरं लशुनादिवद् दुरिभगन्धं भवति
तद् दुरिभगन्धनाम २ । अत्राप्युभयसंयोगजाः पृथग् नोक्ताः, एतत्संसर्गजत्वादेव मेदाविवक्षणात् । उक्तं द्विधा गन्धनाम ॥

अथ पञ्चमा रसनामाऽऽह-रसाः पूर्वोक्तशब्दार्थाः पञ्च भवन्ति । तथाहि-तिक्तकटुक-षायाऽम्लाश्चत्वारो मधुरश्च पञ्चमः । तत्र श्रेष्मादिदोषहन्ता निम्बाद्याश्रितस्तिको रसः ।

तथा च भिषक्शास्त्रम्—

श्रेष्माणमरुचिं पित्तं, तृषं कुष्ठं विषं ज्वरम् । हन्यात् तिक्तो रसो बुद्धेः, कर्ता मात्रोपसेवितः ॥ इति ।

१ हुण्हं सं<sup>°</sup> ख० ग०॥ २ <sup>°</sup>क्कलकादि<sup>°</sup> ख० ग० ङ०॥

यदुदयाद् जीवशरीरं निम्नादिवत् तिकं भवति तत् तिक्तनाम १ । गलामयादिमशमनो मरिचनागराद्याश्रितः कटुः । यदवादि—

कदुर्गलामयं शोफं, हन्ति युत्तयोपसेवितः । दीपनः पाचको रुच्यो, बृंहणोऽतिकफापहः॥

यदुद्याद् जन्तुशरीरं मरिचादिवत् कटु भवति तत् कटुनाम र । रक्तदोषाद्यपहर्ता विमीतकाऽऽमलककपित्थाद्याश्रितः कषायः । यदभाणि—

> रक्तदोषं कर्फ पित्तं, कषायो हन्ति सेवितः। रूक्षः शीतो गुरुमाही, रोषणश्च खरूपतः॥

थदुदयाद् जन्तुशरीरं बिभीतकादिवत् कषायं भवति तत् कषायनाम ३ । अमिदीपनादि-कृद् अम्लीकाद्याश्रितोऽम्लः । यदभ्यधायि—

> अम्लोऽग्निदीप्तिकृत् सिग्धः, शोफपितकफापहः । क्रेदनः पाचनो रुच्यो, मूदवातानुलोमकः ॥

यदुदयाद् जीवशरीरमम्लीकादिवद् अम्लं भवति तद् अम्लनाम ४ । पितादिपशमकः सण्डशर्कराद्याश्रितो मधुरः । यदवाचि—

पितं वातं कफं हन्ति, थातुवृद्धिकरो गुरुः। जीवनः केशकृद् बालवृद्धक्षीणीजसां हितः॥

यदुदयाद् जन्तुशरीरमिक्ष्वादिवद् मधुरं भवति तद् मधुरनाम ५ । स्थानान्तरे स्तम्भितान् हारिविध्वंसादिकर्ता सिन्धुरुवणाद्याश्रितो रुवणोऽपि रसः पट्यते, स चेह नोपात्तः, मधुरादि-संसर्गजत्वात् तदभेदेन विवक्षणात् । सम्भाव्यते च तत्र माधुर्यादिसंसर्गः, सर्वरसानां रुवण-प्रक्षेप एव स्वादुत्वोपपचेरिति । अभिहितं पश्चधा रसनाम ॥

अधुना स्पर्शनाम अष्टधा प्राह—स्पृश्यन्त इति स्पर्शाः 'अष्टी' अष्टसङ्क्याका भवन्ति । तथाहि—गुरु१ रुषु२ सदु३ त्वर ४ शीत ५ उप्ण ६ क्षिण्य ७ रूक्षाः ८ इति । तत्राघोगमन हेतुरयोगो- लकादिगतो गुरुः १ । प्रायस्तिर्यग्र्ध्वंगमन हेतुरकंतू लादिनिश्रितो लघुः २ । सन्नतिकारणं तिनिसलतादिगतो सदुः ३ । स्वन्धतादिकारणं हषदादिगतः त्वरः ४ । देहस्तम्भादिहेतुः प्रालेयाधाश्रितः शीतः ५ । आहारपाकादिकारणं ज्वलनाधनुगत उप्णः ६ । पुद्गलद्वन्याणां मिथाः संयुज्यमानानां बन्धनिवन्धनं तैलादिश्यतः स्विग्धः ७ । पुद्गलद्वन्याणां मिथोऽसंयुज्यमानानां बन्धनिवन्धनं तेलादिश्यतः स्विग्धः ७ । पुद्गलद्वन्याणां मिथोऽसंयुज्यमानानामवन्धनिवन्धनं भसाधाधारो रूक्षः ८ । एतत्संसर्गजास्तु नोक्ताः, एष्वेवान्तर्भावादिति । ततो यदुदयाद् जन्तुशरीरं गुरु भवति वद् गुरुस्पर्शनाम १ । यदुदयाद् जन्तुशरीरं हंसरूतादिवद् मृदु भवति तद् स्रवुस्पर्शनाम २ । यदुदयाद् जन्तुशरीरं हंसर्यशनाम २ । यदुदयाद् जन्तुशरीरं हातस्पर्शनाम १ । यदुदयाद् जन्तुशरीरं हातादिवत् स्विग्धं भवति तत् स्विग्धस्पर्शनाम ७ । यदुदयाद् जन्तुशरीरं

मुखादिनद् रूथं भवति तद् रूक्षस्पर्शनाम ८॥ ४०॥ उक्तमष्ट्रभा स्पर्शनाम । इदानीं वर्णादिचतुष्कोत्तरविंशति मेदानां शुभाशुभत्वयोरभिवित्सया प्राह—

नीलकसिणं दुगंघं, तिसं कडुपं गुढं खरं क्व्यं। सीयं च असुहनवगं, इकारसगं सुभं सेसं॥ ४१॥

'तीलकृष्णं' नीलकृष्णाख्ये कर्मणी अशुभे, दुर्गन्धनाम, "तितं कड्यं" इति तिक्क-कडुके रसनाभी, गुरु खरं रूखं शीतं चेति चत्वारि स्पर्शनामानि । एतानि च सर्वाण्यपि समुदितानि किमुच्यते ? इत्याह—'अशुभनवकं' नव प्रकृतयः परिमाणमस्य प्रकृतिवृन्दस्य तद् नवकम्, अशुभं च तद् नवकं च अशुभनवकम् । 'एकादशकम्' एकादश्रंपकृतिसमूहरूपं, यथा रक्तपीतश्चेतवर्णाः, सुरिमगन्धः, मधुराऽम्लकषायरसाः, लघुमृदुक्तिम्धोष्णस्पर्शा इति 'शुभं' शुभविपाकवेद्यत्वात् शुभखरूपम् । कीद्दशं तत् ? इत्याह—'शेषं' कुवर्णनवकात् अवशिष्टम् , कोऽर्थः ? कुवर्णनवकात् शेषा एकादश वर्णादिमेदाः शुभवर्णकादशकमुच्यत इति ॥ ४१ ॥

अधुना गतिनामातिदेशेनाऽऽनुपूर्वीचतुष्टयम्, आनुपूर्वीसम्बन्धेनोत्तरत्रोपयोगिप्रकृतिसमु-दायसङ्गाहिनरकृद्धिकादिरूपं संज्ञान्तरं, विहायोगतिद्धिकं चाभिषातुमाह—

चउह गइ व्वञ्णुपुव्वी, गइपुव्विदुगं तिगं नियाउजुयं। पुव्वीउदओ वक्के, सुह असुह वसुट विह्नगर्व ॥ ४२॥

चतुर्घा गतिरिवाऽऽनुपूर्वी पागुक्तरूपा भवति । कोऽर्थः १--गत्यभिधानव्यपदेश्यमानुपू-बीनाम, ततो निरयानुपूर्वीतिर्यगानुपूर्वीमनुष्यानुपूर्वीदेवानुपूर्वीभेदत आनुपूर्वीनाम चतुर्धेति तात्पर्यम् । तत्र नरकगत्या नामकर्मप्रकृत्या सहचरिताऽऽनुपूर्वी नरकगत्यानुपूर्वी, तत्समकाळं चास्मा वेद्यमानत्वात् तत्सहचरितत्वम् । एवं तिर्यग्मनुष्यदेवाऽऽनुपूर्व्योऽपि वाच्याः । ''गइपुबि-दुगं" ति इह पूर्वीशब्देनाऽऽनुपूर्वी भण्यते, आनुशब्दलोपः "ते लुग्वा" (सि० ३-२-१०८) इति सूत्रेण, यथा देवदत्तः देवः दत्तः इति । ततो नरकादिगतिनरकाद्यानुपूर्वी-स्तरूपं नरकादिद्विकमुच्यते । तदेव त्रिकमभिधीयते—गतिपूर्वीद्विकमिह काकाक्षिगोल-कन्यायेन सम्बध्यते । कीदक्षं तद् ? इत्याह—'निजायुर्युतं' नरकाद्यायुष्कसमन्वितं नरका-दित्रिकमुच्यत इति हृदयम् । उपलक्षणत्वाद् वैकियपद्कं विकलित्रकम् औदारिकद्विकं वैकिय-द्विकम् आहारकद्विकम् अगुरुलघुचतुष्कं वैकियाष्टकमित्याद्यनुक्तं संज्ञान्तरं प्राह्मम् । तत्र देवगतिर्देवानुपूर्वी नरकगतिर्नरकानुपूर्वी वैक्रियशरीरं वैक्रियाक्रोपाक्रमिति वैक्रियपट्कस् । द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियाणां जातयो विकलित्रकम् । औदारिकशरीरं औदारिकाक्कोपाक्किमे-त्यादारिकद्विकम् । वैकियशरीरं वैकियाङ्गोपाङ्गमिति वैकियद्विकम् । आहारकशरीरम् आहा-रकाङ्गोपाङ्गमित्याहारकद्विकम् । देवगतिर्देवानुपूर्वी देवायुर्नरकगतिर्नरकानुपूर्वी नरकायुर्वैकि-यशरीरं वैकियाक्रोपाक्रमिति वैकियाष्टकम् । अगुरुलघु १ उपघात २ पराघात ३ उच्छ्वास ४ ल-क्षणमगुरुलघुचतुष्कमिति । ननु आनुपूर्व्या उदयो नरकादिपु किमृजुगत्या गच्छत आहोस्विद् वकगत्या ? इत्याशक्क्याह—"पुडीउदओ वक्के" ति पूर्व्याः-आनुपूर्व्या वृषमस्य नासिकारज्जु-

९ °शसङ्ख्याप्रकु° ख० ग० ङ०॥

कल्याया उदयः निपाको वक एव मवति । अयमर्थः नरके द्विसमयादिवकेष गच्छतो जीवस्य नरकातुपूर्व्या उदयः, तिर्वश्च द्विसमयादिवकेण जीवस्य गच्छतिर्धियातुपूर्व्या उदयः, मनुष्येषु द्विसमयादिवकेण गच्छतो जीवस्य मनुष्यानुपूर्व्या उदयः, देवेषु द्विसमयादिवकेण गच्छतो जीवस्य देवानुपूर्व्या उदयः। उक्तं च कृहत्कर्मविपाके —

नेरयाउयस्स उदए, नरए वक्केण गच्छमाणस्स । नरयाणुपुवियाए, तहिँ उदओ अन्निहं नित्थ ॥ (गा० १२२) एवं तिरिमणुदेवे, तेसु वि वक्केण गच्छमाणस्स । तेसिमणुपुवियाणं, तहिं उदओ अन्निहं नित्य ॥ (गा० १२३)

तथा विहायसा—आकारोन गतिर्विहायोगितः, सा द्विधा—'शुभा' मशस्ता 'अशुभा' अपन् शस्ता । क्रमेणोदाहरणमाह—''वसुट्ट'' ति दृषः—वृषमः सौरमेयो बळीवर्द इति यावत्, ततो दृषस्य उपळक्षणत्वाद् गजकळभराजहंसादीनां प्रशस्ता विहायोगितः । उष्टः—करभः क्रमेळक इति यावत्, तत उष्ट्रस्य उपळक्षणत्वात् सरितिङ्कादीनामप्रशस्ता विहायोगितिरिति ॥ ४२ ॥

व्याख्याताः पिण्डपकृतीनामुत्तरमेदाः, सान्प्रतमष्टौ प्रत्येकप्रकृतीरभिषित्पुराह्— पर्घाउद्या पाणी, परेसि बलिणं पि होइ दुद्धरिसो ।

जससणलद्धिज्ञत्तो, हवेइ जसासनामवसा॥ ४३॥

परान् आहन्ति—परिभवति परैर्वा न हन्यते—नाभिभ्यत इति पराघातम्, तनिबन्धनं नाम पराघातनाम । ततः 'पराघातोदयात्' पराघातनामकर्मिविपाकात् 'प्राणी' जन्तुः 'परेषाम्' अन्येषां 'बिलनामि' बलवतामि आस्तां दुर्बलामित्यिपशब्दार्थः, 'भवति' जायते 'दुर्ध्वः' अनिभवनीयमूर्तिः । अयमर्थः—यदुदयात् परेषां दुष्प्रधर्षः—महौजसी दर्शनमात्रेण बाक्स्सौष्ठवेन वा महाभूपसभामि गतः सभ्यानामि क्षोभमुत्पादयति प्रतिपक्षप्रतिभाप्रतिघातं च करोति तत् पराघातनामेत्यर्थः १। 'उच्छ्वासनामवशाद्' उच्छ्वासनामकर्मोदयेन 'उच्छ्वसनर्क-विध्यक्तो भवति' उच्छ्वासेलिबधसमन्वितो जायते, यदुदयाद् उच्छ्वसनलिबधरात्मनो भवति तद् उच्छ्वासनाम २ । सर्वलबधीनां क्षायोपशमिकत्वाद् औदियकी लिब्बर्न सम्भवतीति चेत्, नैतदित, वैकियाहारकल्बधीनामोदियकीनामिष सम्भवाद्, वीर्यान्तरस्यक्षयोपशमोऽपि चात्र निमित्तीमवतीति सत्यप्यौदयिकत्वे क्षायोपशमिकव्यपदेशोऽपि न विरुध्यते ॥ ४३ ॥

रविषिवे उ जियंगं, तावजुयं आयवाउ न उ जलणे। जम्रुसिणफासस्स ताहें, लोहियवन्नस्स उद्द सि ॥ ४४ ॥

'आतपाद्' आतपनामोदयाद् जीवानामक्रं—शरीरं 'तापयुतं' खयमनुष्णमप्युष्णप्रकाशयुक्तं भवति । आतपस्य पुनरुदयो रिविबम्ब एव, तुशब्द एवकारार्थः । कोऽर्थः !——भानुमण्डला-दिपार्थिवशरीरेष्वेव 'न तु' न पुनः 'ज्वलने' हुतभुजि । अत्र युक्तिमाह——'यद्' यसात् कारणात् 'तत्र' ज्वलने—ज्वलनजन्तुशरीरे तेजस्कायशरीर इत्यर्थः उष्णस्पर्शस्योदयदाथा

१ नरकायुष उदये नरके वक्रण गच्छतः । नरकातुपूर्व्यासात्रोदयोऽन्यत्र नास्ति ॥ एवं तिर्ययमनुष्यदेवेषु तेष्वपि वक्रण गच्छतः । तेषामानुपूर्वाणां तत्रोदयोऽन्यत्र नाह्ति ॥ १ व्यक्तिःश्वासक अल् स० स० स।

कोहितवर्णस्थोदय इति, तेजस्कायशरीराण्येवोष्णस्पर्शोदयेनोष्णानि कोहितवर्णनामोदयातु प्रकाशयुक्तानि भवन्ति, न त्वातपोदयादिति भावः । यदुदयाद् जन्तुशरीराण्यात्मनाऽनुष्णा-न्यप्युष्णप्रकाशरूपमातपं कुर्वन्ति तद् आतपनामेत्यर्थः ३ ॥ ४४ ॥

## अणुसिणपयासरूवं, जियंगमुद्धोयए इहुद्धोया । जइदेवुत्तरविक्षियजोइसखद्धोयमाइ व्व ॥ ४५॥

इह 'उद्योताद्' उद्योतनामोदयेन 'जीवाक्नं' जन्तुशरीरम् 'उद्योतते' उद्योतं करोति, कथम् है हत्याह—अनुष्णप्रकाशरूपम्, उष्णप्रकाशरूपं हि वहिरप्युद्योतत इति तद्यवच्छेदार्थमनु-ष्णप्रकाशरूपमित्युक्तम् । आह क इनोद्योतोदयाद् जन्तुशरीराण्यनुष्णप्रकाशरूपमुद्योतं कुर्वन्ति है हत्याह—'यतिदेवोत्तरवैक्तियज्योतिष्कस्वद्योतादय इव' तत्र यतयश्च—साधवः देवाश्च—सुराः यतिदेवोत्तरवैक्तियज्योतिष्कस्वद्योतादय इव' तत्र यतयश्च—साधवः देवाश्च—सुराः यतिदेवोत्तरवैक्तियम्, ज्योतिष्काः—पतीताः, ततो यतिदेवोत्तरवैक्तियं च ज्योतिष्काश्च सद्योताश्च ते आदिर्थमां रत्नौषधीप्रभृतीनां ते यतिदेवोत्तरवैक्तियज्योतिष्काश्च सद्योताश्च ते आदिर्थमां रत्नौषधीप्रभृतीनां ते यतिदेवोत्तरवैक्तियज्योतिष्कस्वद्योतादयस्त इव । अत्र मकारोऽकाक्षणिकः । अयमर्थः—यथा यतिदेवोत्तरवैक्तियं चन्द्रग्रहादिज्योतिष्काः सद्योता रत्नौषधीप्रभृतयश्चानुष्णप्रकाशात्मकमुद्योतं विद्यति तथा यदुदयाद् जन्तुशरीराण्यनु-ष्णप्रकाशरूपमुद्योतमातन्वन्ति तद् उद्योतनामेत्यर्थः ४ ॥ ४५ ॥

### अंगं न गुरु न लहुयं, जायइ जीवस्स अगुरुलहुउद्या। तित्थेण तिहुयणस्स वि, पुजो से उद्ओ केवलिणो॥ ४६॥

'अगुरुलघृदयाद्' अगुरुलघुनामोदयेन जीवस्य 'अक्नं' शरीरं न गुरु न लघु 'जायते' मवति किन्तु अगुरुलघु । यत एकान्तगुरुत्वे हि बोद्धमशक्यं स्यात्, एकान्तलघुत्वे तु वायुनाऽपिष्ट्यमाणं धारियतुं न पार्येत । यदुदयाद् जन्तुशरीरं न गुरु न लघु नापि गुरुलघु किन्त्वगुरुलघुपरिणामपरिणतं भवति तद् अगुरुलघुनामेत्यर्थः ५ । 'तीर्थेन' तीर्थकरनामकर्मवशात् 'त्रिभुवनस्यापि' देवमानवदानवलक्षणित्रलोकलोकस्यापि 'पूज्यः' अर्म्यचनीयो भवति । 'से' तस्य तीर्थकरनामकर्मणः 'उदयः' विपाकः 'केवलिनः' उत्पन्नकेवलज्ञानस्येव । यदुदयाद् जीवः सदेवमनुजासुरलोकपूज्यमुत्तमोत्तमं "तिर्थं भंते ! तिर्थं ! तिरथयरे तिर्थं गोषमा! अरिहा ताव नियमा तिर्थंकरे, तिर्थं पुण चाउवने समणसंघे पढमगणहरे वा ॥" (भग० श० २० उ० ८ पत्र ७९२-२) इति परममुनिप्रणीतघर्मतीर्थस्य प्रवर्तयितृपदमवामोति तत् तीर्थकरनामेत्यर्थः ६ ॥ ४६ ॥

### अंगोवंगनियमणं, निम्माणं कुणइ सुत्तहारसमं। उवघाया उवहम्मइ, सतणुवयवलंबिगाईहिं॥ ४७॥

'निर्माणं' निर्माणनाम 'अङ्गोपाङ्गनियमनम्' अङ्गप्रत्यङ्गानां नियतप्रदेशव्यवस्थापनं 'करोति' विद्याति, अत एवेदं 'स्त्रधारसमं' स्त्रभृतकरूपम् । यदुदयाद् जन्तुशरीरेष्वङ्गोपाङ्गानां

१ तीर्थं भदन्त ! तीर्थम् ? तीर्थकरस्तीर्थम् ? गीतम ! अर्हस्ताविषयमात् तीर्थेहरः, तीर्थे पुनश्चतुर्वेणः अम-णसङ्घः प्रथमगणधरो ना ॥ २ ततः स् भा ॥

प्रतिनियतस्वानवृत्तिता भवति तत् स्त्रघारकरं निर्माणनामेत्यर्थः । तदमावे हि तद्भृतक-कर्णरक्कोपाक्रनामादिभिर्निर्वर्तितानामपि शिरउदरादीनां स्थानवृत्तेरिनयमः स्थात् ७। 'उपघाताद्' उपघातनामोदयाद् 'उपहन्यते' विनाश्यते जन्तुः, कैः हत्याह—स्वा—स्वकीया ततुः—शरीरं स्वतनुस्तस्या अवयवाः—अंशा ये छम्बिकादयः, आदिशब्दात् प्रतिजिद्धाचौरदन्तादिपरिमहस्तैः, "सतणुवयव" इत्यत्र अकारछोपः प्राकृतत्वात् । यदुदयात् स्वशरीरान्तः प्रवर्धमानैर्छम्बिकापति-जिद्धाचौरदन्तादिभिर्जन्तुरुपहन्यते तद् उपघातनामेत्यर्थः ८॥ ४७॥

व्याख्याता अष्टी प्रत्येकप्रकृतयः । साम्प्रतं त्रसदशकं व्याख्यानयनाह-

## बितिचउपणिंदिय तसा, बायरओ बायरा जिया थूला। नियनियपज्जत्तिज्ञया, पज्जत्ता लद्धिकरणेहिं॥ ४८॥

त्रस्यन्ति—उष्णाद्यभितप्ताः सन्तो विविक्षतस्थानाद् उद्विजन्ते गच्छन्ति च छायाद्यासेवनार्थं स्थानान्तरमिति त्रसाः, तत्पर्थायविपाकवेदं कर्मापि त्रसनाम । ततः 'त्रसात्' त्रसनामोदयाद् जीवाः "बितिचउपणिदिय" ति इन्द्रियशब्दस्य प्रत्येकं योगाद् द्वे इन्द्रिये स्पर्शनरसनस्क्षणे येषां ते द्वीन्द्रियाः, शङ्क्षचान्दनककपर्दजल्काकृमिगण्डोलकपूत्रकादयो भवन्ति । त्रीणि स्पर्शनरसन्त्राणलक्षणानीन्द्रियाणि येषां ते त्रीन्द्रियाः, यूकामत्कुणगर्दमेन्द्रगोपककुन्धुमैत्को-टकादयः । चत्वारि स्पर्शनरसन्त्राणचक्षुर्रक्षणानीन्द्रियाणि येषां ते चतुरिन्द्रियाः, मिक्का-अमरमशकवृश्चिकादयः । पञ्च स्पर्शनरसन्न्राणचक्षुर्रक्षणानीन्द्रियाणि येषां ते चतुरिन्द्रियाः, मिक्का-अमरमशकवृश्चिकादयः । पञ्च स्पर्शनरसन्न्राणचक्षुःश्चोत्रक्ष्पणीन्द्रियाणि येषां ते पञ्चेन्द्रियाः, मत्स्यमकरहरिहरिणसारसराजहंसनरसुरनारकादयो भवन्तीति । यदुदयाद् जीवाक्षसा द्वित्रि-चतुःपञ्चेन्द्रिया भवन्ति तत् त्रसनामेत्यर्थः १। 'वादराद्' वादरनामोदयाद् 'जीवाः' जन्तवो वादराः—स्थूला भवन्ति ।

बादरत्वं चेह न चक्षुर्माद्यत्विमष्टम्, बादरस्याप्येकैकस्य प्रियव्यादिशरीरस्य चक्षुर्माद्यत्वा-भावात् । तसाद् जीविवपाकित्वेन जीवस्यैव कश्चिद् बादरपरिणामं जनयति एतद्, न पुद्गलेषु, किन्तु जीविवपाक्यप्येतत् शरीरपुद्गलेष्विप काश्चिदप्यभिव्यक्तिं दर्शयति । तेन बादराणां बहुतरसमुदितप्रथिव्यादीनां चक्षुषा महणं भवति, न सूक्ष्माणाम् । जीविवपाकिकर्मणः शरीरे स्वशक्तिप्रकटनमयुक्तमिति चेत्, नैवम्, जीविवपाक्यपि कोघो भूभक्तविवलीतरिक्ततालिक-फलकक्षरत्स्वेदजलकणनेत्राद्याताभृत्वपरुषवचनवेपथुपभृतिविकारं कुपितनरशरीरेऽपि दर्शयति, विचित्रत्वात् कर्मशक्तेरिति ।

यदुदयाद् जीवा बादरा भवन्ति तद् बादरनामेत्यर्थः २ । 'पर्याप्तात्' पर्याप्तनामोदयाद् जीवा निजनिजपर्याप्तियुता भवन्ति । तत्र पर्याप्तिर्नाम पुद्गलोपचयजः पुद्गलग्रहणपरिणमनहेतुः शक्तिविशेषः, सा च विषयभेदात् षोढा—आहारपर्याप्तिः १ शरीरपर्याप्तिः २ इन्द्रियपर्याप्तिः ३ उच्छ्वासपर्याप्तिः ४ भाषापर्याप्तिः ५ मनःपर्याप्तिः ६ चेति । तत्र यया बाद्यमाहारमादाय खलरसरूपतया परिणमयति सा आहारपर्याप्तिः १ । यया रसीभूतमाहारं रसास्रम्मांसमेदोऽस्थि-मजाशुक्रलक्षणसप्तथातुरूपतया परिणमयति सा शरीरपर्याप्तिः २ । यया धातुरूपतया परिण-

९ °मकोंटका° ख० घ० ङ०॥

निवसहारिमिन्द्रियरूपतया परिणमयति सा इन्द्रियपर्यक्तिः ३ । यथा पुनरुञ्ज्ञासप्रायोग्यवर्गमादतिकमादाय उच्छ्वासरूपतया परिणमय्याऽऽरुम्ब्य च मुखति सा उच्छ्वासपर्यातिः १ ।
यथा तु माधाप्रायोग्यवर्गणाद्रव्यं गृहीत्वा भाषात्वेन परिणमय्याऽऽरुम्ब्य च मुखति सा
माधापर्यक्तिः ५ । यथा पुनर्मनोयोग्यवर्गणादिलेकं गृहीत्वा मनस्त्वेन परिणमय्याऽऽरुम्ब्य च
बुखति सा मनःपर्यक्तिः ६ । प्ताश्च यथाक्रममेकेन्द्रियाणां द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियाऽसंज्ञिपञ्चेन्द्रियाणां संज्ञिपञ्चेन्द्रियाणां च चतुःपञ्चष्ट्सङ्क्या भवन्ति । तथा वैकियशरीरिषां
शरीरपर्याप्तिरेवैका आन्तर्मीहर्तिकी, शेषाः पञ्चाप्येकसामयिक्यः । औदारिकशरीरिणां पुनराहारपर्याप्तिरेवैका एकसामयिकी, शेषाः पुनरान्तर्मोहर्तिक्यः । आह च—

वेउंवियपज्जती, सरीर अंतमुह सेस इगसमया। आहारे इगसमया, सेसा अंतमुह ओराले॥

ततः पर्याप्तयो विद्यन्ते येषां "अश्रादिभ्यः" (सि० ७-२-४६) इति अप्रत्यये ते पर्याप्ताः, तिद्विपाकवेषं कर्मापि पर्याप्तनाम । यदुद्यात् स्वपर्याप्तियुक्ता भवन्ति जीवास्तत् पर्याप्तनामे-स्वर्थः ३ । ते च पर्याप्ता द्विधा—रुब्ध्या करणैश्च । तत्र ये स्वयोग्यपर्याप्तीः सर्वा अपि समर्थ्य श्रियन्ते नार्वाक् ते रुब्ध्यपर्याप्ताः; ये च पुनः करणानि—शरीरेन्द्रियादीनि निर्वर्तितवन्तस्ते करणपर्याप्ता इति ।

नतु च शरीरपर्यास्यैव शरीरं मविष्यति, किं प्रागिभिहितेन शरीरनामाः, नैतदिस्त, साध्य-मेदात्। तथादि शरीरनामो जीवेन गृहीतानां पुद्रह्णनामौदारिकादिशरीरत्वेन परिणितः साध्या, शरीरपर्याप्तेः पुनरारव्धशरीरस्य परिसमाप्तिरिति। अथ प्रागुक्तेनोच्छ्वासनामौदोच्छ्वसनस्य सिद्धत्वाद् इहोच्छ्वासपर्याप्तिर्निविषयेति, नैवम्, सतीमप्युच्छ्वासनामोदयेन जनितामुच्छ्वसनस्य सिद्धत्वाद् इहोच्छ्वासपर्याप्तिर्निविषयेति, नैवम्, सतीमप्युच्छ्वासनामोदयेन जनितामुच्छ्वसनस्य क्रिस्तास्या शक्तिविशेषरूपामुच्छ्वासपर्याप्तिमन्तरेण व्यापारियतुं न शक्त्यात्। यथा हि शरीरनामोदयेन गृहीता अप्यौदारिकादिशरीरपुद्गद्याः शक्तिविशेषरूपां शरीरपर्याप्तिं विना शरीर-रूपत्या परिणमियतुं न शक्यन्त इति शरीरनामः पृथम् इप्यते शरीरपर्याप्तिः, एवमत्राप्युच्छ्वासनामः पृथमुच्छ्वासपर्याप्तिरेष्टव्या, तुच्ययुक्तित्वादिति॥ ४८॥

पत्तेय तणू पत्तेउद्येणं दंतअहिमाइ थिरं। नामुबरि सिराइ सुहं, सुभगाओ सन्वजणहट्टो॥ ४९॥

'प्रत्येकोदयेन' प्रत्येकनामकर्मोदयवशाद् जन्तूनां 'प्रत्येकं ततुः' पृथक् पृथक् शरीरं भवति, यदुदयाद् एकैकस्य जन्तोरेकैकं शरीरमौदारिकं वैकियं वा भवति तत् प्रत्येकनामे-त्यर्थः १। 'स्थिरं' स्थिरनामोदयेन दन्ताऽस्थ्यादि निश्चकं भवति, यदुदयात् शिरोऽस्थित्रीवा-दीनामवयवानां स्थिरता भवति तत् स्थिरनामेत्यर्थः ५। 'शुभं' शुभनामोदयात् नाभ्युपरि शिरलादिर्भवति, यदुदयाद् नामेरुपर्यवयवाः शुमा भवन्ति तत् शुमनाम, शिरःप्रमृतिभिः स्पृष्टः परो हृष्यतीति तेषां शुभत्वम् ६। 'शुभगात्' सुभगनामोदयेन सर्वजनेष्टो भवति,

१ विकियपर्याप्तिः शरीरे आन्तर्मीहृर्तिकी शेवा एकसामयिक्यः । आहारे (पर्याप्तिः ) एकसामयिकी शेवा आन्तर्मीहृर्तिक्य औदारिके ॥

सदुदबाद् अनुपकार्यपि सर्वस्य मनः प्रियो भवति तत् सुमगनामेत्यर्थः ७ । तदभ्यधायि— अणुवकष वि बहुणं, होइ पिओ तस्स सुमगनामुदओ ति । सुमगुदए वि हु कोई, कंची आसज्ज दूमगो जह वि । जायप् तहोसाओ, जहा समबाण तित्थयरो ॥ ॥ ४९ ॥ सुसरा महुरसुहझुणी, आइज्जा सञ्बलोयगज्झवओ । जसओ जसकिति इओ, थावरदसगं विवज्जत्थं ॥ ५० ॥

'सुस्तरात्' सुस्तरनामोदयेन मधुरः—माधुर्यगुणालकृतः सुस्तयतीति सुसः—सुस्तदो ध्वनिः—स्तरो भवति, यदुदयाद् जीवस्य स्तरः श्रोत्रपीतिहेतुर्भवति तत् सुस्तरनामेत्यर्थः ८। 'आदे-याद्' आदेयनामोदयेन सर्वलोकेन समस्तजनेन प्राह्मम्—आदेयं वचः—वचनं यस्य स तथा, यदुदयाद् यत्किश्चिदपि बुवाणो जीवः सर्वस्योपादेयवचनो भवति, दर्शनसमनन्तरमेव तस्याभ्यु-त्थानादि समाचरति तद् आदेयनामेत्यर्थः ९। "जसज" तिं यशःकीर्तिनामोदयाद् यशः-कीर्तिर्भवति । तत्र सामान्यतस्तपःशौर्यत्यागादिसमुपार्जितयशसा कीर्तनं—संशब्दनं श्लाषनं यशःकीर्तिरुच्यते । यद्वा—

दानपुण्यकृता कीर्तिः, पराक्रमकृतं यशः ।

अथवा---

एकदिग्गामिनी कीर्तिः, सर्वदिग्गामुकं यशः । १० इति ।

व्यास्यातं त्रसदशकम् । सम्प्रति स्थावरदशकं व्याचिरुयासुरतिदिशति—'इतः' त्रसदशकात् स्थावरदशकं 'विपर्यस्तं' विपरीतार्थं भवति । तथाहि—तिष्ठनतीत्येवंशीला उष्णाद्यभिता-पेऽपि तत्परिहाराऽसमर्थाः स्थावराः, "स्थेशमासपिसकसो वरः" (सि० ५—र—८२) इति वर्मत्ययः, पृथिवीकायिका अप्कायिकास्तेजस्कायिका वायुकायिका वनस्पतिकायिका एकेन्द्रियाः, तिद्वपाक्षवेद्यं कर्मापि स्थावरनाम । तेजोवायूनां तु स्थावरनामोदयेऽपि चलनं स्थामाविकमेव, न पुनरुष्णाद्यभितापेन द्वीन्द्रियादीनामिव विशिष्टम् १ इति । यदुदयात् सूक्ष्माः पृथिवीका-िषकादयः पद्ध भवन्ति तदिप जीवविपाकि सूक्ष्मनामकर्म २ इति । यदुदयात् पूर्वोक्तस्वयोन्यपर्याप्तिपरिसमाप्तिविकला जन्तवो भवन्ति तद् अपर्याप्तनाम, अपर्याप्तयो विद्यन्ते येषां तेऽपर्याप्ता इति कृत्वा, तिन्नवन्यनं नाम अपर्याप्तनाम । तत्र द्वेषा अपर्याप्ताः—लब्ध्या करणेश्च । तत्र येऽपर्याप्तका एव सन्तो क्रियन्ते, न पुनः स्थोग्यपर्याप्तीः सर्वा अपि समर्थयन्ति ते लब्ध्यपर्याप्ताः । ये पुनः करणानि—शरीरेन्द्रियादीनि न तावत् निर्वर्तयन्ति, अथ चावस्यं पुर-स्ताद् निर्वर्तयिष्यन्ति ते करणापर्याप्ताः । इह चैवमागमः—लब्ध्यपर्याप्ता अपि नियमादाहार-शरीरेन्द्रियपर्याप्तिपरिसमाप्तावेव क्रियन्ते नार्वोक्त, यसादागामिभवायुर्वद्धा व्रियन्ते सर्व एव देहिनः, तच्चाहारशरीरेन्द्रियपर्याप्तिपर्याप्तानामेव बध्यत इति ३ । यदुदयाद् अनन्तानां जीवानां साधारणम्—एकं शरीरं भवति तत् साधारणनाम ४ । यदुदयात् कर्णभूजिद्वाद्यवया

९ अनुपकृतेऽपि बहूनां भवति त्रियस्तस्य सुभगनामोदयः ॥ सुभगोदयेऽपि खलु कश्वित् किषदासाय दुर्भगो यद्यपि । जायते तद्दोषात् यथाऽभव्यानां तीर्यकरः ॥ २ °ति यशसः यशोनामकर्मोदयेन यशःकी° गु० ॥

अस्थिराः चपला मवन्ति तद् अस्थिरनाम ५ । यदुदयाद् नामेरघः पादादीनामनयनानामशुमता भवति तद् अशुभनाम, पादादिना हि स्पृष्टः परो रूप्यतीति तेषामशुभत्वम् । कामिनीव्यवहा- रेण व्यभिचार इति चेत्, नैवम्, तस्य मोहनिवन्वनत्वात्, वस्तुस्थितिश्चेह चिन्त्यत इति ६ । बदुदयवशाद् उपकारकृदिप जनस्थाऽिययो भवति तद् दुर्भगनाम । उक्तं च—

उंबगारकारगो वि हु, न रुचई दूभगो उ जस्सुदए । ७ इति ।

यदुदयात् खरमिन्नहीनखरो भवति तद् दुःखरनाम ८ । यदुदयबशाद् युक्तियुक्तमपि ब्रुवाणो नाऽऽदेयवचनो भवति न च छोकोऽभ्युत्थानादि तस्य करोति तद् अनादेयनाम ९ । यदुद-यात् पूर्वप्रदर्शिते यशःकीर्ती न भवतस्तद् अयशःकीर्तिनाम १० इति ॥ ५० ॥

व्यास्त्यातं द्विचत्वारिंशद्भेदं त्रिनवति मेदं त्र्युत्तरशत मेदं सप्तषष्टि मेदं षष्ठं नाम । सम्प्रति द्विभेदं गोत्रकर्माभिषित्युराह—

### गोयं दुहुचनीयं, कुलाल इव सुघडमुं भलाईयं। विग्धं दाणे लाभे, भोगुवभोगेसु विरिए य॥ ५१॥

गोतं पाग्वणितशब्दार्थं 'द्विषा' द्विमेदम्, कथम् ? इत्याह—'उच्चनीचं' उच्चं च नीचं च उच्चनीचम्, उच्चेगींत्रं नीचेगींत्रमित्यर्थः । एतच 'कुलाल इव' कुम्भकारतुल्यम् । शोभनो घटः सुघटः—पूर्णकलशः, सुम्भलं—मद्यस्थानम्, सुघटसुम्भले आदी यस्य तत्कृतोपकरणस्य तत् सुघटसुम्भलादि करोतीति शेषः । अयमत्र भावः—यथा हि कुलालः पृथिव्यास्तादशं पूर्णकलशादिरूपं करोति यादशं छोकात् कुसमचन्दनाक्षतादिभिः पूजां लभते, स एव सुम्भन्वादि तादशं विद्याति यादशमप्रक्षिसमद्यमि लोकाद् निन्दां लभते; तथा यदुदयाद् निर्धनः कुरूपो बुद्धादिपरिहीणोऽपि पुरुषः सुकुलजन्ममात्रादेव लोकात् पूजां लभते तद् उच्चेगोंनत्रम् १; यदुदयात् पुनर्मद्दाधनोऽपितरूपरूपो बुद्धादिसमन्वितोऽपि पुमान् विशिष्टकुलाऽ-मावाद् लोकाद् निन्दां प्रामोति तद् नीचैगोंत्रस् २ इति । उक्तं द्विविधं गोत्रकर्म ॥

अश्व विष्नकर्म पश्चधा व्याख्यानयन्नाह—"विग्धं दाणे लामे" इत्यादि। विशेषेण इन्यन्ते— सहानादिल्व्धयो विनाश्यन्तेऽनेनेति विष्मम्—अन्तरायकर्म। तच विषयभेदात् पञ्चधेति दर्श-सति—दीयत इति दानं तस्मिन्, लभ्यत इति लामसास्मिन्, अञ्यते—सक्चदुपभुज्यत इति भोगः पुष्पाहारादिः, उपेति—पुनः पुनर्भुज्यत इति उपभोगो भवनाऽऽसनाऽङ्गनादि। उक्तं च—

सैंइ भुज्जइ चि मोगो, सो पुण आहारपुष्फमाईसु ।

उनमोमो उ पुणो पुण, उनमुज्जइ भनणनिणयाई ॥ ( वृ०क०नि० गा० १६५ )
ततो भोगश्च उपभोगश्च भोगोपभोगौ तयोः, पाकृतनशास द्विनेचनस्थाने बहुचचनं भनति,
यदाहुः श्रीह्रेमचन्द्रस्रिपादाः स्वप्राकृतलक्षणे—''द्विनचनस्य बहुनचनम्'' ( सि० ८-६१२० ) इति । निरोषेण ईर्यते—चेष्टातेऽनेनेति नीर्यम्, यद्वा निनिधम्—अनेकप्रकारमीरयति
यत् प्राणिनं क्रियास तद् नीर्यं सामर्थ्यं शक्तिरिति पर्यायास्तसिन् 'चः' समुख्ये, सर्वत्र निक्र-

९ उपकारकारकोऽपि हि न रोचते दुर्भगस्तु यस्योदये ॥ २ °वनवसनाक्ष॰ ग० कु० ॥ ३ सक्टद्रभुज्यते इति भोगः स पुनराहारपुष्पादिषु । उपभोगस्तु पुनः पुनरुपभुज्यते अवनवनितादि ॥

मिति बोज्यम् । विषयसप्तमी चेयं सर्वत्र । ततो दानादिविषयमेदतो दानादिविषयं पश्चधा विष्नं कर्म भवतीति वाक्याक्षरार्थः । भावार्थस्त्वयम् सत्यिष दातव्ये वस्तुनि, आगते च गुणवित पात्रे, जानन्नपि दानफर्छं, यदुद्याद् दातुं नोत्सहते तद् दानान्तरायम् १ । यदुद्याद् विशिष्टेऽपि दातिरे, विद्यमानेऽपि देये वस्तुनि, याच्ञाकुशलोऽपि याचको न रूमते तद् खामान्तरायम् २ । यदुद्यात् सित विभवादौ सम्पद्यमाने चाहारमाल्यादौ विरितहीनोऽपि न भुक्के तद् मोगान्तरायम् ३ । यदुद्याद् विद्यमानमपि वस्नालक्कारादि नोपभुक्के तद् उपभोगान्तरायम् १ । यदुद्याद् विद्यमानमपि वस्नालक्कारादि नोपभुक्के तद् उपभोगान्तरायम् १ । यदुद्यवशाद् वरुवान् नीरुजो वयःस्थोऽपि च तृणकुक्कीकरणेऽप्यसमर्थस्तद् वीर्यान्तरायम् ५ इति ॥ ५१ ॥ एतच्च माण्डागारिकसमिनिति दर्शयन्नाह—

### सिरिहरियसमं एयं, जह पिडकूलेण तेण रायाई। न कुणइ दाणाईयं, एवं विग्घेण जीवो वि॥ ५२॥

श्रियो गृहं श्रीगृहं—भाण्डागारं तद् विद्यते यस्य स श्रीगृहिकः—भाण्डागारिकस्तेन समं— तुल्यमेतदन्तरायकर्म । यथा 'तेन' श्रीगृहिकेण 'प्रतिकूलेन' अनुनुकूलेन 'राजादिः' राजा— नृपतिः, आदिशब्दात् श्रेष्ठीश्वरतलवरादिपरिग्रहः 'न करोति' कर्तुं न पारयति दानादि, आदि- शब्दाद् लामभोगोपमोगादिग्रहणम् । 'एवम्' अमुना श्रीगृहिकदृष्टान्तेन 'विन्नेन' अन्तरायकर्मणा 'जीवोऽपि' जन्तुरपि दानादि कर्तुं न पारयतीति ॥ ५२ ॥

व्याख्यातं पञ्चविधमन्तरायं कर्म, तद्याख्याने च समर्थिता "इह नाणदंसणावरणवेय" (गा०३) इत्यादिमूलगाथा। अथ "कीरइ जिएण हेऊहिँ जेण तो मन्नए कन्मं" (गा०१) इत्यादी यदुक्तं तद्याख्यानार्थं यस्य कर्मणो ये बन्धहेतबस्तान् कचन हेतुद्वारेण काऽिप च हेतु-मद्वारेण दिदर्शयिषुराह—

# पडिणीयसण निन्हव, उवघाय पओस अंतराएणं। अचासायणयाए, आवरणदुगं जिओ जयह॥ ५३॥

'आवरणद्विकं' ज्ञानावरणदर्शनावरणरूपं जीवः 'जयति' धातूनामनेकार्थत्वाद् बन्नातीति सम्बन्धः । तत्र ज्ञानस्य—मत्यादेर्ज्ञानिनां—साध्वादीनां ज्ञानसाधनस्य—पुस्तकादेः 'प्रत्यनीकत्वेन' तदिनिष्टाचरणलक्षणेन 'निह्ववेन' न मया तत्समीपेऽधीतमित्यादिखरूपेण 'उपघातेन' मूलतो विनाशस्वरूपेण 'पद्वेषेण' आन्तरापीतिरूपेण 'अन्तरायेण' भक्तपानवसनोपाश्रयकाभनिवार-णलक्षणेन 'अत्याशातनया' च जात्याद्युद्धनादिहीलारूपया ज्ञानावरणं कर्म जयतीति सर्वत्र द्रष्टव्यम् । एतचोपलक्षणम्, अतो ज्ञान्यवर्णवादेन आचार्योपाध्यायाद्यविनयेनाऽकालस्वाध्याय-करणेन काले च साध्यायाऽविधानेन पाणिवधाऽनृतभाषणस्तैन्याऽत्रद्धपरिमहरात्रिभोजनाऽवि-रमणादिभिश्च ज्ञानावरणं जयतीत्याद्यपि वक्तव्यमिति । एवं दर्शनावरणेऽपि वाच्यम्, नवरं दर्शनामिलापो वक्तव्यः । तथाहि—दर्शनस्य—चक्षुर्दर्शनादेर्दर्शनिनां—साध्वादीनां दर्शनसा-साधनस्य—श्रोत्रनयननासिकादेः सम्मत्यनेकान्तज्ञयपताकादिपमाणशास्त्रपुक्तकादेर्वा प्रत्यनी-केत्वेन—तदिनष्टाचरणलक्षणेन, निह्ववेन—न मया तत्समीपेऽधीतमित्यादिखरूपेण, उपघातेन—केत्वेन—तदिनष्टाचरणलक्षणेन, निह्ववेन—न मया तत्समीपेऽधीतमित्यादिखरूपेण, उपघातेन—

९ °८४ न खा० ग० क०॥ २ °कलनिह्नवोपषातान्तरायात्याशातनादिभिर्दर्श° क० घ० पुस्तकयोरेवं पाठः ॥

मूखतो विनारोन, प्रद्वेषेण-आन्तराप्रीत्यात्मकेन, अन्तरायेण-यक्तपानवसनोपाश्रयकामनिवरा-णेन, अत्याशातनया च-जात्यादिहीलया दर्शनावरणं कर्म जयतीति सर्वत्र द्रष्टव्यम् । उप-कक्षणमिदम्, अतो दर्शनिनां दूषणमहणेन श्रवणकर्तननेत्रोत्पाटननासाछेदजिह्याविकर्तनादिना प्राणिवधाऽनृतमाषणस्तैन्याऽब्रह्मपरिमहरात्रिमोजनाऽविरमणादिभिश्च दर्शनावरणं जयतीत्याद्यपि वक्तव्यम् । यदवादि श्रीहेमचन्द्रसूरिप्रभुपादैः—

ज्ञानदर्शनयोस्तद्वत्, तद्वेतूनां च ये किल । विष्ननिह्वपैशून्याऽऽशातनाघातमत्सराः ॥ ते ज्ञानदर्शनावारकर्महेतव आश्रवाः । (योगशा० टी० पत्र ३०६-२)॥ ५३॥ उक्ता ज्ञानावरणदर्शनावरणबन्धहेतवः । इदौनीं वेदनीयस्य द्विविधस्यापि तानाह—

# गुरुभत्तिसंतिकरुणावयजोगकसायविजयदाणजुओ। दृढधम्माई अज्जह, सायमसायं विवज्जयओ॥ ५४॥

इह युतशब्दस्य प्रत्येकं योगः, ततो गुरवः—मातापितृधर्माचार्यादयस्तेषां भक्तिः—आसनादि-प्रतिपितिर्गुरुभिक्तस्तया युतो गुरुभिक्तयुतः—गुरुभिक्तसमिन्वतो जन्तुः 'सातं' सातवेदनीयम् 'अर्जयित' समुपार्जयतीति सम्बन्धः । 'क्षान्तियुतः' क्षमान्वितः 'करुणायुतः' द्यापरीतचेताः 'व्रतयुतः' महाव्रताऽणुव्रतादिसमन्वितः 'योगयुतः' दशविधचक्रवालसामाचार्यद्याचरणप्रगुणः 'कषायविजययुतः' कोषादिकषायपरिभवनशीलः 'दानयुतः' दानरुचिः 'दृदधर्मः' आपत्स्विप निश्चलधर्मः, आदिशब्दाद् बालबृद्धग्लानादिवैयावृत्त्यकरणशीलो जिनचैत्यपूजापरायणश्च सातम् 'अर्जयित' बधाति । यदवाचि—

देवैपूजागुरूपास्तिपात्रदानदयाक्षमाः । (योगशा० टी० पत्र २०६-२) सरागसंयमो देशसंयमोऽकामनिर्जरा । शौचं बालतपश्चेति, सद्वेद्यस्य स्युराश्रवाः ॥ (योगशा० टी० पत्र २०६-२)

तथा 'निपर्ययतः' सातवन्धनिपर्ययेण असातमर्जयति, तथाहि—गुरूणामवज्ञायकः कोधनो निर्दयो न्नतयोगनिकल उत्कटकषायः कार्पण्यवान् सद्धर्मकृत्यप्रमत्तः हस्त्यश्वबलीवर्दादि-निर्दयदमनवाहनलाञ्छनादिकरणप्रवणः स्वपरदुःखशोकवधतापक्रन्दनपरिदेवनादिकारकश्चेति । यदभ्यघायि—

दुःखशोकवधास्तापकन्दने परिदेवनम् । स्वान्योभयस्थाः स्युरसद्वेद्यस्यामी इहाश्रवाः ॥ (योगशा० टी० पत्र ३०६-२)॥ ५४॥

उक्ता वेदनीयस्य बन्धहेतवः । साम्प्रतं मोहनीयस्य द्विविधस्यापि तानाह—

#### उम्मरगदेसणामरगनासणादेवद्व्वहरणेहिं। दंसणमोहं जिणमुणिचेइयसंघाइपडिणीओ॥ ५५॥

उन्मार्गस्य-भवहेतोर्मोक्षहेतुत्वेन देशना-कथनमुन्मार्गदेशना, मार्गस्य-ज्ञानदर्शनचारित्रल-क्षणस्य मुक्तिपथस्य नाशना-स्वपलपनं मार्गनाशना, देवद्रव्यस्य-चैत्यद्रव्यस्य हरणं-भक्षणोपेक्षण-मज्ञाहीनत्वलक्षणम्, तत उन्मार्गदेशना च मार्गनाशना च देवद्रव्यहरणं चे तैहेंतुभिर्जीवः

९ देवपूजा गुरूपास्तिः पात्रदानं दया क्षमा । इति योगशास्त्रे ॥ २ च इति हेतु क० ग० घ० ॥

'दर्शनमोहं' मिध्यास्वमोहनीयमर्जयति । तथा 'जिनमुनिचैत्यसङ्घादिपत्यनीकः' तत्र जिनाः— तीर्थकराः, मुनयः—साधवः, चैत्यानि—प्रतिमारूपाणि, सङ्घः—साधुसाघ्वीश्रावकश्राविकाल-क्षणः, आदिशब्दात् सिद्धगुरुश्रुतादिपरिष्रहः, तेषां प्रत्यनीकः—अवर्णवादाशातनाद्यनिष्टनिर्व-र्तको दर्शनमोहमर्जयति । यदभाणि—

वीतरागे श्रुते सङ्घे, धर्मे सर्वसुरेषु च । अवर्णवादिता तीव्रमिथ्यात्वपरिणामिता ॥ सर्वज्ञसिद्धदेवापद्ववो धार्मिकदूषणम् । उन्मार्गदेशनानर्थाप्रहोऽसंयतपूजनम् ॥ असमीक्षितकारित्वं, गुर्वादिष्ववमानना । इत्यादयो दृष्टिमोहस्याश्रवाः परिकीर्तिताः ॥ (योगशा० टी० पत्र ३०७-१)॥ ५५॥

#### दुविहं पि चरणमोहं, कसायहासाइविसयविवसमणो। बंधइ नरयाउ महारंभपरिग्गहरओ रुद्दो॥ ५६॥

'द्विविधमपि' द्विभेदमपि 'चरणमोहं' चारित्रमोहनीयं—कषायमोहनीयनोकषायमोहनीयरूपं जीवो बधातीति सम्बन्धः । किंविशिष्टः इत्याह—'कषायहास्यादिविषयविवशमनाः' तत्र कषायाः—कोधादय उक्तस्वरूपः षोडश, हास्यादयः—हास्यरत्यरतिशोकमयजुगुप्सा इति गृह्यन्ते, विषयाः—शब्दरूपरसगन्धस्पर्शाख्याः पञ्च, ततः कषायाश्च हास्यादयश्च विषयाश्च कषा-यहास्यादिविषयास्तैर्विवशं—विसंस्थुरुं पराधीनं मनः—मानसं यस्य स कषायहास्यादिविषयविवश्मनाः । इदमत्र हृदयम्—कषायविवशमनाः कषायमोहनीयं बधाति, हास्यादिविवशमनाः हास्यादिमोहनीयं—हास्यमोहनीयरतिमोहनीयाऽरितमोहनीयशोकमोहनीयभयमोहनीयजुगुप्सामोहनीयाख्यं नोकषायमोहनीयं बधाति, विषयविवशमनाः पुनर्वेदत्रयाख्यं नोकषायमोहनीयं बधाति, विषयविवशमनाः पुनर्वेदत्रयाख्यं नोकषायमोहनीयस्य बन्धहेतवो भवन्ति । सामान्यतः सर्वेऽपि कषायहास्यादिविषया द्विविधस्यापि चारित्रमोहनीयस्य बन्धहेतवो भवन्ति । यद्यत्यपादि—

कषायोदयतस्तीत्रः, परिणामो य आत्मनः । चारित्रमोहनीयस्य, स आश्रव उदीरितः ॥ उत्प्रासनं सकन्दपींपहासो हासशीळता । बहुप्रलापो दैन्योक्तिर्हास्यस्यामी स्युराश्रवाः ॥ देशादिदर्शनौत्सुक्यं, चित्रे रमणखेळने । परचितावर्जना चेत्याश्रवाः कीर्तिता रतेः ॥ अस्या पापशीळत्वं, परेषां रतिनाशनम् । अकुश्रलपोत्साहनं, चारतेराश्रवा अमी ॥ स्यां भयपरीणामः, परेषामथ भापनम् । त्रासनं निर्दयत्वं च, भयं प्रत्याश्रवा अमी ॥ परशोकाविष्करणं, स्वशोकोत्पादशोचने । रोदनादिपसक्तिश्र, शोकस्यते स्युराश्रवाः ॥ चतुर्वर्णस्य सङ्घस्य, परिवादजुगुप्सने । सदाचारजुगुप्सा च, जुगुप्सायां स्युराश्रवाः ॥ ईप्या विषादगार्ध्वां च, मृषावादोऽतिवक्रता । परदाररतासक्तिः, स्वीवेदस्याश्रवा इते ॥ स्वदारमात्रसन्तोषोऽनीर्ष्या मन्दकषायता । अवकाचारशीळत्वं, पुंवेदस्याश्रवा इति ॥ स्विपुंसानक्रसेवोग्राः, कषायास्तीत्रकामता । पासण्डिस्तीत्रतेमक्रः, षण्डवेदाश्रवा अमी ॥ साधूनां गर्हणा धर्मोन्मुखानां विष्ठकारिता । मधुमांसविरतानामविरत्यभिवर्णनम् ॥ विरताविरतानां चान्तरायकरणं मुहुः । अचारित्रगुणाख्यानं, तथा चारित्रदृष्णम् ॥

९ °वर्जनं योगशास्त्रे ॥ २ °तत्रंशः योगशास्त्रे ॥

कनायनोकषायाणामन्यस्थानायुदीरणम् । चारित्रमोहनीयस्य, सामान्येनाश्रवा अमी ॥ ( योगशा० टी० पत्र ३०७-१ )

अमिहिता मोहनीयस्य बन्धहेतवः । सम्प्रति चतुर्विधस्याप्यायुषस्तानाह—"बंधइ नरयाउ" इत्यादि । 'बधाति' अर्जयति 'नरकायुः' नारकायुष्कं जीवः । किंविशिष्टः इत्याह—'महारम्य-परिग्रहरतः' महारम्भरतो महापरिग्रहरतश्चेत्यर्थः । 'रौद्रः' रौद्रपरिणामो गिरिमेदसमानकथा-यरौद्रध्यानाऽऽरूषितचेतोवृत्तिरित्यर्थः । उपलक्षणत्वात् पश्चेन्द्रियवधादिपरिग्रहः । यक्ष्यगादि—

पञ्चेन्द्रियपाणिवयो, बह्वारम्भपरिम्रहौ । निरनुम्रहता मांसभोजनं स्थिरवैरता ॥
रौद्रध्यानं मिध्यात्वानन्तानुबन्धिकषायता । कृष्णनीलकापोताश्च, लेश्या अनृतभाषणम् ॥
परद्रव्यापहरणं, मुहुर्मैथुनसेवनम् । अवशेन्द्रियता चेति, नरकायुष आश्रवाः ॥
(योगशा० टी० पत्र ३०७-१)॥ ५६॥

उक्ता नरकायुषो बन्धहेतवः । इदानी तिर्यगायुषस्तानाह-

तिरियाउ ग्दहियओ, सदो ससल्लो तहा मणुस्साउं। पयईइ तणुकसाओ, दाणकई मज्झिमगुणो य॥ ५७॥

तिर्यगायुर्वञ्चाति जीवः, किंविशिष्टः ? इत्याह—'गृहहृदयः' उदायिनृपमारकादिवत् तथा आत्माभिप्रायं सर्वथैव निगृहति यथा नापरः कश्चिद् वेत्ति, 'शठः' वचसा मधुरः परिणामे तु दारुणः, 'सशस्यः' रागादिवशाऽऽचीर्णाऽनेकव्रतनियमाऽतिचारम्फुरदन्तः शस्योऽनास्रोचिताऽ-प्रतिक्रान्तः, तथाशब्दाद् उन्मार्गदेशनादिपरिग्रहः । उक्तं च—

उन्मार्गदेशना मार्गपणाशो गूढिचित्तता । आर्तघ्यानं सशस्यत्वं, मायारम्भपरिमैही ॥ शीलवते सातिचारो, नीलकापोतलेश्यता । अप्रत्याख्यानेकषायास्तिर्यगायुष आश्रवाः ॥ (योगशा० टी० पत्र ३०७–२)

उक्तास्तिर्यगायुर्वन्धहेतवः। अथ मनुष्यायुषस्तानाह—"मणुँस्साउं" इत्यादि । मनुष्यायुर्जीवो वन्नाति, किंविशिष्टः इत्याह—"प्रकृत्या' स्वमावेनैव 'तनुकषायः' रेणुराजिसमानकषायः, 'दानरुचिः' यत्र तत्र वा दानशीलः, मध्यमास्तदुचिताः केचिद् गुणाः—क्षमामार्दवाऽऽर्जवादयो यस्य स मध्यमगुणः, अधमगुणस्य हि नरकायुःसम्भवाद्, उत्तमगुणस्य तु सिद्धेः सुरलोकायुषो वा सम्मवादिति भावः । चश्रव्दाद् अस्परिम्रहाऽस्पारम्भादिपरिम्रहः । आह च—

खल्पौ परिम्रहारम्भौ, सहजे मार्दवाऽऽर्जवे । कापोतपीतलेश्यात्वं, धर्मध्यानानुरागिता ॥ प्रत्याख्यानकषायत्वं, परिणामश्च मध्यमः । संविभागविधायित्वं, देवतागुरुपूजनम् ॥ पूर्वालापियालापौ, सुस्तप्रज्ञापनीयता । लोकयात्रासु माध्यस्थ्यं, मानुषायुष आश्रवाः ॥ (योगशा० टी० पत्र० ३०७-२)

उक्ता मनुष्यायुषो बन्धहेतवः । सम्प्रति देवायुषस्तानाह— अविरयमाइ सुराउं, बालतैंबोऽकामनिजारो जयह ।

९ °महाः **स्व० ग० ऊ०॥ २** °नाः क**° योगशास्त्र ॥** ३ °णुस्साउ इ° स्व० घ० ऊ०॥ ४ °त-बाऽका° क० स्व० ग० ऊ०॥

### सरलो अगारविह्नो, सुहनामं अन्नहा असुहं ॥ ५८॥

'अविरतः' अविरतसम्यग्दृष्टिः 'सुरायुः' देवायुष्कं 'जयति' बम्नाति, आदिशब्दाद् देश-विरत्तसरागसंयतपरिष्रहः । वीतरागसंयतस्त्वतिविशुद्धत्वादायुर्ने बम्नाति, घोळनापरिणाम एव तस्य बध्यमानत्वात् । बाळं तपो यस्य सः 'बाळतपाः' अनिषगतपरमार्थस्वमावो दुःसगर्भमोह-गर्भवैराम्योऽज्ञानपूर्वकनिर्वर्तिततपः प्रमृतिकष्टविशेषो मिथ्यादृष्टिः, सोऽप्यात्मगुणानुरूपं किश्चिद-सुरादिकायुर्वभाति । यदाह भगवान् भाष्यकारः—

बौलतवे पडिबद्धा, उक्कडरोसा तवेण गारविया ।

वेरेण य पडिबद्धा, मरिउं असुरेसु उववाओ ॥ ( वृ० संप्र० गा० १६० )

अकामस्य—अनिच्छतो निर्जरा—कर्मविचटनरुक्षणा यस्यासावकामनिर्जरः । इद्मुक्तं भवति—"अकामतण्हाए अकामछुद्दाए अकामबंभचेरवासेणं अकामसीयायवदंसमसगमण्हाण-गसेयजङ्गमरुपंकपरिग्गहेणं दीहरोगचारगनिरोहबंघणयाए गिरितरुसिहरनिवडणयाए जरुजरुण-पवेसअणसणाईहिं" उदकराजिसमानकवायस्तदुचितद्युभपरिणामः किञ्चिद् व्यन्तरादिकायुर्व-श्चाति । उपरुक्षणत्वात् कस्याणमित्रसम्पर्कमानसो धर्मश्रवणशीरु इत्यादिपरिग्रहः। यदाहुः—

सरागसंयमो देशसंयमोऽकामनिर्जरा । कल्याणसित्रसम्पर्को, धर्मश्रवणशीलता ॥ पात्रे दानं तपः श्रद्धा, रत्नत्रयाऽविराधना । मृत्युकाले परीणामो, लेक्स्योः पद्मपीतमोः ॥ बालतपोऽमितोयादिसाधनोह्मन्यनानि च । अव्यक्तसामायिकता, देवस्थायुष आश्रवाः ॥ (योगशा० टी० पत्र ३०७-२)

उक्ता देवायुषो बन्धहेतवः। सम्प्रति नामकर्म यद्यपि द्विचत्वारिशदादि मेदादनेकथा तथापि शुभाशुमिववक्षया द्विविधमित्यस्य द्विविधस्यापि बन्धहेतूनाह—"सरलो" इत्यादि। 'सरलः' सर्वत्र मायारिहतः, गौरवाणि—ऋद्विरससातरुक्षणानि विद्यन्ते यस्य स गौरववान्, न गौरववान् अगौरववान् "आस्विछोछारुवन्तमन्तेत्तेरमणा मतोः" (सि० ८–२–१५९) इति पाकृत-सूत्रेण मतोः स्थान इछादेशः। उपलक्षणत्वात् संसारमीरुः—क्षमामार्दवार्जवादिगुणयुक्तः शुमं—देवगतियशःकीर्तिपश्चेन्द्रियजात्यादिरूपं नामकर्म बन्नाति। 'अन्यथा' उक्तविपरीतस्वभावः, स्थाहि—मायावी गौरववान् उत्कटकोधादिपरिणामः 'अशुभं' नरकगत्यवशःकीर्त्येकेन्द्रियादि-जातिलक्षणं नामकर्मार्जवतीति। उक्तं च—

मनोबाकायवकत्वं, परेषां विप्रतारणम् । मायाप्रयोगो मिध्यात्वं, पैशून्यं चलचित्तता ॥ सुवर्णादिप्रतिच्छन्दःकरणं कूटसाक्षिता । वर्णगन्धरसस्पर्शोन्यथोपपादनानि च ॥ अक्रोपाकच्यावनानि, यश्रपक्षरकर्म च । कूटमानतुलाकर्मोऽन्यनिन्दात्मप्रशंसनम् ॥ हिंसामृतस्तेयाऽज्ञक्षमहारम्भपरिम्रहाः । परुषाऽसभ्यवचनं, शुचिवेषादिना मदः ॥

१ बालतपित प्रतिवद्धा उत्कटरोवास्तपसा गर्विताः । वैरेण च प्रतिवद्धाः (तेषां) मृला असुरेषु उपपातः ॥ २ अकामतृष्णया अकामश्रुधया अकामश्रक्षचर्वासेन अकामश्रीतातपदंशमश्रकास्नानकस्वेदज्ञस्रमलपद्यपित्रहेण वीर्वरोगचारकिनरोधवन्धनतया गिरितक्षिक्षरिनपतनतया अलज्वलनप्रवैशानशनादिभिः ॥ ३ भीवन्ययाः पादनानि च । ग० उरु योगशास्त्रे च ॥

मौस्सर्याक्रोशो सौभाग्योपघाताः कार्मणिकया । परकौतूह्छोत्पादः, परहास्यिबडम्बने ॥ वेश्यादीनामछक्कारदानं दावाभिदीपनम् । देवादिव्याजाद्गन्धादिचौर्यं तीव्रकषायता ॥ वैत्यप्रतिष्ठयाऽऽरामप्रतिमानां विनाशनम् । अक्कारादिकिया चेत्यग्रुमस्य नाम्न आश्रवाः ॥ एत एवान्यथारूपास्तथा संसारमीरुता । प्रमादहानं सद्भावार्पणं क्षान्त्यादयोऽपि च ॥ दर्शने धार्मिकाणां च, सम्ब्रमः खागतिकया । परोपकारसारत्वमाश्रवाः ग्रुभनामिन ॥ (योगशा० टी० पत्र ३०७-२)॥ ५८॥

उक्ता नाम्नो बन्धहेतवः । सम्प्रति गोत्रस्य द्विविधस्यापि तानाह-

### गुणपेही मयरहिओ, अञ्झयणऽज्झावणारुई निचं। पकुणइ जिणाइभत्तो, उचं नीयं इयरहा उ॥ ५९॥

'गुणमेक्षी' यस्य यावन्तं गुणं पश्यित तस्य तमेव मेक्षते पुरस्करोति, दोषेषु सत्सप्युदास्त इत्यर्थः । 'मदरहितः' विशिष्टजातिलामकुलैश्वर्यबलरूपतपःश्रुतादिसम्पत्समन्वितोऽपि निरहक्कारः, 'नित्यं' सर्वदा 'अध्ययनाध्यापनारुचिः' खयं पठित इतरांश्च पाठयित, अर्थतश्च खयममीक्ष्णं विसृशित परेषां च व्याख्यानयित, असत्यां वा पठनादिशक्तौ तीत्रबहुमानः परानध्ययनाध्यापनापरायणान् अनुमोदते, तथा 'जिनादिभक्तः' जिनानां—तीर्थनाथानाम् आदिशब्दात्
सिद्धाऽऽचार्योपाध्यायसाधुचैत्यानामन्येषां च गुणगिरष्ठानां भक्तः—बहुमानपरः 'प्रकरोति' प्रकरेण
समुपार्जयित 'उच्चम्' उच्चेगींत्रम् । 'नीचं' नीचैगौंत्रम् 'इतरथा तु' भणितविपरीतस्वभावः ।

उक्तं च-

परस्य निन्दावज्ञोपहासाः सद्गुणलोपनम् । सदसद्दोषकथनमात्मनस्तु प्रशंसनम् ॥ सदसद्गुणशंसा च, खदोषाच्छादनं तथा । जात्यादिभिर्मदश्चेति, नीचैगोंत्राश्रवा अमी ॥ नीचैगोंत्राश्रवविपर्यासो विगतगर्वता । वाकायचिचैर्विनयः, उच्चैगोंत्राश्रवा अमी ॥ (योगशा० टी० पत्र ३०८-१)॥ ५९॥

उक्ता गोत्रस्य बन्धहेतवः । साम्प्रतमन्तरायस्य ये बन्धहेतवस्तानभिषित्यः शास्त्रमिदं समर्थयन्नाह—

## जिणपूराविग्घकरो, हिंसाइपरायणो जयइ विग्घं। इय कम्मविवागोऽयं, लिहिओ देविंदसुरीहिं॥ ६०॥

'जिनपूजाविष्ठकरः' सावद्यदोषोपेतत्वाद् गृहिणामप्येषा अविधेया इत्यादि के देशनादिमिः समयान्तस्तत्त्वदूरीकृतो जिनपूजानिषेधक इत्यर्थः। हिंसा—जीववध आदिशब्दाद् अनृतभाषणस्तै-म्याऽब्रह्मपरिष्ठहरात्रिमोजनाऽविरमणादिपरिष्रहस्तेषु परायणः—तत्परः, उपलक्षणत्वात् मोक्ष-मार्गस्य ज्ञानदर्शनचारित्रादेस्तद्दोषप्रहणादिना विष्ठं करोति, साधुभ्यो वा भक्तपानोपाश्रयोप-करणमेषजादिकं दीयमानं निवारयति, तेन चैतद् विद्धता मोक्षमार्गः सर्वोऽपि विष्ठितो भवति, अपरेषामपि सत्त्वानां दानजाममोगपरिमोगविष्ठं करोति, मद्रादिपयोगेण च परस्य वीर्यम-पहरति, हठाच वधवन्धनिरोधादिभिः परं निश्चेष्टं करोति, छेदनमेदनादिभिश्च परस्थेन्द्रियश-

९ आश्रवाः ग्रुभनान्नोऽय तीर्यकृषाम् आश्रवाः ॥ इति योगशास्त्रे ॥ २ "ज्ञानचा" स्व० ग० घ० ॥

क्तिमुपहन्ति । स किम् ! इत्याह—'जयति' धातूनामनेकार्थत्वाद् अर्जयति 'विघ्नं' पञ्चपकार-मप्यन्तरायकर्म । 'इति' पूर्वोक्तपकारेण 'कर्मविपाकः' कर्मविपाकनामकं शास्त्रम् 'अयं' सम्प्रत्येव निगदितस्वरूपः 'लिखितः' अक्षरविन्यासीकृतः देवेन्द्रसूरिभिः करालकलिकालपातालतला-वमज्जद्विशुद्धधर्मधुरोद्धरणधुरीणश्रीमञ्जगचनद्रसूरिचरणसरसीरुहचश्चरीकैरिति ॥ ६०॥

## ॥ इति श्रीदेवेन्द्रसूरिविरचिता खोपज्ञकर्मविपाकटीका समाप्ता ॥

### [ प्रन्थकारप्रशस्तिः ]

विष्णोरिव यस्य विभोः, पदत्रयी न्यानशे जगित्रिखिरुम् । कर्ममलपटलजलदः, स श्रीवीरो जिनो जयतु ॥ १ ॥ कुन्दोज्जवलकीर्तिभैरैः, सुरभीकृतसकलविष्टपाभोगः । शतमखशतविनतपदः, श्रीगौतमगणधरः पातु ॥ २ ॥ तदनु सुधर्मखामी, जम्बूप्रमनादयो मुनिवरिष्ठाः । श्रीतजलनिधिपारीणा, भूयांसः श्रेयसे सन्तु ॥ ३ ॥

ततः प्राप्ततपाचार्येत्यभिष्या भिक्षुनायकाः । समभ्वन् कुले चान्द्रे, श्रीजगचन्द्रसूरयः ॥४॥ जगज्जनितबोधानां, तेषां शुद्धचरित्रिणाम् । विनेयाः समजायन्त, श्रीमद्देवन्द्रसूरयः ॥ ५॥ खान्ययोरुपकाराय, श्रीमद्देवन्द्रसूरिणा । टीका कर्मविपाकस्य, सुबोधेयं विनिर्ममे ॥ ६ ॥

विव्यवरधर्मकीर्तिश्रीविद्यानन्दस्रिमुरूयबुधैः । स्वपरसमयेककुश्रुकेस्तदेव संशोधिता चेयम् ॥ ७ ॥ यद्गदितमरूपमतिना, सिद्धान्तविरुद्धमिह किमिष शास्त्रे । विद्वद्भिस्तत्त्वश्रुः, प्रसादमाधाय तच्छोध्यम् ॥ ८ ॥ कर्मविषाके विवृतिं, वितन्वता यन्मयाऽर्जितं सुकृतम् । कर्मविषाकविमुक्तः, समस्तु सर्वोऽिष तेन जनः ॥ ९ ॥ मन्थामैम्-१८८२ ॥



#### ॥ अर्हम् ॥

### पूज्यश्रीदेवेन्द्रसूरिविरचितस्वोपज्ञटीकोपेतः

## कर्मस्तवाख्यो द्वितीयः कर्मग्रन्थः।

॥ नमः श्रीप्रवचनाय ॥

- HOND-

बन्धोदयोदीरणसत्पदस्थं, निःशेषकर्मारिवलं निहत्य । यः सिद्धिसाम्राज्यमलञ्चकार, श्रिये स वः श्रीजिनवीरनाथः ॥ नत्वा गुरुपदकमलं, गुरूपदेशाद्यधाश्चतं किञ्चित् । कर्मस्तवस्य विद्वतिं, विदधे स्वपरोपकाराय ॥

तत्राऽऽदावेव मङ्गलार्थमभीष्टदेवतास्तुतिमाह—

तह थुणिमो वीरजिणं, जह गुणठाणेसु सयलकम्माइं। बंधुदओदीरणयासत्तापत्ताणि खवियाणि॥१॥

'तथा' तेन प्रकारेण 'स्तुमः' असाधारणसङ्ख्तसकलकर्मनिर्मूलक्षपणलक्षणगुणोस्कीर्तनेन स्तवनगोचरीकुर्मः, कम्? 'वीरजिनं' तत्र विशेषेण—अपुनर्भावेन ईर्ते—'ईरिक् गतिकम्पनयोः' इति वचनाद् याति शिवं, कम्पयति—आस्फोटयति अपनयति कर्म वेति वीरः, यदि वा 'शूर वीरणि विकान्तौ' वीरयति स—कषायोपसर्गपरीपहादिशत्रुगणमभिभवति सा वीरः, उभयत्र लिहादित्वाद् अच्, यद्वा ईरणमीरः, "भावाकत्रोः" (सि० ५-३-१८) इति घञ्, ततस्य विशिष्ट ईरः—गमनं 'सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्थाः' इति वचनाद् ज्ञानं यस्य स वीर इति, अनेन च्युत्पत्तित्रयेण भगवतश्चरमजिनेश्वरस्य स्वार्थसम्पदमाह । अथवा विशिष्टा—सकलभुवनाद्धता यका स्वर्गापवर्गादिका ईः-लक्ष्मीत्तां राति—भव्यभ्यः प्रयच्छति 'रांक् दाने' इति वचनाद् वीरः, "आतो डोऽह्वावामः" (सि० ५-१-७६) इति डप्रत्ययः, राति च भगवान् सुरासु-रनरोरगतिर्थक्साधारण्या वाण्या निःश्रेयसाभ्यद्यसाधनोपायोपदेशेन भव्यानां भुवनाद्धतां श्रियम्, तथा चोक्तम्—

अरहंता भगवंतो, अहियं च हियं च न वि इहं किंचि। वारंति कारवंति य, घेतृण जणं बला हत्ये॥ (उप० मा० गा० ४४८) उवएसं पुण तं देंति जेण चरिएण किंतिनिलयाणं।

देवाण वि हुंति पहू, किमंग पुण मणुयमित्ताणं ? ॥ (उप० मा० ४४९) इति । इत्यनया व्युत्पत्त्या च प्रसिद्धसिद्धार्थपार्थिवविपुलकुलविमलनभस्तलनिशीथिनीनाथस्य जिन-

<sup>9</sup> अर्हन्तो भगवन्तोऽहितं च हितं च नापि इह किश्चित् । वारयन्ति कारयन्ति च गृहीखा जनं बलाद् हस्ते ॥ उपदेशं पुनस्तं ददित येन चिरतेन कीर्तिनिलयानाम् । देवानामपि भवन्ति प्रभवः किमन्न पुनर्मनुज-मात्राणाम् ? ॥

नाथस्य परार्थसम्पदमाह । वीरश्वासौ जिनश्च कषायादिमत्यर्थिसार्थजयाद् वीरजिनस्तं वीर-जिनम् । 'यथा' येन प्रकारेण

> अभिनवकम्मगाहणं, बंधो ओहेण तत्थ वीससयं । तित्थयराहारगदुगवज्जं मिच्छम्मि सतरसयं॥ (गा० ३)

इत्यादिवक्ष्यमाणेषु 'गुणस्थानेषु' परमपद्मासादशिखरारोहणसोपानकरुपेषु व्याख्यास्यमानख- रूपेषु मिध्यादृष्ट्यादिषु सकळानि—समस्तानि मतिज्ञानावरणप्रमृत्युत्तरप्रकृतिकदम्बकसहितानि कर्माणि—ज्ञानावरणीयादिम्ळपकृतिरूपाण्यष्टो कर्माणि च स्वोपज्ञकर्मविपाके विस्तरेण व्याख्यातानि । कथम्भूतानि ? "बंधुदओदीरणयासत्तापत्ताणि" ति । तत्र मिध्यात्वादिभिर्बन्ध- हेतुभिरञ्जनचूर्णपूर्णसमुद्गकवद् निरन्तरं पुद्गळिनिचिते छोके कर्मयोग्यवर्गणापुद्गळैरात्मनः क्षीर- नीरवद् वह्वययः पिण्डवद्वाऽन्योऽन्यानुगमा मेदात्मकः सम्बन्धो बन्धः १, तेषां च यथाख- स्थितिबद्धानां कर्मपुद्गळानामपवर्तनादिकरणविशेषकृते स्वामाविके वा स्थित्यपचये सति उद्यसमयप्राप्तानां विपाकवेदनमुदयः २, तेषामेव कर्मपुद्गळानामकाळप्राप्तानां जीवसामर्थ्यविशेष्यम् उद्याविकिगयां प्रवेशनमुद्दीरणा ३, तेषामेव कर्मपुद्गळानां बन्धसङ्गमाभ्यां छ्ळ्षात्म- खाभानां निर्जरणसङ्गमणकृतस्वरूपपच्युत्यभावे सद्भावः सत्ता ४, बन्धश्च उदयश्च उदीरणाच सत्ता च बन्धोदयोदीरणासत्तास्ताः प्राप्तानि—गतानि । स्त्रे च "उदीरणया" इत्यत्र कप्रन्ययः स्वार्थिकः, 'क्षपितानि' निर्मू छोच्छेदेनाभावत्वनापादितानीति ॥ १॥

गुणस्थानेषु कर्माणि क्षपितानीत्युक्तम् । ततो गुणस्थानान्येव तावत् स्वरूपतो निर्दिशति—

मिच्छे १ सासण २ मीसे ३,

अविरय ४ देसे ५ पमत्त ६ अपमत्ते ७। नियदि ८ अनियदि ९ सहसु १०-

वसम ११ जीण १२ सजोगि १३ अजोगि १४ गुणा ॥२॥

"गुण" ति गुणस्थानानि ततः "सूचनात् सूत्रम्" इति न्यायात् पदैकदेशेऽपि पदसमुदा-बोपचाराद् वा इहैवं गुणस्थानकनिर्देशो द्रष्टव्यः । तद्यथा—मिध्यादृष्टिगुणस्थानं १ सास्तादन-सम्यग्दृष्टिगुणस्थानं २ सम्यग्गिध्यादृष्टिगुणस्थानम् ३ अविरतसम्यग्दृष्टिगुणस्थानं ४ देशविर-तिगुणस्थानं ५ प्रमत्तसंयतगुणस्थानम् ६ अप्रमत्तसंयतगुणस्थानम् ७ अपूर्वकरणगुणस्थानम् ८ अनिवृत्तिबादरसम्परायगुणस्थानं ९ सूक्ष्मसम्परायगुणस्थानम् १० उपशान्तकषायवीतराग-च्छद्मस्यगुणस्थानं ११ क्षीणकषायवीतरागच्छद्मस्यगुणस्थानं १२ सयोगिकेवलिगुणस्थानम् १३ स्योगिकेवलिगुणस्थानम् १४ इति ।

तत्र गुणाः-ज्ञानदर्शनचारित्ररूपा जीवस्वभावविशेषाः, स्थानम्-पुनरत्र तेषां शुद्धविशु-द्धिप्रकर्षापकर्षकृतः स्वरूपमेदः, तिष्ठन्त्यस्मिन् गुणा इति कृत्वा, गुणानां स्थानं गुणस्थानम्, मिध्या-विपर्यस्ता दृष्टिः-अर्द्दन्मणीतजीवाजीवादिवस्तुप्रतिपत्तिर्यस्य भक्षितहृत्पूरपुरुषस्य सिते पीतप्रतिपत्तिवत् स मिथ्यादृष्टिः, तस्य गुणस्थानं-ज्ञानादिगुणानामविशुद्धिप्रकर्षविशुद्धपकर्ष-कृतः स्वरूपविशेषो मिथ्यादृष्टिगुणस्थानम् । ननु यदि मिथ्यादृष्टिः ततः कथं तस्य गुणस्थानसम्भवः ? गुणा हि ज्ञानादिरूपाः, तत् कयं ते दृष्टी विपर्यस्तायां भवेयुः ? इति, उच्यते—इह यद्यपि सर्वथाऽतिप्रवलमिथ्यात्वमोहनी-योद्याद् अर्हत्पणीतजीवाजीवादिवस्तुप्रतिपत्तिरूपा दृष्टिरसुमतो विपर्यस्ता भवति तथापि काचिद् मनुष्यपश्चादिपतिपत्तिरविपर्यस्ता, ततो निगोद्वावस्थायामपि तथामूनाऽव्यक्तस्पर्शमात्र-प्रतिपत्तिरविपर्यस्ताऽपि भवति, अन्यथाऽजीवत्वप्रसङ्गात् । यदागमः—

र्संबजीवाणं पि य णं अक्लरस्स अणंतभागो निच्छुग्घाडिओ चिट्टइ, जइ पुण सो वि आवरिज्जिजा ता णं जीवो अजीवत्तणं पाविज्ञा । (नन्दीपत्र १९:५-२) इति ।

तथाहि—समुन्नताऽतिबहरूजीम् तपटलेन दिनकररजनिकरकरनिकरतिरस्कारेऽपि नैकान्तेन तत्त्रभानाशः सम्पद्यते, प्रतिप्राणिपसिद्धदिनरजनिविभागाऽभावपसङ्गात् । उक्तं च—

सुँदु वि मेहसमुदए, होइ पहा चंदस्राणं । (नन्दीपत्र०१९५-२) इति । एविमहापि प्रवलिमध्यात्वोदयेऽपि काचिदिवपर्यस्ताऽपि दृष्टिर्भवतीति तदपेश्चया मिध्यादृष्टेरपि य गुणस्थानसम्भवः ।

यद्येवं ततः कथमसौ मिथ्यादृष्टिरेव ! मनुष्यपश्चादिप्रतिपत्त्यपेक्षया अन्ततो निगोदाव-स्थायामपि तथाभूताऽव्यक्तस्पर्शमात्रप्रतिपत्त्यपेक्षया वा सम्यग्दृष्टित्वादिष, नैष दोषः, यतो , भगवद्रहित्पणीतं सकलमपि द्वादशाङ्गार्थमभिरोचयमानोऽपि यदि तद्गदितमेकमप्यक्षरं न रोच-यति तदानीमप्येष मिथ्यादृष्टिरेवोच्यते, तस्य भगवति सर्वज्ञे प्रत्ययनाशात् । तदुक्तम्—

> पैयमक्खरं पि इकं, पि जो न रोएइ सुत्तनिदिहं। सेसं रोयंतो वि हु, मिच्छिदिष्टी जमालि व ॥ (बृहत्सं० गा० १६७) इति ।

कि पनर्भगवदर्दभिहितसक्रजीवाजीवादिवस्तुतत्त्वपतिपत्तिविक्रः ? इति १।

आयम्—औपशमिकसम्यक्त्वलामलक्षणं सादयति—अपनयतीत्यायसादनम्, अनन्तानुबन्धिकषायवेदनम् । अत्र पृषोदरादित्वाद् यशब्दलोपः, कृद्धहुलमिति कर्तर्थनद्, सित ह्यस्मिन्
परमानन्दरूपानन्तसुखपलदो निःश्रेयसतरुवीजभृत औपशमिकसम्यक्त्वलाभो जघन्यतः समयमात्रेण उत्कर्षतः षिद्धराविलेकाभिरपगच्छतीति । ततः सह आसादनेन वर्तत इति सासादनः,
सम्यग्—अविपर्यस्ता दृष्टिः—जिनप्रणीतवस्तुप्रतिपित्यिस्य स सम्यग्दृष्टिः, सासादनश्चासौ सम्यग्दृष्टिश्च सासादनसम्यग्दृष्टिः, तस्य गुणस्थानं सासादनसम्यग्दृष्टिगुणस्थानम् । सास्यादनसम्यगदृष्टिगुणस्थानमिति वा पाठः, तत्र सह सम्यक्त्वलक्षणरसास्थादनेन वर्तत इति सास्थादनः ।
यथा हि भुक्तक्षीराजविषयव्यलीकचितः पुरुषस्तद्भमनकाले क्षीराज्यसमास्थादयति, तथेषोऽपि
मिथ्यात्वाभिमुखतया सम्यक्त्वस्थोपरि व्यलीकचितः सम्यक्त्वमुद्धमंस्तद्भमास्थादयति । ततः
स चासौ सम्यग्दृष्टिश्च तस्य गुणस्थानं सास्थादनसम्यग्दृष्टिगुणस्थानम् । एतच्चैवं भवति—इह
गम्भीरापारसंसारसागरमध्यमध्यासीनो जन्तुर्मिध्यात्वप्रत्ययमनन्तान् पुद्रलपरावर्ताननन्तदुःस-

९ सर्वजीकानामिष च अक्षरस्थानन्तभागो नित्योद्धोटितिस्तिष्ठति, यदि पुनः सोऽपि आत्रियेत ततो जीवो-ऽजीवलं प्राप्तुयात् ॥ २ सुष्टुषि मेघसमुद्ये भवति प्रभा चन्द्रसूर्ययोः ॥ ३ पदमक्षरमप्येकमिष यो न रोचयति सूत्रनिर्दिष्टम् । शेषं रोचयमानोऽपि हि मिध्यादिष्टिजमालिस्व ॥

रुक्षाण्यनुभ्य कथमपि तथाभव्यत्वपरिपाकवशतो गिरिसरिद्धपरुघोरुनाकरुपेनाऽनामोगनिर्वार्ते-तयथाप्रवृत्तकरणेन ''करणं परिणामोऽत्र'' इति वचनाद् अध्यवसायविशेषरूपेणाऽऽयुर्वजीनि ज्ञानावरणीयादिकमीणि सर्वाण्यपि परुयोपमासक्ष्येयभागन्युनैकसागरोपमकोटाकोटीस्थितिकानि करोति । अत्र चान्तरे जीवस्य कर्मजनितो चनरागद्वेषपरिणामः कर्भशनिविडचिरमरूढगुपिरु-वक्रमन्थिवद् दुर्भेदोऽभिन्नपूर्वो मन्थिर्भवति । तदुक्तम्—

तीएँ वि श्रोविमत्ते, खिवए इत्शंतरिम जीवस्स । हवइ हु अभिन्नपुवो, गंठी एवं जिणा बिंति ॥

(धर्मसं० गा० ७५२, श्राव० प्र० गा० ३२)

गंठि ति सुदुव्भेओ, कक्खडघणरूढगृढगंठि व ।

जीवस्स कम्मजणिओ, घणरागद्दोसपरिणामो ॥ (विशेषा० गा० ११९५) इति । इमं च प्रन्थि यावदभन्या अपि यथाप्रवृत्तिकरणेन कर्म क्षपयित्वाऽनन्तशः समागच्छन्ति । उक्तं चाऽऽवश्यकटीकायाम्—

अभव्यस्यापि कस्यचिद् यथापवृत्तिकरणतो मन्थिमासाद्याऽईदादिविभूतिदर्शनतः प्रयोजना-न्तरतो वा प्रवर्तमानस्य श्रुतसामायिकलामो भवति न शेषकाम इति ।

एतदनन्तरं कश्चिदेव महात्माऽऽसक्रपरमनिष्टातिस्रहः समुद्धसितम्बुरदुर्निवारवीर्यप्रसरो निशितकुठारधारयेव परम विशुद्ध्या यथोक्तस्बरूपस्य मन्थेभेंदं विषाय मिश्र्यात्वस्थितेरन्तर्मुहूर्त-मुद्यक्षणाद् उपर्यतिक्रम्याऽपूर्वकरणाऽनिवृत्तिकरणरुक्षणविशुद्धिजनितसाम्थ्याद् जन्तर्मुहूर्तका-रूप्रमाणं तत्पदेशवेद्यद्विकाभावरूपमन्तरकरणं करोति । अत्र यथाप्रवृत्तिकरणाऽपूर्वकरणा-ऽनिवृत्तिकरणानामयं कमः—

जाँ गंठी ता पढमं, गंठिं समइच्छओं भैंवे बीयं । अनियद्दीकरणं पुण, सम्मत्तपुरक्खंडे जीवे ॥ (विशे० आ० गा० १२०३) "गंठिं समइच्छओ" ति प्रस्थि समतिकामतः—भिन्दानस्थेति, "सम्मत्तपुरक्खंड" ति सम्यक्तं पुरस्कृतं येन तस्मिन् आसन्नसम्यक्त्वे जीवेऽनिषृत्तिकरणं भवतीत्यर्थः ।

एतसिश्चान्तरकरणे कृते सित तस्य मिध्यात्वकर्मणः स्थितिद्वयं भवति । अन्तरकरणा-दधस्तनी प्रथमा स्थितिरन्तर्भुहूर्तप्रमाणा, तस्मादेवान्तरकरणाद् उपरितनी रोषा द्वितीया। स्थापना । तत्र प्रथमस्थितौ मिध्यात्वदिलकवेदनादसौ मिध्यादृष्टिरेव, अन्तर्भुहूर्तेन पुनस्तस्था-मपगतायामन्तरकरणप्रथमसमय प्रवापशमिकसम्यक्त्वमामोति, मिध्यात्वदिलकवेदनाऽभावात्। यथा हि वनदावानलः पूर्वदग्धेन्धनमृषरं वा देशमवाप्य विध्यायित, तथा मिध्यात्ववेदनवनद-वोऽप्यन्तरकरणमवाप्य विध्यायित । तथा च सित तस्योपशमिकसम्यक्त्वलाभः। उक्तं च—

१ तस्या अपि स्तोकमान्ने क्षपित अत्रान्तरे जीवस्य । भवति हि अभिन्नपूर्वो प्रन्थिरेवं जिना ब्रुवन्ति ॥ प्रन्थिरिति सुदुर्भेदः कर्कशघनरूढगूढप्रन्थिरिव । जीवस्य कर्मजनितो घनरागद्वेषपरिणामः ॥ २ ॰थाँऽन्त॰ काठ गठ ॥ ३ यावद् प्रन्थिः तावत् प्रथमं प्रन्थि समितिकामतो भवेद्वितीयम् । अनिवृत्तिकरणं पुनः सम्य-क्लपुरस्कृते जीवे ॥ ४ अपुन्वं तु विशेषावश्यकभाष्ये ।

ऊँसरदेसं दि्षु हुयं च विज्ञाइ वणदवी पप्प।

इय मिच्छन्स अणुदए, उवसमसम्मं रुहइ जीवो ॥ (विशेषा० गा० २७३४)
तस्यां चान्तर्मीहर्तिक्यामुपशान्ताद्धायां परमनिधिरुगमकल्पायां जघन्यतः समयशेषायामुत्कृष्टतः षडाविरुकाशेषायां सत्यां कस्यचिन्महाबिमीपिकोत्थानकल्पोऽनन्तानुबन्ध्युदयो भवति,
तदुदये चासौ साखादनसन्यग्दृष्टिगुणस्थाने वर्तते, उपशमश्रेणिप्रतिपतितो वा कश्चित् सासादनत्वं याति, तदुत्तरकारुं चावश्यं मिध्यात्वोदयादसौ मिध्यादृष्टिभैवतीति २ ।

तथा सम्यक् च मिथ्या च दृष्टिर्थस्यासी सम्यग्मिथ्यादृष्टिः, तस्य गुणस्थानं सम्यग्मिथ्यादृष्टिगुणस्थानम् । इहानन्तराभिहितविधिना रूट्धेनीपशिमकसम्यक्त्वेन औषधिविशेषकरुपेन मदनकोद्रवस्थानीयं मिथ्यात्वमोहृनीयं कर्म शोधियत्वा त्रिधा करोति । तद्यथा—शुद्धमर्धविशुद्धमविशुद्धं चेति । स्थापना  $\triangle \triangle \triangle$  । तत्र त्रयाणां पुञ्जानां मध्ये यदाऽर्धविशुद्धः पुञ्ज उदेति
तदा तदुदयाद् जीवस्थाधिवशुद्धं जिनपणीततत्त्वश्रद्धानं भवति, तेन तदाऽसौ सम्यग्मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमन्तर्मुहूर्तं कारुं स्पृशति, तत अर्ध्वमवश्यं सम्यक्त्वं मिथ्यात्वं वा गच्छतीति ३ ।

तथा विरतिर्विरतं क्कींचे क्तप्रत्ययः, तत्पुनः सावद्ययोगप्रत्याख्यानं तद् न जानाति नाभ्यु-पगच्छित न तत्पालनाय यतत इति त्रयाणां पदानामष्टो भङ्गाः । स्थापना न ना न तत्र प्रथमेषु चतुर्षु भङ्गेषु मिथ्याद्रिर्धानित्वात्, शेषेषु सम्यग्द्रष्टिर्ज्ञानित्वात्, न ना पा सप्तसु भङ्गेषु नास्य विरत्तभक्षात्यविरतः, "अन्नादिभ्यः" (सि०७-र-४६) न ऽ न इति अप्रत्ययः, चरमभङ्गे तु विरतिरस्तीति । यद्वा विरमित स्म-सावद्ययोगभ्यो न ऽ पा निवर्तते सेति विरतः, "गत्यर्थाऽकर्मकिपवभुनेः" (सि०५-१-११) इति क- जा ना पा तिरि क्तप्रत्यये विरतः, न विरतोऽविरतः, स चासौ सम्यग्द्रष्टिश्चाविरतसम्य-जा ऽ न ग्दृष्टः । इदमुक्तं भवति—यः पूर्ववर्णितौपशमिकसम्यग्दृष्टिः गुद्धदर्शनमोहृपुञ्जो-जा ऽ पा दयवती क्षायोपशमिकसम्यग्दृष्टिर्व क्षीणदर्शनसप्तकः क्षायिकसम्यग्दृष्टिर्व परममुनिमणीतां सा-वद्ययोगविरति सिद्धिसौधाध्यारोहणनिःश्रेणिकल्गं जानन् अप्रत्याख्यानकषायोदयविन्नितत्वात् नाभ्युपगच्छिति, न च तत्पालनाय यतत इत्यसावविरतसम्यग्दृष्टिरुच्यते, तस्य गुणस्थानम-विरतसम्यग्दृष्टिगुणस्थानम् । उक्तं च—

ेबंधं अविरइहेउं, जाणंतो रागदोसदुक्सं च । विरइसुहं इच्छंतो, विरइं काउं च असमत्थो ॥ एस असंजयसम्मो, निंदंतो पावकम्मकरणं च । अहिगयजीवाजीवो, अचित्यदिट्टी चैलियमोहो ॥

81

तथा सर्वसावद्ययोगस्य देशे-एक व्रतविषये स्थूलसावद्ययोगादौ सर्ववतविषयानुमतिवर्जन

१ ऊषरदेशं दर्भं च विध्यायित वनदवः प्राप्य । इति मिथ्यालस्यानुद्ये उपशमसम्यक्तं लमते जीवः ॥ २ बन्धमिवरितहेतुं जानानो रागद्वेषदुःखं च । विरित्तेषुलिमिच्छन् विरित्तं कर्तुं चालमर्थः ॥ एपोऽसंयतसम्य-ग्रहिः निन्दन् पापकमैकरणं च । अधिगतजीवाजीवोऽचिलतृत्विध्विलितमोहः ॥ ३ छिलयमोहो क० स्वक् घ०॥ ४ ०९यस्थूल० क० घ०॥

सावद्ययोगान्ते विरतं विरतिर्यस्थासौ देशविरतः। सर्वसावद्यविरतिः पुनरस्य नास्ति, प्रत्याख्या-नावरणकषायोद्यात्, सर्वविरतिरूपं प्रत्याख्यानमावृण्यन्तीति प्रत्याख्यानावरणाः। उक्तं च—

> सैम्मइंसणसहिओ, गिण्हंतो विरइमप्पसतीए । एगवयाइचरिमो, अणुमइमित्त ति देसजई ॥

देशविरतस्य गुणस्थानं देशविरतगुणस्थानम् ५ ।

तथा संयच्छिति सा—सम्यग् उपरमित सा संयतः, "गत्यर्थाऽकर्म०" (५-१-११) इति कः, प्रमाद्यति सा—संयमयोगेषु सीदित सा, प्राग्वत् कर्तरि कः प्रमत्तः, यद्वा प्रमद् प्रमत्तं—प्रमादः, स च मिद्राविषयकषायनिद्राविकथानामन्यतमः सर्वे वा । प्रमत्तम्यास्तीति प्रमत्तः—प्रमादवान् "अम्रादिभ्यः" (सि० ७-२-४६) इति अप्रत्ययः, प्रमत्तश्चासौ संयतश्च प्रमत्तसंयतः, तस्य गुणस्थानं प्रमत्तसंयतगुणस्थानम्, विशुद्ध्यविशुद्धिप्रकर्षाऽपकर्षक्रतः स्वरूप-मेदः । तथाहि—देशविरतिगुणापेक्षया एतद्गुणानां विशुद्धिप्रकर्षोऽविशुद्धप्रकर्षश्च, अप्रमत्तः संयतापेक्षया तु विपर्ययः । एवमन्येष्विष गुणस्थानेषु पूर्वेत्तरापेक्षया विशुद्धविशुद्धिप्रकर्षोऽप-कर्षयोजना द्वष्टन्या ६ ।

न प्रमत्तोऽप्रमत्तः । यद्वा नान्ति प्रमत्तमस्यासावप्रमत्तः, स चासौ संयतश्च, तस्य गुणस्था-नम् अप्रमत्तसंयतगुणस्थानम् ७ ।

अपूर्वम्—अभिनवं प्रथमित्यर्थः करणं—स्थितिघातरसघातगुणश्रेणिगुणसङ्गस्थितिबन्धानां पञ्चानामर्थानां निर्वर्तनं यस्यासावपूर्वकरणः । तथाहि—इहत्प्रमाणाया ज्ञानावरणीयादिकर्म-स्थितेपवर्तनाकरणेन खण्डनम्—अल्पीकरणं स्थितिघात उच्यते । रसस्यापि प्रचुरीम्तस्य सतोऽपवर्तनाकरणेन खण्डनम्—अल्पीकरणं रसघात उच्यते । एतौ द्वावपि पूर्वगुणस्थानेषु विग्रुद्धेरल्पत्वादल्पावेव कृतवान् , अत्र पुनर्विग्रुद्धेः प्रकृष्टत्वाद् बृहत्ममाणतया अपूर्वाविमौ करोति । तथा उपरितनस्थितेविग्रुद्धिवशादपवर्तनाकरणेनाऽवतारितस्य दलिकस्यान्तर्मकृतिमा-णमुद्यक्षणादुपरि क्षिप्रतरक्षपणाय प्रतिक्षणमसञ्च्ययगुणवृद्धा विरचनं गुणश्रेणिः । स्थापना स्थिति । तथा वप्यानेप्यानेप्य विश्वतरक्षपणाय प्रतिक्षणमसञ्च्ययगुणवृद्धा विग्रुद्धत्वादपूर्वं कालतो हस्तरा दिलकरचनामाश्रित्याऽप्रभौरीमान्यदिलकस्थापवर्तनाद् विरचितवान् इह तु तामेव विग्रुद्धत्वादपूर्वं कालतो हस्तरा दिलकरचनामाश्रित्य पुनः पृथुतरां बहुतरदिलकस्थापवर्तनाद् विरचयतीति । तथा बप्यमान-गुम्भकृतिप्वबप्यमानागुमप्रकृतिदिलकस्य प्रतिक्षणमसञ्च्यगुणवृद्धा विग्रुद्धिवशाद् नयनं गुण-सङ्गमः, तमप्यसाविहापूर्वं करोति । तथा स्थिति कर्मणामग्रुद्धत्वात् प्राग् द्राघीयसीं बद्धवान् , इह तु तामपूर्वं विग्रुद्धत्वादेव हसीयसीं बद्धातीति [स्थितिबन्धः]।

अयं चापूर्वकरणो द्विधा—क्षपक उपशमकश्च, क्षपणोपशमनार्हत्वात् चैवमुच्यते, राज्यार्ह-कुमारराजवत्, न पुनरसौ क्षपयत्युपश्चमयति वा, तस्य गुणस्थानम् अपूर्वकरणगुणस्थानम् ।

एतच गुणस्थानं प्रपन्नानां कारुत्रयवर्तिनो नानाजीवानपेक्ष्य सामान्यतोऽसञ्च्येयरोकाकाश-

९ सम्यग्दर्शनसिंहतः गृहन् विरितमात्मशक्त्या । एकव्रतादिचरिमः अनुमतिमात्रं इति देशयतिः ॥ २ °यसी दलिकस्यात्पस्यापव<sup>°</sup> खा ॥

भदेशभगाणान्यध्यवसायस्थानानि भवन्ति । कथं पुनस्तानि भवन्ति । दिनेयजनानु-भद्दार्थं विशेषतोऽपि प्ररूप्यन्ते इह तावदितं गुणस्थानकमन्तर्मृहृर्तकारुपमाणं भवति । तत्र च प्रथमसमयेऽपि ये प्रपन्नाः प्रपद्यन्ते प्रपत्यन्ते च तद्पेक्षया जवन्यादीन्युरकृष्टान्तान्यसङ्घे-यहोकाकाशप्रदेशप्रमाणान्यध्यवसायस्थानानि रूभ्यन्ते, प्रतिपत्तृणां बहुत्वाद्ध्यवसायानां च विचित्रत्वादिति भावनीयम् ।

ननु यदि कालत्रयापेक्षा क्रियते तदैतद्भुणस्थानकं प्रतिपत्रानामनन्तान्यध्यवसायस्थानानि कस्माद् न भवन्ति ! अनन्तजीवैरस्य प्रतिपत्त्वाद् अनन्तैरेव च प्रतिपत्स्यमानत्वादिति, सत्यम् , स्यादेवं यदि तत्प्रतिपत्तृणां सर्वेषां प्रथक् प्रथिमन्नान्येवाध्यवसायस्थानानि स्युः, तच्च नास्ति, बहुनामेकाध्यवसायस्थांनवर्तित्वादपीति । ततो द्वितीयसमये तदन्यान्यधिकतराण्यध्यवसायस्थानानि लभ्यन्ते, तृतीयसमये तदन्यान्यधिकतराणि, चतुर्थसमये तदन्यान्यधिकतराणीत्येवं तावन्त्रयं यावत् चरमसमयः । एतानि च स्थाप्यमानानि विषमचतुरस्रं क्षेत्रमभिन्यामुवन्ति । तद्यथा—

300000 300000 300000 अत्र भथमसमयज्ञधन्याध्यवसायस्थानात् प्रथमसमयोत्कृष्टमध्यवसायस्थानमनन्तगुणिवशुद्धम् , तसाच द्वितीयसमयज्ञधन्यमनन्तगुणिवशुद्धम् , ततोऽपि द्वितीयसमयज्ञधन्यात् तदुत्कृष्टमनन्तगुणिवशुद्धम् , तसाच तृतीयसमयज्ञधन्यमनन्तगुणिवशुद्धम् , ततोऽपि तदुत्कृष्टमनन्तगुणिवशुद्धमित्येवं तावन्नेयं यावद्

द्विचरमसमयोत्कृष्टात् चरमसमयजघन्यमनन्तगुणविशुद्धम् , ततोऽपि तदुत्कृष्टमनन्तगुणविशुद्ध-मिति । एकसमयगतानि चामून्यध्यवसायस्थानानि परस्परमनन्तमागवृद्ध्यसङ्क्ष्यातमागवृद्धि-सङ्क्ष्यातमागवृद्धिसङ्क्ष्येयगुणवृद्ध्यसङ्क्ष्येयगुणवृद्ध्यनन्तगुणवृद्धिरूपपट्स्थानकपतितानि । युगपदेत-दुणस्थानप्रविष्टानां च परस्परमध्यवसायस्थानस्य व्यावृत्तिरुक्षणा निवृत्तिर्प्यस्तीति निवृत्तिगुण-स्थानकमप्येतदुच्यते, अत एवोक्तं सूत्रे "नियदि अनियदी" इत्यादि ८।

तथा युगपदेतद्गुणस्थानकं प्रतिपन्नानां बहूनामपि जीवानामन्योऽन्यमध्यवसायस्थानस्य व्यावृत्तिः—निवृत्तिर्नास्त्यस्थेति अनिवृत्तिः समकारुमेतद्गुणस्थानकमारूढस्थापरस्य यद्ध्यवसायस्थानं
विवक्षितोऽन्योऽपि कश्चित्तद्वस्येवस्यः । सम्परैति—पर्यटित संसारमनेनेति सम्परायः—कषायोद्यः, बादरः—स्क्ष्मिकिटीकृतसम्परायापेक्षया स्थूरः सम्परायो यस्य स बादरसम्परायः, अनिवृत्तिश्चासौ बादरसम्परायश्च अनिवृत्तिबादरसम्परायः, तस्य गुणस्थानमनिवृत्तिवादरसम्परायगुणस्थानम् । इदमप्यन्तर्भुहूर्तिप्रमाणमेव । तत्र चान्तर्भुहूर्ते यावन्तः समयास्तस्यविद्यानां तावन्त्येवाध्यवसायस्थानि भवन्ति, एकसमयप्रविद्यानामेकस्यैवाध्यवसायस्थानस्थानुवर्तनादिति । स्थापना

प्रथमसमयादारम्य प्रतिसमयमनन्तगुणविद्यद्धं यथोत्तरमध्यवसायस्थानं भवतीति वेदितव्यम् । स चानिवृत्तिबादरो द्विषा—क्षपक उपशमकश्च ९ ।

तथा सूक्ष्मः सम्परायः किट्टीकृतलोभकषायोदयरूपो यस्य सोऽयं सूक्ष्मसम्परायः । सोऽपि द्विधा—क्षपक उपशमको वा, क्षपयति उपशमयति वा लोभमेकमिति कृत्वा, तस्य गुणस्थानं सूक्ष्मसम्परायगुणस्थानम् १०।

९ °स्थानिलानित्वित्तिला° क० घ०॥ २ ततोऽपि तदुत्कृ° क० ख० ग० घ०॥

तथा छाचते केवलज्ञानं केवलदर्शनं चात्मनोऽनेनेति च्छदा-ज्ञानावरणदर्शनावरणमोहनी-यान्तरायकर्मोदयः । सति तस्मिन् केवछस्यानुत्पादात् , तदपगमानन्तरं चोत्पादात् । छद्मनि तिष्ठतीति च्छदास्यः । स च सरागोऽपि भवति इत्यतस्तव्यवच्छेदार्थं वीतरागग्रहणम् । वीतः-विगतो रागः--मायालोभकषायोदयहरो यस्य स वीतरागः, स चासौ छदास्थ्य वीतरागच्छदास्थः। स च क्षीणकषायोऽपि भवति, तस्यापि यथोक्तरागापगमाद् अतस्तद्यवच्छेदार्थम् उपशा-न्तकषायग्रहणम् । "कष शिष" इत्यादिदण्डकषात्रहिंसार्थः, कषन्ति कष्यन्ते च परस्परमस्मिन कषमयन्ते-गच्छन्त्येभिर्जन्तव इति कषायाः-क्रोधादयः, प्राणिन इति कषः-संसारः, उपशान्ताः-उपशमिता विद्यमाना एव सङ्क्रमणोद्धर्तनादिकरणोदयायोग्यत्वेन व्यवस्थापिताः कषाया येन स उपशान्तकषायः, स चासौ वीतरागच्छन्नस्थश्चेति उपशान्तकषायवीतरागच्छ-द्माराः, तस्य गुणस्थानमिति प्राग्वत् । तत्राविरतसम्यग्दष्टेः प्रभृत्यनन्तानुबन्धिनः कषाया उप-शान्ताः सम्भवन्ति । उपशमश्रेण्यारम्ने बनन्तानुबन्धिकषायान् अविरतो देशविरतः प्रमत्तो-Sप्रमत्तो वा सन् उपशमय्य दर्शनमोहत्रितयमुपशमयति । तदुपशमानन्तरं प्रमत्ताऽप्रमत्तगुण-स्थानपरिवृत्तिशतानि कृत्वा ततोऽपूर्वकरणगुणस्थानोत्तरकारुमनिवृत्तिबादरसम्परायगुणस्थाने चारित्रमोहनीयस्य प्रथमं न्पंसकवेदमुपशमयति, ततः स्रीवेदम्, ततो हास्यरत्यरतिशीकभयजु-गुप्सारूपं युगपत् षट्कम् , ततः पुरुषवेदम् , ततो युगपद् अप्रत्याख्यानावरणप्रत्याख्यानावरणौ कोषी, ततः संज्वलनकोषम्, ततो युगपद् द्वितीयतृतीयी मानी, ततः संज्वलनमानम्, ततो युगपद द्वितीयतृतीये माये, ततः संज्वलनमायाम्, ततो युगपद् द्वितीयतृतीयौ लोभौ, ततः सक्ससम्परायगुणस्थाने संज्वलनलोभमुपशमयति इत्युपशमश्रेणिः । स्थापना चेयम् । वि-

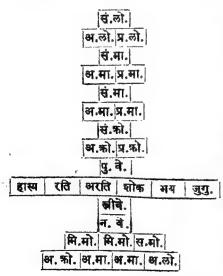

स्तरतस्तूपरोमश्रेणिः स्तोपज्ञशतकटीकायां व्यास्व्याता ततः परिभावनीया । तदेवमन्येष्विप
गुणस्थानकेषु कापि कियतामपि कषायाणामुपशानतत्वसम्भवाद् उपशान्तकषायव्यपदेशः सम्भवति,
अतस्त्रद्यवच्छेदार्थं वीतरागम्रहणम् । उपशान्तकषायवीतराग इत्येतावताऽपीष्टसिद्धौ छद्मस्थमहणं
स्वरूपकथनार्थं, व्यवच्छेद्यामावात्; न द्यच्छमस्थ
उपशान्तकषायवीतरागः सम्भवति यस्य च्छमस्थमहणेन व्यवच्छेदः स्यादिति । असिश्च गुणस्थानेऽष्टाविंशतिरिप मोहनीयम्कृतय उपशान्ता
ज्ञातव्याः । उपशान्तकषायश्च जघन्येनैकं समयं
भवति, उत्कर्षण त्वन्तर्मुद्वते काळं यावत्, तत

कर्ध्वे नियमावसौ प्रतिपतित । प्रतिपातश्च द्वेषा—भनक्षयेणाऽद्वाक्षयेण च । तत्र भनक्षयो मियमाणस्य, अद्धाक्षय उपशान्ताद्धायां समाप्तायाम् । अद्धाक्षयेण च प्रतिपतन् यथैवारूदस्तथैव प्रतिपतित, यत्र यत्र बन्धोदयोदीरणा व्यवच्छिनास्तत्र तत्र प्रतिपतता सता ते आरभ्यन्त इति

वाक्त् । शतिषतंश्च तावत् प्रतिषति यावत् प्रमत्तगुणस्थानम् । कश्चितु ततोऽप्यचस्तनं गुण-स्वानकद्विकं याति, कोऽपि सासादनभावमपि । यः पुनर्भवक्षयेण प्रतिषति स प्रथमसमय एव सर्वाण्यपि वन्धनादीनि करण्यानि प्रवर्तयतीति विशेषः । उत्कर्षतश्चैकस्मिन् भवे द्वौ वारावुपशम-श्रेणि प्रतिपद्यते । यश्च द्वौ वारावुपशमश्चेणि प्रतिपद्यते तस्य नियमात् तस्मिन् मवे स्वपकश्रेण्य-सादः । यः पुनरेकं बारे प्रतिपद्यते तस्य क्षपकश्चेणिर्भवेदपीति । उक्तं च सप्ततिकाचूणी—

को दुवे वारे उवसमसेटिं पिडवजाइ तस्स नियमा तिम्म भवे खवगसेटी नित्थ, जो इकसिं उवसमसेटी पिडवजाइ तस्स खवगसेटी वि हजा ति॥

एव कार्मग्रन्थिकारिम्मायः । आरामाभिषायेण त्वेकस्मिन् भव एकामेव भेणि प्रतिपचते, वर्षं कर्वभाष्ये—

> देवं अप्परिविद्यस्, सम्मते देवमणुयजम्मेस । अनयरसेदिवजं, एमभवेणं च सवाइं ॥ (गा० १०७)

सर्वाणि देशविरत्यादीनि । अन्यत्राप्युक्तम्-

मोहोपराम एकस्मिन्, भवे द्विः स्यादसन्तैतम् । यसिन् मवे तूपशमः, क्षयो मोहस्य तत्र न ॥ इति ।

881

तथा क्षीणाः—अभावमापन्नः कषाया यस्य स क्षीणकषायः । तत्रानन्तानुवन्धिकषायान् प्रथममविरत्तसम्यग्दद्याद्यप्रमत्ते। नेत्र गुणस्थानेषु क्षवितुमारमते, ततो मिथ्यात्वं मिश्रं सम्यव्त्वम्, ततोऽप्रत्याख्यानावरणान् प्रत्याख्यानावरणान् कषायानद्यौ क्षपितुमारमते, तेषु चार्षः क्षपितेष्वेवातिविद्यद्विवशादन्तराल एव स्त्यानिद्वित्रकं नरकद्विकं तिर्यग्द्विकम् एकेन्द्रियद्वी-निद्ययत्वितिवद्यद्विक्रणात्यः आतपम् उद्योतं स्थावरं सूक्षमं साधारणमिति प्रकृतिषोडशकं अपयति । तसिंगद्ध क्षणि कषायाष्टकस्य क्षपितशेषं क्षपयति । ततो नपुंसकवेदं क्षीवेदं हास्यादिक्रकं पुंवेदं संज्वलनं कोषं मानं मायां क्ष्यवति, एताश्च प्रकृतीरनिवृत्तिवादरसम्परायगुणस्थाने क्षपयति, संज्वलनकोभं सूक्ष्यसम्परायगुणस्थान इति क्षपकश्चेणः । स्थापना चेर्षम् । विक्रमतस्तु क्षणकोणस्यस्यं स्थापक्षात्वित्वादा सम्भवति, कापि कियत्तमपि कषायाणां क्षीण-

स्वात् अतस्यान्य कुम्साम् वृत्रात्म नायान्य स्वात् स्वात् । स्वात्म विकास क्वायां विकास हात् । स्वायान्य केवलिनोऽप्यस्ति इति तद्यायच्छेदार्थं क्वास्यप्रहणम् । छ्यस्यप्रहणे च कृते सरामन्यवच्छेदार्थं वीतरामप्रहणम् । वीक्षराम्यासो छ्यस्य वीतरामच्छ्यस्यः । स चोपशान्तकषायोऽप्यस्ति इति तद्यावच्छेदार्थं सीक्षकषायप्रहणम् । सीक्षकषायश्यासो वीतरामच्छ्यस्य सीक्षकषायविक्षरामच्छ्यस्यः, तस्य गुणस्थानं सीक्षकषायविक्षरामच्छ्यस्यगुणस्थानम् १२ इति ।

<sup>े</sup> यो ही वारी उपशमश्रीण प्रतिपश्चते तस्य नियमात्तस्मिन् भन्ने क्षपक्ष्रेणिनीस्ति, य एकवारं उपशम-श्रेणि प्रतिपश्चते तस्य क्षपकश्रेणिरणि भनेविति ॥ २ एकमप्रतिपतिते सम्यक्ते देवसनुजजन्मसु । अन्यतर-श्रेणिकर्वस् एक्सवेन च सर्वाणि ॥ ३ व्ततः क्षण क्षण क्षण क्षण ॥ ४ व्याः क्ष्यमा क्षण ॥ ५ व्यानक्षण क्षण क्षण क्षण ॥ ६ व्यापनाक्ष्योत्वाक्षक्षे क्ष्याक्षकि ॥



तथा योगो वीर्य शक्तिः उत्साहः पराक्रम इति पर्यायाः, स च मनोवाकायलक्षणकुरैण नेदात् तिसः संज्ञा लभते, मनोयोगो वाग्योगः काययोगश्चेति । तथा चोक्तं कर्मप्रकृती—

पैरिणामारुंबणगहणकारणं तेण रुद्धनामतिगं। कज्जन्भासान्नुन्नप्पवेसविसमीकयपएसं॥ (गा० ४)

तत्र भगवतो मनोयोगो मनःपर्यायज्ञानिभिरनुत्तरसुरादिभिर्वा मनसा पृष्टस्य सतो मनसैव देशनात्, ते हि भगवत्वयुक्तानि मनोद्रव्याणि मनःपर्यायज्ञानेनाऽविध्ञानेन वा पश्यन्ति, दृष्ट्रा च ते विवक्षितवस्त्वाकारान्यथानुपपत्या लोकस्क्रपादिवाद्यमर्थमवगच्छन्तीति । वाग्योगो धर्मदेशनादौ । काययोगो निमेषोन्मेषचङ्कमणादौ । ततोऽनेन योगत्रयेण सह वर्तत इति सयोगी "सर्वादेरिन्" (सि० ७-२-५९) इतीन् प्रत्ययः । केवलं-केवलज्ञानं केवळदर्शनं च विद्यते यस्य स केवली, सयोगी चासौ केवली च सयोगिकेवली, तस्य गुणस्वानं सयोगिकेविक्रगुण-स्थानम् १३ ।

तथा न विद्यन्ते योगाः पूर्वोक्ता यस्यासावयोगी । कश्रमयोगित्वमसानुपगच्छिति ? इति चेद् उच्यते—स भगवान् सयोगिकेवली जघन्यतोऽन्तर्ग्रहर्तम् उत्क्रष्टतो देशोनां पूर्वकोटीं विद्यत्य कश्चित् कर्मणां समीकरणार्थं समुद्धातं करोति, यस्य वेदनीयादिकमायुषः सकाशाद- धिकतरं भवति, अन्यस्तु न करोति । यदाहुः श्रीआर्यक्यामपादाः—

सैंबे वि णं भंते ! केवली समुख्यायं गच्छंति ! गोयमा ! नो इणहे समहे ।

१ °णत्रयमे विष्मीकृतप्रदेशम् ॥ १ परिणामालम्बनमहणकारणं तेन लब्धनामित्रकम् । कार्याभ्यासान्योऽन्यप्रदेश-विष्मीकृतप्रदेशम् ॥ ३ सर्वेऽपि खलु भन्दत ! केवलिनः समुद्धातं गच्छन्ति ! गौतम ! नायमर्यः समर्थः । यस्य आयुषा तुल्याने बन्धनैः स्थितिभिश्च । भवोपप्राहिकर्माणि न समुद्धातं स गच्छति ॥ अगला समुद्धातम् अनन्ताः केवलिनो जिनाः । जरामरणविष्रमुक्ताः सिद्धि वरगति गताः ॥

जस्साउएण तुल्लाई, बंधणेहिं ठिईहि य । भवोवग्गाहिकम्माई, न समुग्धायं स गच्छइ ॥ अगंतूणं समुग्धायं, अणंता केवली जिणा । जरमरणविष्पमुका, सिद्धिं वरगई गया ॥ (मज्ञा० पत्र ६०१-१)

अत्र ''बंघणेहिं''ति बध्यन्त इति बन्धनानि ''मुजिपत्यादिभ्यः कर्मोपादाने'' (सि० ५~ ३-१२८) इति कर्मण्यनट्, कर्मपरमाणवस्तैः, रोषं सुगमम् । गत्वा वाऽगत्वा वा समुद्धाः तम् । समुद्धातस्वरूपं च स्वोपञ्चषडगीतिकटीकायां विस्तरतः प्ररूपितं तत एवावधारणी-यम् । भवोपमाहिकर्मक्षपणाय लेक्यातीतमत्यन्ताप्रकम्पं परमनिर्जराकारणं ध्यानं प्रतिपित्सुर्यो-गनिरोघार्थमुपकमते । तत्र पूर्वे बादरकाययोगेन बादरमनोयोगं निरुणद्धि, ततो वाग्योगम्, ततः सक्ष्मकाययोगेन बादरकाययोगम् ; तेनैव सक्ष्ममनोयोगं सक्ष्मवाग्योगं चः सक्ष्मकाययोगं तु सूक्ष्मित्रयमनिवर्तिशुक्क्षधानं ध्यायन् खावष्टम्भेनैव निरुणद्भि, जन्यस्यावष्टम्भनीयस्य योगा-न्तरस्य तदाऽसत्त्वात्। तद्धानसामर्थ्याच वदनोदरादिविवरपूरणेन सङ्कृचितदेहत्रिभागवर्तिप्रदेशो भवति । तदनन्तरं संमुच्छिन्नकियमपतिपाति शुक्रुध्यानं ध्यायन् मध्यमपतिपत्त्या इसपद्माक्ष-रोद्रिरणमात्रं कारूं शैलेशीकरणं प्रविशति । तत्र शैलेशः—मेरुः तस्येयं स्थिरता—साम्यावस्या शैलेशी, यहा सर्वसंवरः शीर्ढं तस्य य ईशः शीलेशः तस्येयं योगनिरोधावस्था शैलेशी, तस्यां करणं-पूर्वविरचितशैलेशीसमयसमानगुणश्रेणीकस्य वेदनीयनामगोत्राख्याऽघातिकर्मत्रितयस्याऽ-सद्येयगुणया श्रेण्या आयुःशेषस्य तु यथाखरूपस्थितया श्रेण्या निर्जरणं शैलेशीकरणम् । तचासौ प्रविद्योऽयोगी स चासौ केवली च अयोगिकेवली। अयं च शैलेशीकरणचरमसमयानन्तरमुच्छि• न्नवतुर्विधकर्मबन्धनत्वाद् अष्टमृत्तिकालेपलिप्ताऽघोनिममकमाऽपनीतमृत्तिकालेपजलतलमर्यादो-ध्वेगामितथाविधाऽलाबुवद् ऊर्ध्वे लोकान्ते गच्छति, न परतोऽपि, मस्यस्य जलकस्पगत्युपष्ट-म्मिषमीस्तिकायाऽभावात् । स चोध्वै गच्छन् ऋजुश्रेण्या यावत्त्वाकाशपदेशेष्विहावगाढ-स्तावत एव प्रदेशानूर्ध्वमप्यवगाहमानो विवक्षितसमयाच समयान्तरमसंस्पृशन् गच्छति । तदक्तमावश्यकवृणीं-

जैतिए जीवो अवगाढो तावइयाए ओगाहणाए उहुं उज्जुनं गच्छइ न वंकं, बीयं च समयं न फुसइ ॥ (पूर्वार्द्ध पत्र ५८२) इति ॥

दुःषमान्धकारनिमम् जिनप्रवचनप्रदीपप्रतिमाः श्रीजिनभद्रगणिपूज्या अप्याहुः—
पज्जैतमित्तसित्तस्स जित्याइं जहन्नजोगिस्स ।
हुंति मणोद्वाइं, तबावारो य जम्मत्तो ॥ (विशेषा० गा० ३०५९)
तदसंखगुणविहीणं, समए समए निरुंभमाणो सो ।
मणसो सबनिरोहं, कुणइ असंखिज्जसमएहिं ॥ (विशेषा० गा० ३०६०)

१ समुत्सन कि खा गा घा छ। १ यान त्यां जीनो प्रवासक्तावस्वाध्यगाहनया कर्ष्वमृजुकं गच्छति न वक्षम्, द्वितीयं च समयं न स्रृप्तति ॥ ३ पर्याप्तमात्र मेकिनो यावन्ति जघन्ययोगिनः । भवन्ति भनो इत्याणि तथापारक यनमात्रः ॥ तदसङ्ख्यगुणि विहीनं समये समये निहन्धानः सः । मनसः सर्वनिरोधं करोत्यसङ्क्ष्येयसमयः ॥

पैजात्तमित्तविदियजहन्नवहजोगपज्जया जे उ । तदसंखगुणविद्यीणे, समए समए निहंमंती ॥ (विशे० गा० ३०६१) सव्ववइजोगरोहं, संखाईएहिं कुणइ समएहिं। तत्तो य सुहुमपणयस्स पढमसमओववन्नस्स ॥ (विशेषा० गा० ३०६२) जो किर जहन्नजोगो, तदसंखिज्जगुणहीणमिकेके । समए निरुंभगाणो, देहतिभागं च मुंचंतो ॥ ( विशेषा० गा० ३०६३ ) रुंभइ स कायजोगं, संखाईएहिं चेव समएहिं। तो कयजोगनिरोहो, सेलेसीमावणामेइ ॥ ( विदोषा० गा० ३०६४ ) हस्सक्खराइं मज्झेण जेण कालेण पंच भन्नति । अच्छइ सेलेसिगओ, तत्तियमेतं तओ कालं॥ (विशेषा० गा० ३०६८) तणुरोहारंभाओ, झायइ सुहुमकिरियानियाँहं सो। वोच्छित्रकिरियमप्पडिवाई सेलेसिकालम्मि ॥ (विशेषा० गा० ३०६९) तदसंखेजगुणाए, गुणसेढीइ रइयं पुरा कम्मं । समए समए खेविडं, कमेण सबं तिहं कम्मं ॥ (विशेषा० गा० ३०८२) उजुसेढीपडिवन्नो, समयपएसंतरं अफुसमाणो । एगसमएण सिज्झइ, अह सागारोवउत्तो सो ॥ (विशेषा०गा०३०८८) इति तस्य गुणस्थानमयोगिकेवलिगुणस्थानम् १४ इति ॥ २ ॥

व्याख्यातानि सभावार्थानि चतुर्दशापि गुणस्थानानीति । अथ यथैतेष्वेव गुणस्थानेषु भगवता बन्धमुदयमुदीरणां सत्तां चाऽऽश्रित्य कर्माणि क्षपितानि तथा बिभणिषुः प्रथमं तावद् बन्धमा-श्रित्य क गुणस्थाने कियत्यः कर्मशकृतयो व्यवच्छित्राः ? इत्येतद् बन्धस्यक्षणकथनपूर्वकं प्रचि-कटिष्युराह—

## अभिनवकम्मरगहणं, बंघो ओहेण तत्थ वीस सयं। तित्थयराहारगदुगवज्ञं मिच्छिम्म सत्तरसयं॥ ३॥

मिथ्यात्वादिभिहेंतुभिरभिनवस्य-नृतनस्य कर्मणः-ज्ञानावरणादेर्प्रहणम्-उपादानं बन्ध इत्युच्यते । 'ओधेन' सामान्येनैकं किश्चिद्रुणस्थानकमनाश्चित्यत्यर्थः । ''तत्थ'' ति तत्र

<sup>9</sup> पर्याप्तमात्रद्वीन्द्रियज्ञचन्यवचीयोगपर्यया ये तु । तदसञ्ज्ञयगुणविहीनान् समये समये निरुन्धानः ॥ सर्वबनोयोगरोधं सञ्ज्ञ्यातीतैः करोति समयैः । ततश्च स्क्ष्मपनकस्य प्रथमसमयोपपनस्य ॥ यः किल जघन्यबोगस्तदसञ्ज्ञ्ययगुणहीनमेकैकस्मिन् । समये निरुन्धानो देहन्निमागं च मुखन् ॥ रुणदि स काययोगं सञ्ज्ञ्यातीतेरेव समयैः । ततः कृतयोगनिरोधः शैलेशीभावनामेति ॥ हस्ताक्षराणि मध्येन येन कालेन पद्य भण्यन्ते ।
आस्ते शैलेशीगतः तावन्मानं सकः कालम् ॥ तनुरोधारम्माद् ध्यायति स्क्ष्मक्रियानिवृत्तिं सः । व्युच्छिनकियमप्रतिपाति शैलेशीकाले ॥ तदसञ्ज्ञ्ययगुणायां गुणश्रेणौ रचितं पुरा कर्म । समये समये क्षपियला
क्रमेण सर्वं तत्र कर्म ॥ ऋजुश्रेणिप्रतिपन्नः समयप्रदेशान्तरमस्युशन् । एकसमयेन सिध्यति अथ साकारोपयुक्तः सः ॥ २ खिवयं कमसो सेलेशिकालेणं ॥ इति भाष्यो पाठः ॥

बन्धे 'विंशं शतं' विंशत्युत्तरं शतं कर्मप्रकृतीनां भवतीति शेवः । तथाहि मतिज्ञानावरणं भ्रतज्ञानावरणम् अवधिज्ञानावरणं मनःपर्यायज्ञानावरणं केवल्जानावरणमिति पश्चधा ज्ञाना-बरणम् । निद्रा निद्रानिद्रा प्रचला पचलापचला स्त्यानिद्धः चक्षर्वर्शनाक्रणम् अचक्षर्दर्शनाव-रणम् अविदर्शनावरणं केवल्ड्रशनावरणमिति नवनिधं दर्शनावरणम् । वेदनीयं द्विघा-सातवेदनीयम् असातवेदनीयं च । मोहनीयमष्टाविंशति भेदम् , तवाथा--मिध्यात्वं सम्यग्नि-ध्यात्वं सम्यक्त्वमिति दर्शनिक्षकम् , अनन्तानुबन्धी कोधो मानो माया छोभः ४ ख्यानावरणः कोघो मानो माया छोभः ४ मत्याख्यानावरणः कोघो मानो माया छोभः ४ संज्वलवः कोषो मानो माया कोभः ४ इति षोडश कषायाः, स्त्री पुमान् नपुंसकमिति वेद-त्रयम्, हास्यं रतिः अरतिः शोको भयं जुगुप्सेति हास्यषट्कम्, मिलितं नव नोकषायाः । आयुश्यत्यो नरकायः तिर्यगायः मनुष्यायः देवायरिति । अथ नामकर्म द्विचत्वारिशद्विधम् . तद्यथा--चतुर्दश पिण्डपकृतयः अष्टौ प्रत्येकपकृतयः त्रसदशकं स्थावरदशकं चेति । तत्र पिण्डपकृतय इमाः —गतिनाम जातिनाम शरीरनाम अङ्गोपाङ्गनाम बन्धननाम सङ्घातननाम संहनननाम संस्थाननाम वर्णनाम गन्धनाम रसनाम स्पर्शनाम आनुपूर्वीनाम विहायोगति-नामेति । आसां मेदा दर्शन्ते -- नरकतिर्यव्यनुष्यदेवगतिनामभेदात् चतुर्धा गतिनाम, एके-न्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियपश्चेन्द्रियजातिनामेति पञ्चधा जातिनाम, औदारिकवैकिया-SSहारकतैजसकार्मणशरीस्नामेति पश्चधा शरीरनाम, औदारिकाङ्गोपाङ्गं वैकियाङ्गोपाङ्गम् आहारकाङ्गोपाङ्गनामेति त्रिधाऽङ्गोपाङ्गनाम, बन्धननाम पश्चधा औदारिकबन्धनादि शरीरवत्, एवं सङ्घातनमपि, संहनननाम पद्मेदम् -- वज्रऋषभनाराचम् ऋषभनाराचं नाराचम् अर्धना-राचं कीलिका सेवार्त चेति, संस्थाननाम षड्डिधं -समचतुरसं न्यमोधपरिमण्डलं सादि वामनं कुछं हुण्डं चेति, वर्णनाम पश्चधा—कृष्णं नीलं लोहितं हारिद्रं शुक्कं चेति, गन्धनाम द्विधा-सुरेभिगन्धनाम दुरभिगन्धनामेति, रसनाम पञ्चा-तिक्तं कद्वकं कषायम् अन्छं मधुरं चेति, स्पर्शनाम अष्टथा—कर्कशं मृद् लघु गुरु शीतम् उष्णं खिग्धं रूक्षं च, आनुपूर्वी हायोगतिः अप्रशस्तविहायोगतिरिति आसां चतुर्दशिण्डपकृतीनामुत्तरभेदा अमी पश्चविद्यः। प्रत्येकप्रकृतयस्त्विमाः-पराधातनाम उपधातनाम उच्छासनाम आतपनाम उद्योतनाम अग्-रुरुषुनाम तीर्थकरनाम निर्माणनाभेति । त्रसदञ्चकमिदम् -- त्रसनाम बादरनाम पर्याप्तनाम प्रत्येकनाम स्थिरनाम राभनाम सभगनाम सस्वरनाम आदेयनाम यशःकीर्तिनामेति । स्थावरदशकं पुनरिदम् - स्थावरनाम सुक्ष्मनाम अपर्याप्तनाम साधारणनाम अस्थिरनाम अध्यसनाम दुर्भगनाम दुःखरनाम अनादेयनाम अयशःकीर्तिनामेति । पिण्डमकृत्युत्तरभेदाः पञ्चषष्टिः पत्येकप्रकृत-योऽष्टी त्रसदशकं स्थावरदशकं च सर्वमीलने त्रिनवतिः । गोत्रं द्विषा-उन्नेगीत्रं नीचैगीत्रं च । अन्तरायं पश्चधा --दानान्तरायं लामान्तरायं मोगान्तरायम् उपभोगान्तरायं नीर्यान्तरायं चेति । एवं च कृत्वा ज्ञानावरणे कर्मश्रकृतयः पश्च ५ दर्शनावरणे नव ९ वेदनीये द्वे २ मोहनीयेऽष्टा-

९ °पात्रमिति ख० ग०॥ २ °रिभनाम अधुरिमना° क० खा० श०॥

विश्वतिः २८ आयुषि चतसः ४ नामि त्रिनवतिः ९३ गोते हे २ अन्तराये पश्च ५ सर्वषिण्डेऽ
हाक्तारिश्चं शतं भवति, तेन च सत्तायामधिकारः । उदयोदीरणयोः पुनरौदारिकादिवन्धनानां
पञ्चानामौदारिकादिसङ्घातनानां च पञ्चानां यथाखमौदारिकादिषु पञ्चसु शरीरेष्वन्तर्मावः ।
वर्णगन्धरसस्पर्धानां यथासङ्क्ष्यं पञ्चद्विपञ्चाऽष्टमेदानां तद्भेदकृतां विश्वतिमपनीय तेषामेव
चतुर्णामभिन्नानां ग्रहणे घोडशकमिदं बन्धनसङ्घातनसहितमष्टचत्वारिश्चशताद् अपनीयते, शेषेण
हार्वशेन शतेनाधिकारः । बन्धे तु सम्यग्मिध्यात्वसम्यक्त्वयोः सङ्कमेणेव निष्पावमानत्वाद्
भन्धो न सम्मवतीति तयोद्वाविंशतिशताद् अपनीतयोः शेषेण विंशत्युत्तरशतेनाऽधिकार इति
प्रकृतिसमुत्त्कीर्तना कृता । प्रकृत्वर्थः स्त्रोप्तकर्मविपाकटीकायां विस्तरेण निरूपिकस्त्रत
प्रवावधार्य इत्यलं प्रसङ्गेन । प्रकृतं प्रस्तुमः । तत्र बन्धे सामान्येन विश्वं शतं भवतीति
प्रकृतस् । तदेव च विंशं शतं 'तीर्थकराहारकद्विकवर्जं' तीर्थकराहारकद्विकरहितं सत्त्
''मिच्छिन्मिं' ति मीमसेनो भीम इत्यादिवत् परवाच्यस्वार्थस्व पर्वकदेशेनाऽप्यमिधानदर्शनात्
मिष्वात्वे मिथ्यादृष्टिगुणस्थान इत्यर्थः । एवमुत्तरेष्विष पत्वाच्येषु पर्वकदेशवयोगो द्रष्टव्यः ।
'सत्तरसयं' ति सप्तदशाधिकं शतं सप्तदशशतं बन्धे मवतीति । अयमत्रामिप्रायः—तीर्थकर-नाम तावत् सम्यक्त्वगुणनिमित्तमेव बध्यते, आहारकश्वरीराऽऽहारकान्नोपाङ्गरक्षणमाहारकद्विकं त्वप्रमत्त्वना संयमेनेव । यद्क्तं श्रीश्वश्वर्मस्रिपादैः शक्के—

सम्मैचगुणनिमित्तं, तित्थवरं संजमेण आहारं । ( मा॰ ४४ ) इति ।

मिट्यादृष्टिगुणस्थाने एतत्मकृतित्रयवर्जनं कृतम्, शेषं पुनः सप्तद्शशतं मिथ्यात्वादिभिष्टंतुभिर्वध्यत इति मिथ्यादृष्टिगुणस्थाने तद्गन्य इति ॥ ३ ॥ नन्वेता मिथ्यादृष्टिपायोग्याः सप्तदशशतसङ्ख्याः सर्वा अपि प्रकृत्य उत्तरगुणस्थानेषु गच्छन्त्युत काश्चिदेव ! इत्याशङ्ग्याह—

नरयतिग जाइथावरचउ हुंडायविध्वद्वनपुमिच्छं। सोलंतो इगहियसउ, सासणि तिरिथीणदुहमतिगं॥ ४॥

'नरकत्रिकं' नरकगतिकरकानुक्वींनरकायुर्वक्षणम् "बाद्द्रवादस्य उ" ति चतुःशब्दस्य प्रत्येकमिसम्बन्धाद् 'बातिबद्धक्कम्' एकेन्द्रियजातिद्वीन्द्रियजातित्रीन्द्रियजातिच्छिर्दिक्कातिलकर्ष 'स्थावरचतुर्कं' सावरस्क्ष्मप्रमाप्तिसाधारणरुक्षणं, हुण्डम् आतपं छेदष्टष्ठं "नपु" ति
वपुंसकवेदः "मिच्छं" ति शिष्टवात्वमित्वेतासां "सोछंतु" ति वोद्यशानां प्रकृतीनां मिश्यादृद्धिगुणस्थाने 'तत्र माव उत्तरकात्वान्यः' इत्येवंरुक्षणोऽन्तो विनाशः क्षयो मेदो व्यवच्छेद उच्छेष्ट् इति पर्यायाः । इत्यमत्र भावना—एता हि वोदश्च प्रकृतयो मिथ्यादृद्धिगुणस्थान एव वन्धमायान्ति, निथ्यात्वमत्ववत्वादेशासाम् ; नोत्तरत्र सास्वादनादिषु, मिश्यात्वामावदेव । मत्त
एताः प्रायो नारकेकेन्द्रियविकक्षेन्द्रययोग्यत्वाद् अत्यन्ताऽशुभत्वाच मिथ्यादृद्धिदेव वज्ञातीति सप्तदश्चतात् एवाँकाद् एतदपगमे शेषमेकोत्तरं प्रकृतिशतमेवाविरत्वादिदेतुनिः सास्यादने वन्ध्यायाति, अत एकाद्द् — "इगहियसय सास्रि" ति एकाधिकशतं सास्वादने वध्यते ।
"इगहियसय" इत्यत्र विभक्तिकोपः प्राकृतत्वात् । एवमन्यत्रापि विभक्तिकोपः प्राकृतरुक्षण-

९ सम्यक्लगुणनिमित्तं शी**र्वेडपं बाग**मेगाहारम् ॥

बशादबसेयः । ''तिरिथीणदुहगतिगं'' ति । त्रिकश्च्दः प्रत्येकं सम्बध्यते, 'तिर्थक्त्रिकं' तिर्य-गातितिर्थगानुपूर्वीतिर्थगायुर्छक्षणं 'स्त्यानर्द्धित्रकं' निद्रानिद्राप्तचलापचलास्त्यानर्द्धित्ररूपं 'दुर्भ-गत्रिकं' दुर्भगदुःस्वराऽनादेयस्रूपमिति ॥ ४ ॥

अणमज्झागिइसंघयणचउ निउज्जोयकुखगइतिथ ति । पणवीसंतो मीसे, चउसयरि दुआउयअबंघा ॥ ५ ॥

चतुःशब्दस्य प्रत्येकं योजनात् "अण" ति अनन्तानुबन्धिनतुष्कम् अनन्तानुबन्धिकोधमानमायालोभास्त्यम् , मध्याः—मध्यमा आधन्तवर्जा आकृत्तयः—संस्थानािन मध्याकृतयः
तासां चर्तुष्कं—न्यप्रोधपरिमण्डलसंस्थानं सादिसंस्थानं वामनसंस्थानं कुळ्नसंस्थानमिति, तथा
काकाक्षिगोलकन्यायात् मध्यशब्दस्यात्रापि योगः, ततो मध्यानि—मध्यमािन प्रथमान्तिमवजािन संहननािन—अस्थिनिचयात्मकािन तेषां चतुष्कम्—ऋषभनाराचसंहननं नाराचसंहननम्
अर्धनाराचसंहननं कीलिकासंहननमिति, "निउ" ति नीचैगीत्रम् , उद्योतम् , कु—कुत्सिताऽप्रशक्ता खगितः—विहायोगितः कुत्वगितः अप्रशक्तावहायोगितिरित्यर्थः, "रिथ" ति स्रीवेद
इत्येतासां पद्यविशतिमकृतीनां सास्वादनेऽन्तः, अत्र बध्यन्ते नोत्तरत्रत्यर्थः, यतोऽनन्तानुवन्धिपत्ययो श्वासां बन्धः, स चोत्तरत्र नास्तीति । तत्रश्चेकाधिकशतात् पद्यविशत्यपगमे "मीिसि" ति
'मिश्रे' सम्यग्मिध्यादृष्टिगुणस्थाने षद्सप्ततिर्वन्धे भवति । ततोऽपि "दुआउयअवंध" ति द्वयोमेनुष्यायुर्देवायुक्तरबन्धो द्वायुरवन्धस्तसाद् द्वायुरवन्धादिति हेतोश्चतुःसप्ततिर्भवति । इदमुक्तं
भवति—इह नारकतिर्थगायुषी यथासक्कां मिथ्यादृष्टिसास्वादनगुणस्थानयोर्व्यविश्वति । इत्यक्तं भवति—इह नारकतिर्थगायुषी यथासक्कां मिथ्यादृष्टिसास्वादनगुणस्थानयोर्व्यविश्वति । उक्तं च—
सम्मामिच्छिददृति, आउयवंधं पि न करेह । ति ।

ततः षट्सप्ततेरायुर्द्रयापगमे चतुःसप्ततिर्भवतीति ॥ ५ ॥

## सम्मे सगसयरि जिणाउबंधि वहर नरतिग बियकसाया। उरलदुगंतो देसे, सत्तद्वी तिअकसायंतो॥ ६॥

"सम्मि" वि अविरतसम्यग्दृष्टिगुणस्थाने "सगसयिर" वि सप्तसप्तिमकृतीनां बन्धो भवति । कथम् १ इति चेद् उच्यते—पूर्वोक्तेव चतुःसप्तिः "जिणाउबंधि" वि तीर्थकरनाममनुष्या-युर्वेवायुर्द्रयबन्धे सित सप्तसप्तिभवति । एतदुक्तं भवति—तीर्थकरनाम तावत् सम्यक्त्व-प्रत्ययादेवात्र बन्धमायाति, ये च तिर्थनमनुष्या अविरतसम्यग्दृशस्ते देवायुर्वध्वन्ति, ये तु नारकदेवास्ते मनुष्याँयुर्वधन्ति, ततोऽत्रेयं प्रकृतित्रयी समधिका रुभ्यते, सा च पूर्वोक्तायां चतुःसप्ततौ क्षिप्यते जाता सप्तसप्तिरिति । "वइर" वि वज्रवभनाराचसंहननं "नरतिय" वि नरत्रिकं—नरगतिनरानुपूर्वीनरायुर्वक्षणं "वियकसाय" वि द्वितीयकषायाः—अप्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायाङोभाः "उरलदुग" वि औदारिकद्विकम्—औदारिकशरीरौदारिकाक्नोपाक्रस्थण-मित्येतासां दशपकृतीनामविरतसम्यग्दृष्टावन्तो भवति, एता अत्र बध्यन्ते नोत्तरत्रेत्यर्थः । अय-

१ ° ६ मध्याकृतिचतुष्कं न्य १ खा ॥ २ ० ६ संहननचतुष्कम् — १ क खा छ छ ॥ ३ सम्यग्निसध्यादृष्टिरायुर्बन्धमपि न करोति ॥ ४ ० युनिर्वर्तयन्ति, क स्व ॥

मत्रामिपायः — द्वितीयकषायांस्तावत् तदुदयाभावात्र बञ्चाति देशविरतादिः; कषाया सनन्तानु-बन्धिवर्जा वेद्यमाना एव बध्यन्ते, "'जे वेएइ ते बंधइ" इति वचनात्; अनन्तानुबन्धिनस्तु चतुर्विश्वतिसत्कर्माऽनन्तवियोजको मिध्यात्वं गतो बन्धाविष्ठकामात्रं कालमनुदितान् बधाति ।

यदाहुः सप्ततिकाटीकायां मोहनीयचतुर्विशतिकावसरे श्रीमलयगिरिपादाः—

इह सम्यग्दृष्टिना सता केनचित् प्रथमतोऽनन्तानुबन्धिनो विसंयोजिताः, एतावतैव स विश्रान्तो न मिध्यात्वादिक्षयाय उद्युक्तवान्, तथाविधसामग्र्यभावात् । ततः कालान्तरेण मिध्यात्वं गतः सन् मिध्यात्वप्रत्ययतो म्योऽप्यनन्तानुबन्धिनो बन्नाति । ततो बन्नाविकां यावत् नाद्याप्यतिकामित तावत् तेषामुदयं विना बन्ध इति । (पत्र १३५-२)

नरित्रकं पुनरेकान्तेन मनुष्यवेद्यम्, औदारिकद्विकं वज्रऋषभनाराचसंहननं च मनुष्य-तिर्थगेकान्तवेद्यम्, देशविरतादिषु देवगतिवेद्यमेव बिशाति नान्यत्, तेनासां दशपक्वतीनाम-विरतसम्यग्दृष्टिगुणस्थानेऽन्तः। तत एतत् प्रकृतिदशकं पूर्वोक्तसप्तसप्ततेरपनीयते, ततः "देसे सत्तिष्टि" ति 'देशे' देशविरतगुणस्थाने सप्तषिर्विद्यते "तियकसायंतु" ति तृतीयकषायाणां— प्रत्याख्यानावरणकोधमानमायाङोभानां देशविरतेऽन्तः, तदुत्तरेषु तेषामुदयामावाद् अनुदितानां चाबन्धात् "जे वेयद्द ते बंधद्र" इति वचनाद् इति भावः। एतच प्रकृतिचर्तुष्कं पूर्वोक्तसर-षष्टेरपनीयते ॥ ६ ॥ ततः—

## तेविट पमत्ते सोग अरह अधिरदुग अजस अस्सायं। बुच्छिज छच सत्त व, नेइ सुराउं जया निद्धं॥ ७॥

"तेविह पमित्र" ति त्रिषष्टिः प्रमत्ते बध्यते । शोकः अरतिः "अधिरदुगं" ति अक्षिरिद्धिकम्-अक्षिराऽशुमरूपम् "अजसं" ति अयशःकीर्तिनाम असातिमित्येताः षद् प्रकृतयः प्रमत्ते
"वुच्छिज्ज" ति प्राकृतत्वादादेशस्य व्यवच्छिद्यन्ते—शीयन्ते बन्धमाश्रित्येति भावः । यद्वा
सप्त वा व्यवच्छिद्यन्ते । कथम् १ इत्याह—"नेइ सुराउं जया निद्वं" ति यदा कश्चित् प्रमत्तः
सन् सुरायुर्वन्द्वुमारभते निष्ठां च नयति सुरायुर्वन्धं समापयतीत्यर्थः तदा पूर्वोक्ताः षद्
सुरायुःसहिताः सप्त व्यवच्छिद्यन्त इति ॥ ७ ॥

### गुणसिंह अप्पमस्ते, सुराउबंधं तु जह हहागच्छे। अन्नह अहावन्ना, जं आहारगदुगं बंधे॥ ८॥

"गुणसिट्ट" ति एकोनषष्टिरप्रमत्ते बध्यत इति शेषः । कथम् ई इत्याह—'सुरायुर्बधन्' देशायुर्बन्धं कुर्वन् यदि चेद् 'इह' अप्रमत्तगुणस्थान आगच्छेत् । इयमत्र भावना—सुरा-सुर्बन्धं हि प्रमत्त प्वारमते नाऽप्रमत्तादिः, तस्यातिविशुद्धत्वात्, आयुष्कस्य तु घोलनापरिणा-मेनैव बन्धनात्, परं सुरायुर्बधन् प्रमते किश्चित् सावशेषे सुरायुर्बन्धेऽप्रमत्तेऽप्यागच्छेत्, अत्र च सावशेषं सुरायुर्विष्ठां नयति तत एकोनषष्टिरप्रमत्ते भवति ''देवाँउयं च इकं, नायबं अप्यमत्तिम् ।'' इति वचनात् । "अत्रह अद्वावन्त" ति अन्यथा यदि सुरायुर्बन्धः प्रमत्तेनार्क्यः प्रमत्तेनैव निष्ठां नीतस्ततोऽष्टापञ्चाशद्पमत्ते भवतीति ।

१-- २ मान् वेदयते तान् बाग्नाति ॥ ३ °तुष्टयं खा० ग०॥ ४ देवायुष्कं चैकं ज्ञातन्यमप्रमत्ते ॥ क ११

ननु यदि पूर्वोक्तत्रिषष्टेः शोकाऽरत्यस्थिरद्विकाऽयशोऽसातलक्षणं प्रकृतिषद्कमपनीयते तर्हि सा सप्तपञ्चाशद् भवति, अथ सुरायुःसहितं पूर्वोक्तप्रकृतिषद्कमपनीयते तर्हि षद्पञ्चाशत्, ततः कथमुक्तमेकोनषष्टिरष्टपञ्चाशद्वाऽप्रमते ! इत्याशङ्क्ष्याह—"जं आहारगदुगं बंधे" ति 'यद्' यसात् कारणाद् आहारकद्विकं बन्धे भवतीति शेषः । अयमत्राशयः—अप्रमत्तयतिसम्बन्धिना संयमविशेषणाऽऽहारकद्विकं बध्यते, तत्तेह लभ्यत इति पूर्वापनीतमप्यत्र क्षिप्यते, ततः षद्पञ्चा- श्वद् आहारकद्विकक्षेपेऽष्टापञ्चाशद् भवति, सप्तपञ्चाशत् पुनराहारकद्विकक्षेपे एकोनषष्टिरिति ॥८॥

अडवन्न अपुव्वाइमि, निह्दुगंतो छपन्न पणभागे।
सुरदुग पणिदि सुम्बगइ, तसनव उरलविणु तणुवंगा॥९॥
समचउर निमिण जिण वन्नअगुरूलघुचउ छलंसि तीसंतो।
चरमे छवीसबंधो, हासरईकुच्छभयभेओ॥१०॥

"अडवन्न अपुन्नाहमि" ति । इह किलाऽपूर्वकरणाद्धायाः सप्त भागाः कियन्ते । तत्राऽपूर्वस्य-अपूर्वकरणस्यादिमे-प्रथमे सप्तभागेऽष्टापञ्चाशत पूर्वोक्ता भवति । तत्र चाचे सप्तभागे निद्रा-द्विकस्य-निदापनलालक्षणस्यान्तो भवति, अत्र वध्यते नोत्तरत्रापि, उत्तरत्र तद्बन्धाध्यवसाय-स्थानाभावात्, उत्तरेव्वप्ययमेव हेतुरनुसरणीयः । ततः परं षट्पञ्चाशद् भवति । कथम् ! इत्याह-"पणभागि" ति पञ्चानां भागानां समाहारः पञ्चभागं तस्मिन् पञ्चभागे, पञ्चसु मागे-ष्वित्यर्थः । इत्युक्तं भवति —अपूर्वकरणाद्वायाः सप्तस्तु भागेषु विवक्षितेषु प्रथमे सप्तभागेऽ-ष्टपञ्चाशत्, तत्र च व्यवच्छित्रनिद्राप्रचलापनयने षट्पञ्चाशत्, सा च द्वितीये सप्तमागे तृतीये सप्तभागे चतुर्थे सप्तभागे पश्चमे सप्तभागे पष्ठे सप्तभागे भवतीत्यर्थः । तत्र च पष्ठे सप्तमागे आसां त्रिंशत्पक्कतीनामन्तो भवति इत्याह—''सुरद्ग्ग'' इत्यादि । सुरद्विकं-सुरगति-सुरानुपूर्वीरूपं "पणिंदि" वि पश्चेन्द्रियजातिः, सुलगतिः-प्रशस्तविहायोगतिः "तसनव" वि त्रसनवकं-त्रसबादरपर्याप्तप्रत्येकस्थिरशुभस्रभगसुस्तराऽऽदेयलक्षणं ''उरल विणु''ति औदारि-कशरीरं विना औदारिकाक्रोपाक्रं च विनेत्यर्थः "तणु" ति तनवः-शरीराणि "उवंग" ति उपाक्ने । इदमुक्तं भवति —वैकियशरीरम् आहारकशरीरं तैजसशरीरं कार्मणशरीरं वैकियाज्ञोन पाइन् आहारकाक्रोपाकं चेति । "समचउर" ति समचतुरस्रसंस्थानं "निमिण" ति निर्माणं "जिण" ति जिननाम-तीर्थकरनामेत्यर्थः "वन्नअगुरुलहुचउ" ति चतुःशब्दस्य प्रत्येकम-मिसम्बन्धाद् वर्णचतुष्कं-वर्णगन्धरसस्पर्शरूपम्, अगुरुरुषुचतुःकम्-अगुरुरुघूपघातपराघा-तोच्यासरुक्षणमित्येतासां त्रिंशत्प्रकृतीनां ''छलंसि'' ति षष्टोंऽशः—मागः षढंशः, मयूरव्यं-सकादित्वात् समासः, यथा--तृतीयो भागस्तिभाग इति । अत्र डकारस्य छकारो "डो इ:" (सि० ८-१-२०२) इति पाक्रतसूत्रेण तस्मिन् षडंशे । ततः पूर्वोक्तषट्पखाशत इमा-क्षिंशत् प्रकृतयोऽपनीयन्ते शेषाः षड्विंशतिप्रकृतयोऽपूर्वकरणस्य "चरमि" ति चरमे—अन्तिमे सप्तमे सप्तमागे बन्धे लभ्यन्त इत्यर्थः । चरमे च सप्तमागे हास्यं च रतिश्च "कुच्छ" रि कुत्सा च-जुगुप्सा भयं च हास्यरतिकुत्साभयानि तेषां भेदः-व्यवच्छेदो हास्यरतिकुत्साभ-यभेदो भवतीति । एताश्चतसः प्रकृतयः पूर्वोक्तपिडुंशतेरपनीयन्ते, शेषा द्वाविश्वतिः, सा नाऽनिवृत्तिनादरभयमभागे भवतीति ॥ ९-१० ॥ एतदेवाह-

अनियहिभागपणगे, इगेगहीणो दुवीसविहबंघो । पुमसंजलणचडण्हं, कमेण छेओ सतर सुहुमे ॥ ११ ॥

'अनिवृत्तिभागपञ्चके' अनिवृत्तिबादराद्वायाः पञ्चस्र भागेष्वित्यर्थः । स पूर्वोक्तो द्वाविशित्वन्य एकेकहीनो वाच्यः, एकेकिसान् भागे एकेकिस्याः प्रकृतेर्वन्यव्यवच्छेद इत्यर्थः ।
कथम् ! इत्याह—''पुमसंजरूणचउण्हं कमेण छेउ'' ति क्रमेणाऽऽनुपूर्व्या प्रथमे भागे पुंवेदस्य
च्छेदस्तत एकविंशतेर्वन्यः, द्वितीये भागे संज्वरूनकोधस्य च्छेदस्ततो विंशतेर्वन्यः, तृतीये
भागे संज्वरूनमानस्य च्छेदस्तत एकोनविंशतेर्वन्यः, चतुर्थे भागे संज्वरूनमायायाद्रछेदस्ततोऽष्टादशानां बन्धः, पञ्चमभागे संज्वरूनहोभस्य च्छेदः, उत्तरत्र तद्बन्धाध्यवसायस्थानाभावः
छेदहेतुः, संज्वरूनहोभस्य तु वादरसम्परायमत्ययो बन्धः, स चौत्तरत्र नास्तीत्यतद्रछेदस्ततः
सूक्ष्मसम्पराये सप्तदश्यकृतीनां बन्धो भवतीत्यत आह—''सतर सुहुमि'' ति स्पष्टम् ॥११॥

चउदंसणुचजसनाणविग्घद्सगं ति सोलसुच्छेओ। तिसु सायबंघ छेओ, सजोगि बंधंतुणंतो अ॥ १२॥ बंधो सम्मत्तो।

"चउदंसण" ति चतुर्णौ दर्शनानां समाहारश्चतुर्दर्शनं—चक्षुर्दर्शनाऽचश्चर्दर्शनाऽविधदर्शनकेवलदर्शनरूपम् "उच्च" ति उच्चेगोंत्रम् "जस" ति यशःकीर्तिनाम "नाणविश्वदसगं" ति
ज्ञानावरणपञ्चकं विष्ठपञ्चकम्—अन्तरायपञ्चकमुभयमीलने ज्ञानविष्ठदशकमित्येतासां षोडशपक्वतीनां सूक्ष्मसम्पराये बन्धस्योच्छेदो भवति, एतद्बन्धस्य साम्परायिकत्वाद् उत्तरेषु च साम्परायिकस्य कषायोदयलक्षणस्याऽभावादिति । "तिसु सायबंध" ति त्रिषु—उपशान्तमोहक्षीणमोहसयोगिकेवलिगुणस्थानेषु सातबन्धः सातस्य केवलयोगप्रत्ययस्य द्विसामयिकस्य तृतीयसमयेऽवस्थानाभावादिति भावः, न साम्परायिकस्य, तस्य कषायप्रत्ययत्वात् ।

#### आह न माष्यसुधाम्मोनिधिः—

उवसंतखीणमोहा, केवलिणो एगविहबंधौ।

ते पुँण दुसमयिठइयस्स वंधगा न उण संपरायस्सँ । इति ।
''छेओ सजोगि'' त्ति डमरुकमणिन्यायात् सातवन्धशब्दस्येह सम्बन्धस्ततः सयोगिकेवलिगुणस्थाने सातवन्धस्य च्छेदः-व्यवच्छेदः । इह सातवन्धोऽस्ति, योगसङ्गावात् । नोत्तरत्राऽयोगिकेवलिगुणस्थाने, योगामावात् । ततोऽबन्धका अयोगिकेवलिनः । उक्तं च—

सेलेसी पडिवन्ना, अबन्धगा हुंति नायवाँ।

"बंधंतुणंतो अ" ति बन्धस्यान्तोऽनन्तश्च बन्धशब्दस्याऽमे वष्टीलोपः माकृतत्वात् । तत इत्युक्तं भवति—यत्र हि गुणस्याने यासां प्रकृतीनां बन्धहेतुन्यवच्छेदस्तत्र तासां बन्ध-

१ उपशान्तक्षीणमोहा केवलिन एकविधवन्धाः ॥ ३ ते पुनर्द्धिसमयस्थितिकस्य बन्धका न पुनः सम्परा-यस्य ॥ ५ शैकेशी प्रतिपन्ता अवन्धका मवन्ति ज्ञातब्याः ॥ २-४-६ घोडशे पद्याशके कमेण ४१ गायाया उत्तरार्ध ४२ गायायाः पूर्वार्क्षमुत्तरार्द्धं चोपलभ्यते ॥

. ;

स्यान्तः; यथा मिथ्यादृष्टिगुणस्थाने व्यवच्छित्रबन्धानां षोडशानां प्रकृतीनाम्, मिथ्यात्वावि-रितक्षाययोगा बन्धहेतवस्तेषु मिथ्यात्वं तत्रैव व्यवच्छित्रम्, ततश्च मिथ्यादृष्टिगुणस्थाने तासां बन्धस्थान्तः, तत उत्तरेषु कारणवैकल्येन बन्धामावात्; इतरासां बन्धस्थानन्तः, तत उत्तरेष्विप तद्बन्धकारणसाकल्येन बन्धभावादिति । एवमन्येष्विप गुणस्थानेषु प्रकृतीनां स्वस्वबन्धहेतुव्य-बच्छेदाव्यवच्छेदाभ्यां साकल्यवैकल्यवशाद् बन्धस्थान्तोऽनन्तश्च भावनीय इति ॥ १२ ॥

॥ इति श्रीदेवेन्द्रसूरिविरचितायां स्रोपज्ञकर्मस्तवटीकायां बन्धाधिकारः समाप्तः ॥ बन्धाधिकारमेनं, विष्टुण्वता यन्मयाऽर्जितं पुण्यम् । इह कर्मबन्धमुक्तो, लोकः सर्वोऽपि तेनास्तु ॥

साम्प्रतमुदयस्य प्रायस्तत्समानत्वाद् उदीरणायाश्च लक्षणकथनपूर्वकं कस्मिन् गुणसाने कियत्यः प्रकृतयस्तस्य भगवतः क्षीणाः ? इत्येतिनिर्दिश्चराह—

## उद्ओ विवागवेयणमुदीरण अपत्ति इह दुवीससयं। सतरसयं मिच्छे मीससम्मआहारजिणऽणुद्या॥ १३॥

इह कर्मपुद्गलानां यथास्वितिवद्धानामुदयसमयप्राप्तानां यद् विपाकेन—अनुभवनेन वेदनं स उदय उच्यते । "उदीरण अपित" ति कर्मपुद्गलानां यथास्वितिवद्धानां यद् अप्राप्त-कालं वेदनमुदीरणा भण्यते । "इह" ति 'इह' उदये उदीरणायां च "दुवीससयं" ति 'द्विविश्वश्वतं' द्वाभ्यामधिकं विशं शतं द्विविश्वश्वतं मयूरव्यंसकादित्वात् समासः, तत् सामान्यतोऽिषिक्रियत इति शेषः । सप्तदश्वशतं "मिच्छे" ति मिध्याद्वष्टिगुणस्थाने उदये भवति । कथन् इत्याह—"मीससम्मआहारिजणणुदय" ति, मिश्रं च "सम्भ" ति सम्यक्तं च "आहार" ति इहाऽऽहारकश्वदेन सर्वत्राऽऽहारकश्वरीराऽऽहारकाक्षोपाङ्गलक्षणमाहारकद्विकं गृद्यते तत आहारकं च "जिण" ति जिननाम च मिश्रसन्यक्त्वाहारिजनास्तेषामनुदयात् । इदमत्र हृदयम्—मिश्रोदयस्तावत् सम्यग्मध्याद्विगुणस्थान एव भवति, सम्यक्त्वोदयस्तव-विरतसम्यग्दश्वादौ, आहारकद्विकोदयः प्रमत्तादौ, जिननामोदयः सयोगिकेवस्थादौ भवति । तत इदं प्रकृतिपञ्चकं द्वाविशतिशताद् अपनीयते ततो मिध्याद्विगुणस्थाने सप्तदश्चरतं भवतीति ॥ १३॥

### सुहुमतिगायवमिच्छं, मिच्छंतं सासणे इगारसयं। निरयाणुपुव्यिणुद्या, अणधावरइगविगलअंतो ॥ १४॥

स्क्ष्मित्रकं च-स्क्ष्माऽपर्याप्तसाधारणह्मप् आतपं च मिध्यात्वं च स्क्ष्मित्रकातपिमध्यात्वं मिध्यात्वे-मिध्याद्वे-मिध्याद्वे-निध्याद्वे स्य तद् मिध्यात्वान्तम्, एतत्प्रकृतिपञ्चकस्य मिध्यात्वे इन्तो भवतीत्यर्थः । अयमत्राशयः — स्क्ष्मिनाञ्च उदयः स्क्ष्मिकेन्द्रियेषु, अपर्याप्तनाञ्चस्तु सर्वे-प्वप्यपर्याप्तकेषु, साधारणनाञ्चोऽनन्तवनस्पतिषु, आतपनामोदयस्तु बादरप्रथिवीकायिकेष्वेवः न चैतेषु स्थितो जीवः सासादनादित्वं रूमते, नापि पूर्वप्रतिपन्नस्तेषुत्पद्यते, सासादनस्तु

९ °केषु च; क0 घ० ॥

यद्यपि नादरपर्याप्तेकेन्द्रियेषूत्पद्यते तथापि न सस्यातपनामोदयः, तत्रोत्पन्नमात्रस्यासमाप्तशरीर-स्येव सास्वादनत्ववमनात्, समाप्ते च शरीरे तत्राऽऽतपनामोदयो भवति, मिध्यात्वोदयः पुनिमध्यादद्यावेव, तेनैतासां पद्मपक्ततीनां मिध्यादद्याव्यव्यस्यान्तः । तत इदं पकृतिपद्मकं पूर्वोक्तसपदशशताद् अपनीयते शेषं द्वादशशतं सास्वादने उदयं प्रतीत्य भवति, नरकानु-पूर्व्यपनयने चैकादशशतं भवतित्वेतदेवाह—''सासणे इगारसयं नरयाणुपुविणुदय'' चि सास्वादन एकादशशतमुदये भवति, नरकानुपूर्व्यनुदयात्, नरकानुपूर्व्यो उदयो हि नरके वक्रण गच्छतो जीवस्य भवति, न च सास्वादनो नरकं गच्छति ।

#### यदुक्तं मृहत्कर्मस्तवभाष्ये-

नैरयाणुपुष्टियाप, सासणसम्मन्मि होइ न हु उदओ। नरयन्मि जं न गच्छइ, अवणिज्ञइ तेण सा तस्स ॥ (गा० ८)

ततो नरकानुपूर्वी मिथ्यादृष्टिच्यवच्छिलसूक्ष्मित्रकातपमिथ्यात्वरुक्षणप्रकृतिपञ्चकं च सप्त-दशक्षताद् अपनीयते होषं सासादने एकादशक्षतं भवतीति । "अणथावरद्दगिवग्रङ्गंतु" चि "अण" चि अनन्तानुबन्धिनश्चत्वारः क्रोधमानमायारोभाः स्थावरनाम "इग" चि एके-न्द्रियजातिः विकरुाः—पञ्चेन्द्रियजात्यपेक्षयाऽसम्पूर्णा द्वीन्द्रियजातित्रीन्द्रियजातिचतुरिन्द्रिय-जातय इत्यर्थः, इत्येतासां नवानां प्रकृतीनां सास्वादनेऽन्त उदयमाश्रित्य भवति । इयमत्र भावना—अनन्तानुबन्धिनामुद्ये हि सम्यक्त्वरुग्भ एव न भवति ।

यदाहुः श्रीभद्रवाहुस्वामिपादाः--

पैढिमिल्लुयाण उदए, नियमा संजोयणाकसायाणं । सम्मद्दंसणरूंमं, भवसिद्धीया वि न रुहंति ॥ ( आ० नि० गा० १०८ )

नापि सम्यग्मिथ्यात्वं कोऽप्यनन्तानुबन्ध्युदये गच्छति, योऽपि पूर्वपतिपन्नसम्यक्त्वोऽ-नन्तानुबन्धिनामुदयं करोति सोऽपि साखादन एव भवतीत्युत्तरेष्वासामुदयामावः । स्थावरै-केन्द्रियजातिविकलेन्द्रियजातयस्तु यथास्वमेकेन्द्रियविकलेन्द्रियवेद्या एव । उत्तरगुणस्थानानि तु संज्ञिपश्चेन्द्रिय एव प्रतिपद्यते, पूर्वपतिपन्नोऽपि पश्चेन्द्रियेष्वेव गच्छतीत्युत्तरेष्वासामुद्या-भाव इति ॥ १४ ॥

### मीसे सयमणुपुञ्वीणुदया मीसोद्दुएण मीसंतो । चउसयमजए सम्माणुपुञ्चिक्षेवा वियकसाया ॥ १५॥

'मिश्रे' सम्यग्मिध्यादृष्टी शतमुद्ये भवति, कथम् ! इत्याह—''अणुपृत्तीणुद्य'' ति, इहानुपृत्तीशब्देनं तिर्यगानुपृत्तीमनुजानुपृत्तीदेवानुपृत्तीलक्षणा आनुपृत्तीत्रयी गृद्धते तस्या अनुदयात् मिश्रोदयेन च । अयमत्र भावः—नरकानुपूर्वी तावद् उदयमाश्रित्य सास्वादने व्यवव्यिक्षा, इह सा न गृद्धते; शेषमानुपूर्वीत्रिकं मिश्रदृष्टेनोदिति, तस्य मरणाभावात् ''नं सम्म-

१ ° र्ब्युद ॰ स्त्र ० ११० ॥ २ नरकानुपूर्त्याः सासादनसम्यक्तने भवति न सुदयः । नरकं यक्त गच्छति अपनीयते तेन सा तस्य ॥ ३ प्रथमानामुदये नियमात् संगोजनाकषायाणाम् । सम्यग्दर्शनलामं भवसिक्ति अपि न सम्यग्दिमशः करोति कालम् ॥

मीसो कुणइ कालं" इति बचनात्; मिश्रमकृतिः पुनरत्रोदये प्राप्यते, ततः साखादनन्यबच्छिकं प्रकृतिनवकमानुपूर्वितिकं च पूर्वोक्तैकादश्रशताद् अपनीयते शेषा तिष्ठति प्रकृतीनां
नवनवतिः, तत्र मिश्रप्रकृतिपक्षेपे जातं शतमिति । "मीसंतु" ति मिश्रगुणस्थाने मिश्रपकृतेरन्तो भवति, एतदुदये हि मिश्रदृष्टिरेव भवति नान्य इति । "चउसयमजप् सम्माणुपविखेव" ति चतुर्मिरिषकं शतं चतुःशतमुदये भवति, कः इत्याह—'अयते' अविरतसम्यग्दृष्टी, कथ्रम् हत्याह—"सम्म" ति सम्यक्त्वं "अणुपृत्रि" ति आनुपूर्व्यक्षतसस्तासां
क्षेपात्—प्रक्षेपात् । इदमुक्तं भवति—पूर्वोक्तशताद् मिश्रगुणस्थानव्यवच्छिनेका मिश्रमकृतिरपनीयते, शेषा नवनवतिः, तत्र सम्यक्त्वानुपूर्वीचतुष्करुक्षणं प्रकृतिपञ्चकं क्षिप्यते जातं
चतुःशतम्, यतः सम्यक्त्वमत्र गुणे उदयत एव, तथाऽविरतसम्यग्दृशां यथासं चतस्रोऽप्यानुपूर्व्य इति । "वियकसाय" ति द्वितीयकषायाः—अमत्याख्यानावरणाश्यत्वारः क्रोधमानमायाछोभाः ॥ १५॥

#### मणुतिरिणुपुन्ति विजवऽह दुहग अणहज्जदुग सतरछेओ। सगसीइ देसि तिरिगइआउ निजज्जोय तिकसाया॥ १६॥

"मणुतिरिणुपृषि" ति आनुपूर्वीश्रब्दस्य पत्येकं योजनाद् मनुजानुपूर्वी तिर्थगानुपूर्वी "विडवऽह्र" ति वैकियाष्टकं—वैकियशरीरवैकियाङ्गोपाङ्गदेवगतिदेवानुपूर्वीदेवायुर्नरकगतिन-रकानुपूर्वीनरकायुर्वक्षणं दुर्भगम् अनादेयद्विकम्—अनादेयाऽयशःकीर्तिरूपम् इत्येतासां सम्रदश-मकृतीनामविरतसम्यग्दष्टानुद्यं मतीत्य च्छेदो भवति । तत इमाः सप्तदश मकृतयः पूर्वोक्त-चतुःशताद् अपनीयन्ते शेषा "सगसीइ देसि" ति सप्ताशीतिः "देसि" ति देशविरते उदये भवति । इदमत्र तात्पर्यम्—द्वितीयकषायोदये हि देशविरतेर्लाम आगमे निषद्धः; यदागमः—

बीयंकसायाणुद्रप्, अप्यचक्लाणनामधिजाणं।

सम्महंसणलंभं, विरयाविरयं न उ लहंति ॥ (आ० नि० गा० १०९)
नापि पूर्वमितपनदेश विरत्यादेजींवस्य तदुदयसम्भवस्तेनोत्तरेषु तदुदयाभावः; मनुजानुपूर्वीतिर्यगानुपूर्व्योस्तु परमवादिसमयेषु त्रिष्वपान्तरालगतानुद्यसम्भवः, स च यथायोगं मनुजतिरश्चां वर्षाष्टकाद् उपरिष्टात् सम्भविषु देशविरत्यादिगुणस्थानेषु न सम्भवति; देवत्रिकं
नारकत्रिकं च देवनारकवेद्यमेव, न च तेषु देशविरत्यादेः सम्भवः; वैकियशरीरवैकियाज्ञोपाञ्चनान्नोस्तु देवनारकष्ट्रदयः, तिर्यमनुष्येषु तु प्राचुर्येणाऽविरतसम्यग्दृष्टमन्तेषु; यस्तूत्ररगुणस्थानेष्विप केषाश्चिदागमे विष्णुकुमारस्यूलमद्रादीनां वैकियद्विकस्योदयः श्र्यते
स पविरलतरत्वादिना केनापि कारणेन पूर्वाचार्येनं विवक्षितं इत्यसाभिरपि न विवक्षित
इति; दुर्भगमनादेयद्विकमित्येतास्तु तिसः प्रकृतयो देशविरत्यादिषु गुणशत्ययाद् नोदयन्त
इत्येता अविरते व्यवच्छिना इति । "तिरिगङ्आउ" ति तिर्यक्शब्दस्य प्रत्येकं योगात्
तिर्यगतिस्तिर्यगायुः "निउज्जोय" ति नीचेगोत्रमुद्योतं च "तिकसाय" ति तृतीयाः कथाया-

९ ब्रितीयकषायाणामुद्ये व्यवसाख्याननामधेयानाम् । सम्यग्दर्शनकाशं विरताविरतं व द्व लभन्ते ॥ २ <sup>०</sup>त इति । दुर्भ० क्व० घ० क्व० ॥

श्चिकषांया मयूरव्यंसकादित्वात् पूरणप्रत्ययलोपी समासः, प्रत्याख्यानावरणाश्चत्वारः कोषमा-नमायालोमाः ॥ १६ ॥

### अहच्छेओ इगसी, पमित आहारजुगलपक्लेवा। थीणतिगाहारगदुगछेओ छस्सयरि अपमसे॥ १७॥

पूर्वोक्ताष्टपक्रतीनां देशविरते उदयमाश्रित्य च्छेदो मवति, ततः प्रमत्ते एकाशीति-र्मवित, आहारकयुगळप्रश्नेपात् । इदमत्र हृदयम्—तिर्यगातितिर्यगायुषी तिर्यग्वेद्ये एव, तेषु च देशविरतान्तान्येव गुणस्थानानि घटन्ते नोत्तराणीत्युत्तरेषु तदुदयाभावः; नीचैगीत्रं तु तिर्यगातिस्वामाच्याद् श्रुवोदयिकं न परावर्तते, ततश्च देशविरतस्थापि तिरश्चो नीचैगीत्रो-द्योऽस्त्येव, मनुजेषु पुनः सर्वस्य देशविरतादेर्गुणिनो गुणप्रत्ययाद् उच्चैगीत्रमेवोदेतीत्युत्तरत्र नीचैगीत्रोदयाभावः; उद्योतनाम स्वभावतस्तिर्यग्वेद्यम्, तेषु च देशविरतान्तान्येव गुणस्थानानि नोत्तराणीत्युत्तरेषु तदुदयाभावः, यद्यपि यतिवैक्षियेऽप्युद्योतनामोदेति "उत्तरदेहे च देशवर्रा इति वचनात् तथापि सल्पत्वादिना केनापि कारणेन पूर्वाचार्येर्न विवक्षितमित्य-स्माभिरपि न विवक्षितम् ; तृतीयकषायोदये हि चारित्रहाभ एव न भवति, उक्तं च पूर्वेः—

तैइयकसायाणुद्द, पचक्लाणावरणनामि जाणं।

देसिकदेसविरइं, चरिचलंगं न उ लहंति ॥ ( आ० नि० गा० ११० )

न च पूर्वमितिपन्नचारित्रस्य तदुदयसम्भव इत्युचरेषु तदुदयामाव इत्येता अधौ पकृतयः पूर्वोक्तसप्ताशीतेरपनीयन्ते शेषा एकोनाशीतिः; तत आहारकयुगळं क्षिप्यते, यतः प्रमचयतेराहा-रक्युगळस्योदयो भवतीत्येकाशीतिः। "थीणतिग" चि स्त्यानिद्धित्रकं—निद्धानिद्धापचळापच-ळास्त्यानिद्धिरूपम् आहारकद्विकम्—आहारकशरीराहारकाङ्गोपाङ्गळक्षणमिति पकृतिपञ्चकस्य प्रमचे छेदो भवति, ततः पूर्वोक्तकाशीतेरिदं प्रकृतिपञ्चकमपनीयते शेषा षद्सप्ततिरपमचे छदये भवति। अयमत्राशयः—स्त्यानिद्धित्रकोदयः प्रमादक्षपत्वाद् अप्रमचे न सम्भवति, आहारकद्विकं च निकुर्वाणो यतिरौत्युक्याद् अवश्यं प्रमादक्शगो भवत्यत इदमप्यप्रमचे छद्यमाश्चित्य न जाघटीति, यत्पुनरिद्यमन्यत्र श्रूयते—प्रमचयतिराहारकं विकृत्य पश्चाद् विश्वद्धिवशात् तत्रस्थ एवाप्रमचतां यातीति तत् केनापि स्वल्पत्वादिना कारणेन पूर्वाचार्यने विवक्षितमित्यसामिरिप न विवक्षितमिति॥ १७॥

# सम्मत्तंतिमसंघयणतिगच्छेओ बिसत्तरि अपुच्वे । हासाइछक्रअंतो, छसिंह अनियदि वेयतिगं॥ १८॥

सम्यक्तम् अन्तिमसंहननित्रकम् अर्धनाराचसंहननकीलिकासंहननसेवार्तसंहननरूपमि-स्वेतत्पकृतिचतुष्टयस्याप्रमचे छेदो भवति, तत इदं प्रकृतिचतुष्कं पूर्वोक्तषट्सप्ततेरपनीयते शेषा द्वासप्ततिः "अपुत्रि" ति अपूर्वकरणे उदये भवतीति । अयमत्राशयः —सम्यक्तवे क्षपिते उपशमिते वा श्रेणिद्वयमारुद्यत इत्यपूर्वकरणादौ तदुदयाभावः, अन्तिमसंहननत्रयो-

९ उत्तरदेहे व देवबती ॥ २ तृतीयकषायाणामुद्ये प्रसाख्यानावरणनामधेयानाम् । देशैकदेशविरति चारित्रसामं न तु समन्ते ॥

दये तु श्रेणिमारोहुमेव न शक्यते तथाविधशुद्धेरमावाद् इत्युत्तरेषु तदुदयाभावः । "हासा-इछकअंतु" ति हास्यमादौ यस्य षट्कस्य तद् हास्यादिषट्कं—हास्यरत्यरतिशोकमयजुगुप्साख्यं तस्मान्तोऽपूर्वकरणे भवति, संक्षिष्टतरपरिणामत्वाद् एतस्य, उत्तरेषां च विशुद्धतरपरिणाम-त्वात् तेषु तदुदयाभाव इति । उत्तरेष्वप्ययमुदयव्यवच्छेदहेतुरनुसरणीयः । तत इदं प्रकृति-षट्कं पूर्वीक्तद्विसप्ततेरपनीयते शेषा "छसष्टि अनियष्टि" ति षट्षष्टिरनिवृत्तिवादरे भवति, उदयमाश्रित्येति शेषः । "वेयतिगं" ति वेदित्रकं—स्त्रीवेदपुंवेदनपुंसकवेदाख्यम् ॥ १८॥

## संजलणतिगं छच्छेओं सिंह सुहुमिम्म तुरियलोभंतो। उवसंतगुणे गुणसिह रिसहनारायदुगअंतो॥ १९॥

'संज्वलनितंक' संज्वलनकोषमानमायारूपमित्येतासां षण्णां प्रकृतीनामनिवृत्तिबादरे छेदो भवति । तत्र स्वियाः श्रेणिमारोहन्त्याः स्विवेदस्य प्रथममुद्यच्छेदः ततः क्रमेण पुंवेदस्य नपुंसकवेदस्य संज्वलनत्रयस्य चेति, पुंसस्तु श्रेणिमारोहतः प्रथमं पुंवेदस्योदयच्छेदस्ततः क्रमेण स्विवेदस्य पंज्वलनत्रयस्य चेति, षण्डस्य तु श्रेणिमारोहतः प्रथमं षण्डवेदस्योदयच्छे-दस्ताः स्विवेदस्य पुंवेदस्य संज्वलनत्रयस्य चेति । एतःप्रकृतिषट्कं पूर्वोक्तपट्षष्टेरपनीयते, शेषा ''सिष्ठ सुद्धमिम'' ति षष्टिः सूक्ष्मसंपराये उदये भवति । अत्र च 'तुर्यलोमान्तः' चतुर्थलो-मान्तः संज्वलनलोभव्यवच्छेद इत्यर्थः । तत इयमेका प्रकृतिः षष्टेरपनीयते शेषा 'उपशान्त-गुणे' उपशान्तमोहगुणस्थाने एकोनषष्टिरुदये भवति । ''रिसहनारायदुगअंतु'' ति ऋषभ-नाराचिद्वक्रस्—ऋषभनाराचसंहनननाराचसंहननास्व्यं तस्यान्त उपशान्तगुणे भवति, प्रथमसंहननत्रये-गारुद्धिते, तत इदं प्रकृतिद्वयं पूर्वोक्तकोनषष्टेरपनीयते शेषा ॥ १९ ॥

## सगवन्न खीण दुचरिम, निद्दुगंतो य चरिम पणपन्ना। नाणंतरायदंसणचं छेओ सजोगि बायाला॥ २०॥

सप्तपञ्चाशत् "लीण" ति क्षीणमोहस्य "दुचरिमि" ति द्विचरमसमये—चरमसमयादर्वाग् द्वितीये समये निद्राद्विकस्य—निद्राप्रचलारूयस्य क्षीणद्विचरमसमयेऽन्त इत्येतत् प्रकृतिद्वयं पूर्वोफसपञ्चाशतोऽपनीयते ततः "चरिम" ति चरमसमये क्षीणमोहस्येति शेषः, "पणपन्न" ति
पञ्चपञ्चाशद् उदये भवति । इदमुक्तं भवति—निद्राप्रचलयोः क्षीणमोहस्य द्विचरमसमये
उदयच्छेदः । अपरे पुनराहुः—उपशान्तमोहे निद्राप्रचलयोरुदयच्छेदः, पञ्चानामपि निद्राणां
घोलनापरिणामे भवस्यदयः, क्षपकाणां त्वतिविशुद्धत्वाद् न निद्रोदयसम्भवः, उपशमकानां
पुनरनतिविशुद्धत्वात् स्यादपीति । "नाणंतरायदंसणचउ" ति ज्ञानावरणपञ्चकं—मतिश्चतावधिमनःपर्यायकेवलज्ञानावरणरूपम् अन्तरायपञ्चकं—दानलाभभोगोपभोगवीर्यान्तरायाद्वयं दर्शनचत्रुष्कं—चक्षुरचक्षुरविषकेवलदर्शनावरणलक्षणमित्येतासां क्षीणमोहचरमसमये छेदो भवति,
तदनन्तरं क्षीणमोहत्वाद् इत्येतत्पकृतिचत्रवर्षशकं पूर्वोक्तपञ्चपञ्चाशतोऽपनीयते, शेषेकचत्वारिशत् तीर्थकरनामोदयाच तत्पक्षेपे द्वाचत्वारिशत् सयोगिकेवलिनि भवतीति । एतदेवाह—
"सजोगि वायाल" ति स्पष्टम् ॥ २०॥

### तित्थुद्या उरलाऽथिरखगइदुग परित्ततिग छ संठाणा। अगुरुलहुवन्नच जिमिणतेयकम्माइसंघयणं॥ २१॥

ननु पञ्चपञ्चाशतो ज्ञानावरणपञ्चकाऽन्तरायपञ्चकदर्शनचतुष्करुक्षणपञ्चतिचतुर्दशकापन-यन एकचत्वारिशदेव भवति, ततः कथमुक्तं सयोगिनि द्विचत्वारिशदृः इत्याहः—"तित्धु-दय'' ति 'तीथोदयात्' तीर्थकरनामोदयादित्यर्थः । यतः सयोग्यादौ तीर्थकरनामोदयो भवति, यदुक्तम्—

उँदए जस्स सुरासुरनरवइनिवहेहिँ पूहओ होइ।

तं तित्थयरत्नामं, तस्स विवागो हु केविलणो ॥ ( वृ० क० वि० गा० १४९ )
ततः पूर्वोक्तैकचत्वारिंशित तीर्थकरनाम क्षिप्यते जाता द्विचत्वारिंशत्, सा च सयोगिनि
भवतीति। "उरलाऽधिरखगइदुग" ति द्विकशब्दस्य प्रत्येकं योगाद् औदारिकद्विकम्—औदारिकशरीरौदारिकाक्कोपाक्रलक्षणम् अस्थिरद्विकम्—अस्थिराऽगुमारूयं खगतिद्विकं—शुमविहायोगत्यशुमविहायोगतिरूपम् "परिचितग" ति प्रत्येकत्रिकम्—प्रत्येकस्थिरशुमारूयम् "छ संठाण" ति
पर्संस्थानानि—समचतुरस्रन्यप्रोधपरिमण्डलसादिवामनकुज्जहुण्डस्वरूपाणि संस्थानशब्दस्य च
पंस्त्वं प्राकृतलक्षणवशात्, यदाह पाणिनिः स्वप्राकृतलक्षणो— "लिंगं व्यभिचार्यपि" ।
"अगुक्लहुवनचउ" ति चतुःशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धाद् अगुरुल्धुचतुष्कम्—अगुरुल्ध्रप्यातपराधातोच्छ्वासारूयं वर्णचतुष्कं—वर्णगन्धरसस्पर्शक्रपम् "निमिण" ति निर्माणं "तेय" ति
तेजसशरीरं "कम्म" ति कार्मणशरीरं "आइसंघयणं" ति प्रथमसंहननं—वज्रवंभनाराचसंहननमित्यर्थः ॥ २१ ॥

### दृसर सूसर सायासाएगयरं च तीस बुच्छेओ । बारस अजोगि सुभगाइज्जजसन्नयरवेयणियं ॥ २२ ॥ तसतिग पणिदि मणुयाउगइ जिणुचं ति चरमसमयंता । ॥ उद्यो सम्मत्तो ॥

दुःखरं मुखरं सातं च सुखम् असातं च दुःखं सातासाते तयोरेकतरम् अन्यतरत् सातं वाऽसातं वेत्यर्थः, तेदेतासां त्रिंशतः प्रकृतीनां सयोगिकेवितन्युदयव्यवच्छेदः। तत्रैकतरवेदनीयं यदयोगिकेवितिन न वेदियतव्यं तत् सयोगिकेवित्यरमसमये व्युच्छिन्नोदयं भवति, पुनरुत्तरत्रोदयाभावात् । दुःखरस्रुखरनान्नोस्तु भाषापुद्गलिवपाकित्वाद् वाग्योगिनामेवोदयः, शेषाणां पुनः शरीरपुद्गलिवपाकित्वात् काययोगिनामेव । तेन हि योगेन पुद्गलम्हणपरिणा-मालम्बनानि, ततस्तेषु गृहीतेष्वेतेषां कर्मणां स्वस्वविपाकेनोदयो भवति, तेनाऽयोगिकेवितित्वागाभावात् तदुदयाभाव इति एतास्त्रिशत् प्रकृतयः पूर्वोक्तद्विचत्वारिंशतोऽपनीयन्ते, ततः शेषा द्वादश प्रकृतयोऽयोगिकेवितन्युदयमाश्रित्य भवन्तीति । एतदेवाह—"वारस अजोगि" हत्यादि । द्वादश प्रकृतयोऽयोगिकेवितिनी 'चरमसमयान्ताः' चरमसमयेऽयोगिकेवितिगुणस्थान-

१ उदये यस्य सुरासुरनरपतिनिवहैः पूजितो भवति । तत् तीर्थकरनाम तस्य विपाको हि केवलिनः ॥ २ तत एता<sup>०</sup> स्त्र कु द्वा

स्मान्तः - व्यवच्छेदो यासां ताश्चरमसमयान्ताः । ता एवाहः - सुभगं आदेयं "जस" ति यशःकीर्तिनाम अन्यतरवेदनीयं सयोगिकेवित्रचरमसमयव्यवच्छित्रोद्वरितं वेदनीयमित्यर्थः ॥ २२॥
 "तसितगं" ति त्रसत्रिकं - त्रसवादरपर्याप्तारूयं "पणिंदि" ति पञ्चेन्द्रियजातिः "मणुयाउगइ" ति मनुजशब्दस्य प्रत्येकं योगात् मनुजायुर्मनुजगितः "जिण" ति जिननाम "उष्यं"
ति उच्चेगीतम् इतिशब्दो द्वादशप्रकृतिपरिसमाप्तिद्योतक इति ॥

॥ इति श्रीदेवेन्द्रसूरिविरचितायां स्त्रोपज्ञकर्मस्तवटीकायामुदयाधिकारः समाप्तः ॥ उदयाधिकारमेनं, विष्टुण्वता यन्मयाऽर्जितं सुकृतम् । दुष्कमोदयरिहतो, लोकः सर्वोऽपि तैनास्तु ॥

अथ तस्य भगवतः कस्मिन् गुणस्थाने कियत्यः प्रकृतय उदीरणामाश्रित्य व्यवच्छिनाः ? इत्येतदतिदेशद्वारेणाह —

उद्द ब्बुदीरणा परमपमत्ताईसगगुणेसु ॥ २३ ॥

उद्यवद् उदीरणा पूर्वोक्तशब्दार्था गुणस्थानेषु वक्तव्या । किमुक्तं भवति ?—यावतीनां प्रकृतीनामुद्वयस्थामी तावतीनामुदीरणास्थाम्यपीति । अतिप्रसङ्गनिष्टन्यर्थमाह—"परमपम-ताईसगगुणेसु"ति । 'परं' केवलमियान् विशेषः—अप्रमत्त आदौ येषां तेऽप्रमत्तादयः गुणाः—गुणस्थानानि, सप्त च ते गुणाश्च सप्तगुणाः, अप्रमत्तादयश्च ते सप्तगुणाश्च अप्रमत्तादिसप्तगुणास्थानादिसप्तगुणेषु ॥ २३ ॥ किम् १ इत्याह—

### एसा पयडितिग्र्णा, वेयणियाऽऽहारजुगल थीणतिगं। मणुयाउ पमत्तंता, अजोगि अणुदीरगो भगवं॥ २४॥ ॥ उदीरणा सम्मत्ता॥

'एषा' उदीरणा प्रकृतित्रिकेण ऊना-हीना वक्तन्या । इयमत्र भावना-मिध्यादृष्टेः सप्तदशोक्तरशतस्योद्यः, उदीरणाऽप्येवम् । साखादनस्य एकादशशतस्योद्यस्त्रथैवोदीरणाऽपि । मिश्रस्योदयः शतस्य, उदीरणाऽपि । अविरतसम्यग्दृष्टेरुद्यश्चतुरुक्तरशतस्य, तथैवोदीरणा । देश-विरतस्य सप्ताशीतेरुद्यः, उदीरणाऽपि । प्रमक्तस्येकाशीतेरुद्यः, उदीरणाऽपि च । अप्रमक्ते उद्यः षद्सप्ततेः, उदीरणा त्रिसप्ततेः १ । अपूर्वकरणे उदयो द्विसप्ततेः, उदीरणा एको-नसप्ततेः २ । अनिदृक्तिबादरे उदयः षद्षष्टेः उदीरणा त्रिष्टेः ३ । स्क्ष्मसम्पराये उदयः ष्टेः, उदीरणा सप्तपञ्चाशतः ४ । उपशान्तमोहे उदय एकोनष्टेः, उदीरणा षद्पञ्चाशतः ५ । स्रीणमोहे उदयः सप्तपञ्चाशतः, उदीरणा चतुष्पञ्चाशतः ६ । स्योगिकेषितन्युद्यो द्विचत्वारिशतः, उदीरणा एकोनचत्वारिशत ७ इति । ननु केन प्रकृतित्रिकेणाऽप्रमक्तादिषुदीरणा ऊना ! इत्याशक्क्षणह—"वेयणियाद्वारजुगरु" कि, युगरुशब्दस्य प्रत्येकं योजनाव् वेदनीययुगरुं सात-वेदनीयाऽसातवेदनीयरूपम्, आहारकयुगरुम्—आहारकशरीराहारकाङ्गोपाङ्गरुक्षणम्, "थीण-

तिगं" ति 'स्त्यानर्द्धित्रकं' निदानिदाप्रचलापचलास्त्यानर्द्धिरूपं, मनुष्यायुः इत्येतासामद्यानां

मकृतीनां प्रमचेऽन्तः — व्यवच्छेद उदीरणां प्रतीत्य यासां ताः प्रमचान्ताः । अयमत्र भाषार्थः — स्त्यानिद्धित्रकं प्रमादरूपत्वाद् अपमचादिषु नास्त्येव, कुतस्तेषु तद्दीरणा !; आहारकशरीरं च विकुर्वाण औत्सुक्याद् यितः प्रमच एवेति अपमचादिषु तदिप नास्ति, कुतस्तेषु तदुदीरणा !; सातासातमनुजायुषां हि प्रमादसहितेनैव योगेनोदीरणा भवित नान्येनेत्युचरेषु न तदुदीरणा । तद्यमत्र तात्पर्यार्थः — उद्यमाश्रित्य प्रमचे हि स्त्यानिर्द्धितिकाहारकद्विका- स्त्याच्छित्रकाहारकद्विकाहारकद्विका- स्त्याच्छित्रकाहो व्यवच्छिद्धन्ते, उदीरणामाश्रित्य पुनः स्त्यानिर्द्धितिकाहारकद्विकसातासातमनुजा- युर्कक्षणा अष्टौ प्रकृतय इति मनुजायुःसातासातरूपप्रकृतित्रयेणाऽप्रमचादिषु कना उदीरणा वाच्येति । 'अयोगी' अयोगिकेवली 'अनुदीरकः' न किमिष कर्मोदीरणया क्षिपित, योगा- मावात्, उदीरणा हि योगकृतैकरणिवशेष इति भगवान् परमप्रयक्षवान् सर्वसंवररूपचारित्रधर्म- वान् वेत्यर्थः ॥ २४ ॥

इति श्रीदेवेन्द्रसूरिविरचितायां स्तोपज्ञकर्मस्तवटीकायामुदीरणाधिकारः समाप्तः ॥ सुकृतं मया यदासं, विवृण्वतोदीरणाधिकारिममम् । तेनास्तु सर्वस्रोको, दुष्कर्मोदीरणारहितः ॥

अथ सत्तालक्षणकथनपूर्वकं यथा तेन भगवता त्रिलोकीपतिना श्रीमद्वर्धमानस्वामिना सत्तामाश्रित्य गुणस्थानेषु कर्माणि क्षपितानि तथा प्रतिपादयन्नाह—

सत्ता कम्माण ठिई, बंधाईलद्वअत्तलाभाणं। संते अडयालसयं, जा उवसमु विजिणु बियतइए॥ २५॥

<sup>9 °</sup>तः कर° ग० इ०॥ २ °गमोऽमे° इ०॥ ३ साखादनिमश्ररहितेषु वा तीर्यकरम् ॥

स्तीर्थकरनाम्नोऽपि सत्ता सम्भवतिः साखादनिमश्रयोस्तु तसिन्नेव जिननामरिहते सप्तचत्वा-रिशं शतं सत्तायां, जिननामसत्कर्मणो जीवस्य तद्भावाऽनवाप्तेः, तद्बन्धारम्भस्य च शुद्धस-म्यक्त्वप्रत्ययत्वात् । यदुक्तं बृहत्कर्मस्तवभाष्ये—

तित्थयरेण विहीणं, सीयालसयं तु संतए होइ।

सासायणम्मि उ गुणे, सम्मामीसे य पयडीणं ॥ (गा० २५)

अविरतसम्यग्दष्टादीनामक्षिप्तदर्शनसप्तकानामष्टचत्वारिंशस्यापि शतस्य सत्ता सम्भवतीति ॥२५॥

### अप्युव्वाइचउके, अण तिरिनिरयाउ विणु विआलसयं। सम्माइचउसु सत्तगखयम्मि इगचत्तसयमहवा॥ २६॥

गाथापर्यन्तवर्त्यथवाश्वव्दस्य सम्बन्धात् पूर्वं तावदष्टचत्वारिशं शतं सत्तायामुक्तम्, अथ-वाऽयमपरः सत्तामाश्रित्य भेदः, तथाहि—'अपूर्वादिचतुष्के' अपूर्वकरणानिष्टृतिबादरसूक्षम-सम्परायोपशान्तमोहरूपे "अण" ति अनन्तानुबन्धिचतुष्कं "तिरिनिरयाउ" ति आयुः-शब्दस्य प्रत्येकं योगात् तिर्यगायुर्नरकायुश्च विना द्विचत्वारिशं शतं भवतीति । अयमा-शयः—यः कश्चिद् विसंयोजितानन्तानुबन्धिचतुष्को बद्धदेवायुर्मनुजायुषि वर्तमान उपश-मश्रेणिमारोहति, तस्य तिर्यगायुर्नरकायुर्गनन्तानुबन्धिचतुष्करुक्षणपञ्चतिषद्करहितं शेषं द्विच-त्वारिशं शतं सत्तायां प्राप्यते । यदुक्तं बृहत्कर्मस्तवभाष्ये—

> अणितिरिनारयरहियं, नायालसयं वियाण संतम्मि । उवसामगम्सऽपुत्रानियष्टि सुहुमो व संतम्मि ॥ (गा० २६)

''सम्माइचडसु'' ति सम्यक्त्वादिचतुर्षु—अविरतसम्यग्दृष्टिदेशविरतप्रमत्ताप्रमतेषु ''सत्त-गखयम्मि'' ति अनन्तानुबन्धिचतुष्कमिश्यात्वमिश्रसम्यक्त्वलक्षणसप्तकक्षये सत्येकचत्वारिंशं शतमथवा सत्तायां भवति । इहाप्यथवाशब्द आवृत्त्या योज्यते । यदुक्तं वृहत्कर्मस्तवसूत्रे—

अँगमिच्छमीससम्मं, अत्रिरयसम्माइअप्पमत्तंता । ( गा० ६ ) इति ॥ २६ ॥

### खवगं तु पप्प चउसु वि, पणयालं नरयतिरिसुराउ विणा। सत्तग विणु अडतीसं, जा अनियदी पढमभागो॥ २०॥

क्षपकं 'तुः' पुनर्थे, क्षपैकं पुनः 'मतीत्य' आश्रित्य 'चतुर्व्विप' अविरतदेशविरतपमनापमतेषु "पणयालं" ति पञ्चचत्वारिंशं शतमथवा भवति । अथवाशब्द इहापि सम्बध्यते ।
कथम् ! इत्याह—"नरयतिरिसुराउ विण" ति, आयुःशब्दस्य मत्येकं योगात् नरकायुक्तिर्थगायुः सुरायुर्विना—अन्तरेण । इदमुक्तं भवति—यो जीवो नारकतिर्यक्सुरेषु चरमं तद्भवमनुभूय मनुष्यतयोत्पनस्तस्य नारकतिर्यक्सुरायूंपि खस्तभवे व्यवच्छिनसत्ताकानि जातानि, पुनस्त-

१ तीर्थकरेण विद्यानं सप्तचलारिंगं शतं तु सत्तायां भवति । साखादने तु गुणे सम्यग्निश्रे च प्रकृतीनाम् ॥ २ अनितर्यक्नारकरहितं द्वाचलारिंगं शतं विजानीहि सत्तायाम् । उपशामकस्य अपूर्वस्थाऽनिश्तेः सूक्ष्मस्य (अपूर्वस्थादि विभक्तिव्यख्यात्वष्टी ) वा सत्तायाम् (अनेखनेनानन्तानुबन्धिचतुष्कं राखते )॥ ३ अन-मिथ्यामिश्रसम्यक् अविरतसम्यक्लाग्रमत्तान्तम् ॥ (अत्राध्यनेखनेनानन्तानुबन्धिचतुष्कं ।) ४ पक्तिनं प्रणामिश्रसम्यक् अविरतसम्यक्लाग्रमत्तान्तम् ॥ (अत्राध्यनेखनेनानन्तानुबन्धिचतुष्कं ।) ४ पक्तिनं प्रणामिश्रसम्यक् अविरतसम्यक्लाग्रमत्तान्तम् ॥ (अत्राध्यनेखनेनानन्तानुबन्धिचतुष्कं ।)

दनवासेः। उक्तं च--

द्धेरनरयतिरियआउं, निययभवे सबजीवाणं । (बृ० क० ख० गा० ६) इति । इयं चैतेषु गुणस्थानेषु सामान्यजीवानां सम्भवमाश्रित्य सत्ता वर्णिता, न त्विष्कृतस्तव-स्तुत्यस्य चरमजिनपरिवृदस्य, अस्याः सुरनारकतिर्यगायुःसम्भवापेक्षणीयत्वाद्, जिनस्य च तदसम्भवात्, तस्यापि च पाग्भवापेक्षया सम्भवो वाच्यः । इदमेव पञ्चचत्वारिशं शतं सस-कमनन्तानुबन्धिमिथ्यात्विमिश्रसम्यक्त्वारूयं विनाऽष्टात्रिशं शतं भवति । कियन्ति गुणस्था-नानि यावद्! इत्याह—''जा अनियटी पदमभागु'' ति, इहानिवृत्तिवादराद्धाया नव भागाः कियन्ते, ततोऽविरते देशविरते प्रमत्तेऽप्रमत्ते निवृत्तिवादरेऽनिवृत्तिवादरस्य च प्रथमो भाग-स्तावद्धात्रशं शतं भवति । उक्तं च—

ैसंते अडयालसयं, खवगं तु पडुच होइ पणयालं । आउतिगं नित्थ तिहं, सत्तगखीणिम्म अडतीसं ॥

( बृ० क० स्त० भा० गा० २९ )

पैणयालं अडतीसं, अविरयसम्माउ अप्पमतु ति । अप्पुत्ते अडतीसं, नवरं खवगम्मि बोधवं ॥ इति ॥ २७॥ अथ क्षपकश्रेणिमधिकृत्याऽनिवृत्तिबादरादिषु प्रकृतिषु सत्ता वर्ण्यते उपशमश्रेणिसत्ताया- स्तिबह नाधिकार इति—

धावरतिरिनिरयायवदुग धीणतिगेग विगल साहारं। सोलखओ दुवीससयं, बियंसि वियतियकसायंतो॥ २८॥

इहानिवृत्तिवादरस्य प्रथमे भागेऽष्टितिशं शतं सत्तायां भवति । तत्र च "थावरतिरिनिरयाय-वद्ग" ति द्विकशव्दस्य प्रत्येकं योगात् स्थावरद्विकं—स्थावरस्क्ष्मरुक्षणम् , तिर्यगृद्विकं—तिर्य-गातितिर्यगानुपूर्वीरूपम् , नरकद्विकं—नरकगतिनरकानुपूर्वीरुक्षणम् , आतपद्विकम्—आतपोद्यो-तास्त्रम् , "थीणतिग" ति स्त्यानिर्द्धित्रकं—निद्रानिद्राप्रचरुष्ठाप्रचरुष्ठाप्त्रमानिद्धिरुक्षणम् , "इग" ति एकेन्द्रियजातिः, "विगरु" ति विकरुन्द्रियजातियः—द्वीन्द्रियजातित्रीन्द्रियजातिचत्रिर-न्द्रियजातिरुक्षणाः, "साहारं" ति साधारणनाम इत्येतासां षोडशानां प्रकृतीनां क्षयः सत्ता-माश्रित्य भवति । ततोऽनिवृत्तिवादरस्य 'द्यंशे' द्वितीयभागे द्विविशं शतं भवति । तत्र "वियतियकसायं तु" ति कषायशब्दस्य प्रत्येकं योगाद् द्वितीयकषायाः—अप्रत्याख्यानावरणा-श्वत्वारः, तृतीयकषायाः—प्रत्याख्यानावरणाश्वत्वार इत्येतासामष्टानां प्रकृतीनामन्तः—क्षयः । ततस्तृतीयांशे चतुर्दश्यतं भवतीति ॥ २८ ॥ एतदेवाह—

## तइयाइसु चउदसतेरबारछपणचउतिहिय सय कमसो। नपुइत्थिहासछगपुंसतुरियकोहमयमायखओ॥ २९॥

९ सुरनरकतिर्यगायुनिं जकभवे सर्वजीवानाम् ॥ २ सत्तायामष्टचलारिशं शतं क्षपकं तु प्रतील भवति पश्च-चलारिशम् । आयुक्षिकं नास्ति तत्र सप्तके क्षीणेऽष्टात्रिशम् ॥ ३ पश्चचलारिशमष्टात्रिशमविरतसम्यक्लादप्रमत्त इति । अपूर्वेऽष्टात्रिशं नवरं क्षपके बोद्धव्यम् ॥ ४ व्जातिः-द्वी क्ष० घ०॥ ५ व्णा 'सा क्ष० घ०॥

रतीयादिषु भागेषु चतुर्दश च त्रयोदश च द्वादश च षद् च पश्च च चत्वारि च त्रीणि चेति द्वन्दः, तैरिषकं शतम्, "तिहिय सय" इत्याह—"नपुइत्थि" इत्यादि । नपुं च—नपुंस-कवेदः श्ली च—क्षीवेदः हास्यषट्कं च—हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्साख्यं पुमाश्च—पुंवेदः नपुं-श्लीहास्यपट्कपुमांसः, क्रोधश्च—कोपः मदश्च—मदो मानोऽह्कार इति पर्यायाः माया च—निकृतिः कोधमदमायाः, तुर्याः—चतुर्थाः संज्वलनाः क्रोधमदमायाःवुर्यकोधमदमायाः, नपुं-श्लीहास्यपट्कपुमांसश्च तुर्यकोधमदमायाश्च नपुंश्लीहास्यपट्कपुंतुर्यकोधमदमायाः, तासां क्षयो नपुंश्लीहास्यपट्कपुंतुर्यकोधमदमायाश्च । 'मायस्रजो' इत्यत्र हस्तत्वं "दीर्घह्रस्त्री मिथो वृत्ती" (सि० ८—१—४) इत्यनेन माकृतसूत्रेण । इति गाथाक्षरार्थः । भावार्धस्त्वयम्—अनिवृ-तिबादस्य तृतीये भागे द्वितीयतृतीयकषायाष्टकक्षये चतुर्दशाधिकं शतम्, षष्टे भागे हास्य-भद्कश्चये त्रयोदशाधिकं शतम्, ससमे भागे स्विवस्यये पञ्चाधिकं शतम्, अष्टमे भागे संज्वलनको-धक्षये चतुर्रथिकं शतम्, नवमे भागे संज्वलनमानक्षये व्यधिकं शतम्, संज्वलनमायाक्षये तु व्यधिकं शतम्, नवमे भागे संज्वलनमानक्षये व्यधिकं शतम्, संज्वलनमायाक्षये तु व्यधिकं शतम्, नवमे भागे संज्वलनमानक्षये व्यधिकं शतम्, संज्वलनमायाक्षये तु व्यधिकं शतं सत्तायां भवति । तच्च सृक्ष्मसम्पराये ॥ २९ ॥ तथा चाह—

### सुहुमि दुसय लोहंतो, खीणदुचरिमेगसय दुनिइखओ। नवनवह चरमसमए, चउदंसणनाणविग्घंतो॥ ३०॥

"सुहुमि" ति सूक्ष्मसम्पराये 'द्विशतं' द्वाभ्यामधिकं शतं सत्तायां भवति । तत्र च 'लोमान्तः' संज्वलनलोभस्य क्षयः । ततः ''लीणदुचरिमेगसउ'' ति क्षीणमोहद्विचरमसमये 'एकशतम्' एकाधिकं शतं सत्तायाम् । तत्र च ''दुनिइखड'' ति निद्राप्रचलयोर्द्वयोः क्षयो भवति, ततो नवनवतिश्चरमसमये क्षीणमोहगुणस्थानस्येति शेषः । तत्र चत्वारि च तानि दर्शनानि च चतुर्दर्शनानि—चक्षुरचक्षुरविषकेवलदर्शनावरणाख्यानि, ज्ञानानि ज्ञानावरणानि— मतिश्चताविषमनःपर्यायकेवलज्ञानावरणलक्षणानि पञ्च, विद्यानि—दानलाभमोगोपभोगवीर्यवि-प्रस्थाणि पञ्च, तेषामन्तो भवति ॥ ३० ॥ ततः—

# पणसीइ सजोगि अजोगि दुचरिमे देवखगइगंधदुगं। फासह वन्नरसतणुबंधणसंघायपण निमिणं॥ ३१॥

पञ्चाशीतिः सयोगिकेवलिनि सत्तायां मनति । ततः "अजोगि दुनरिमे" ति अयोगिकेवलिनि द्विनरमसमये इत्येतासां द्विससितप्रकृतीनां क्षयो मनति । ता एवाह—"देवलगइगंधदुगं" ति । द्विकशब्दस्य प्रत्येकं योगाद् देवद्विकं—देवगतिदेवानुपूर्वीरूपम्, लगतिद्विकं—
ग्रुभविहायोगत्यशुमविहायोगतिरूपम्, गन्धद्विकं—सुरिभगन्धाऽसुरिभगन्धारुयम्, "फासह"
ति स्पर्शाष्टकं—गुरुलघुमृदुस्तरशीतोष्णिकाधरूक्षारूयम्, "वन्नरसत्तणुवंघणसंघायपण" ति पद्यकशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धाद् वर्णपञ्चकं—कृष्णनीरुलोहितहारिद्रशुक्कारूयम्, रसपद्यकं—तिक्तकदुकथायाम्लमधुरूष्ट्रपम्, तनुषञ्चकम्—वौदारिकविकयाहारकतेजसकार्मणतनुरुक्षणम्, एवं तनुनामा बन्धनपञ्चकं सङ्घातनपञ्चकं च बाच्यम्, "निमिण" ति निर्माणमिति ॥ ३१ ॥

### संघयणअथिरसंठाणछक्क अगुक्लहुच्छ अपज्रतं । सायं व असायं वा, परित्तुवंगतिग सुसर नियं॥ ३२॥

षद्कशब्दस्य प्रत्येकं योगात् संहननषट्कं वज्रऋषमनाराचऋषभनाराचनाराचाऽर्धनाराच-कीलिकासेवार्तसंहननारूयम् , अस्थिरषट्कम् अस्थिराऽशुभदुर्भगदुःस्वराऽन।देयाऽयशःकीर्तिरू-पम् , संस्थानषट्कं समचतुरस्नन्यमोधपरिमण्डलसादिवामनकु ज्ञाहुण्डसंस्थानारूयम् , अगुरुलपुच-तुष्कम् अगुरुलघूपघातपराघातोच्छ्वासारूयम् , अपर्याप्तम् , सातं वाऽसातं वा एकतरवेदनीयं, यदनुदयावस्थम् , ''परिचुवंगतिग'' ति त्रिकशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् प्रत्येकत्रिकं मत्ये-कस्थिरशुभारूयम् , उपाङ्गतिकम् अौदारिकवैकियाऽऽहारकाङ्गोपाङ्गरूपम् , सुस्वरम् , ''नियं'' ति नीचैगींत्रमिति ॥ ३२॥

### विसयरिखओ य चरिमे, तेरस मणुयतस्तिग जसाइज्रं। सुभगजिणुच पणिंदिय सायासाएगयरछेओ॥ ३३॥

इत्येतासां द्विसप्ततिप्रकृतीनामयोगिकेविद्विचरमसमये सत्तामाश्रित्य क्षयो भवति । ततः पूर्वोक्तपञ्चार्शातेरिमा द्विसप्ततिप्रकृतयोऽपनीयन्ते रोषास्त्रयोदश प्रकृतयोऽयोगिचरमसमये क्षीयन्ते । तथा चाह—"विस्परिखओ" ति स्पष्टम् । 'चः' पुनरर्थे व्यवहितसम्बन्धश्च । चरमसमये पुनः अयोगिकेविलनस्त्रयोदशप्रकृतीनां क्षयो भवति । "मणुयतसितग" ति त्रिकशब्दस्य प्रत्येकं योगाद् मनुजितकं—मनुजगितमनुजानुपूर्वीमनुजायुर्रुक्षणम् , त्रसित्रकं—त्रस-वादरपर्याप्तास्त्रयम् , ''जसाइज्जं" ति यशःकीर्तिनाम आदेयनाम सुमगम् "जिणुच" ति जिननाम उच्चेगोंत्रम् । ''पणिदिय" ति पञ्चेन्द्रियजातिः सातासातयोरेकतरं तस्य च्छेदः—सत्तामाश्रित्य क्षय इति ॥ ३३ ॥ अत्रैव मतान्तरमाह—

### नरअणुपुष्टिव विणा वा, बारस चरिमसमयम्मि जो खविउं। पत्तो सिद्धिं देविंदवंदियं नमह तं वीरं॥ ३४॥

'नरानुपूर्वी विना' मनुष्यानुपूर्वीमन्तरेण वाशब्दो मतान्तरसूचको द्वादश प्रकृतीरयोगिकेविलचरमसमये यः क्षपियत्वा सिद्धि प्राप्ततं वीरं नमतेति सण्डद्भः । अयमत्राभिप्रायः—
मनुजानुपूर्व्या अयोगिद्विचरमसमये सत्ताव्यवच्छेदः, उदयाभावात् , उदयवतीनां हि द्वादशानां स्तिबुकसङ्गमामावात् स्वानुभावेन दिलकं चरमसयेऽपि दृश्यत इति युक्तस्तासां
चरमसमये क्षयः; आनुपूर्वीनाम्नां तु चतुर्णामपि क्षेत्रविपाकित्वाद् भवान्तरालगतावेवोदयस्तेन
भवस्यस्य नास्ति तदुद्यः, तदुद्याभावाचायोगिद्विचरमसमये मनुजानुपूर्व्या अपि सत्ताव्यवच्छेदः,
तन्मतेऽयोगिकेविलेनो द्विचरमसमये त्रिसप्ततिप्रकृतीनां चरमसमये [च] द्वादशानां क्षय इति ।
ततो यो भगवान् मातापित्रोर्दिवज्ञतयोः सम्पूर्णनिजप्रतिज्ञो मिक्तसम्भारम्राजिष्णुरोचिष्णुलोकान्तिकत्रिदशसद्वजन्मिनः पुष्पमाणवकेरिव ''सर्वजगज्ञीविह्यं भयवं तित्र्यं पवत्तेहि'' (आव०
नि० गा० २१५) इत्यादिवचोभिनिवेदिते निष्कमणसमये संवत्सरं यावत् निरन्तरं स्थूरचामीकरधारासारैः प्रावृष्ण्यधाराधर इवामुद्रदारिद्यसन्तापप्रसरमवनीमण्डलस्योपशमय्य परस्पर-

१ सर्वजगन्नीवहितं भगवन् तीर्थं प्रवर्तय ॥

महमहिमकया समायातसुरासुरनरोरगनायकनिकरैः "जय जीव नन्द क्षत्रियवरवृषम !" इत्यादिवचनरचनया स्तृयमानः सम्प्राप्य ज्ञातखण्डवनं प्रतिपन्नित्रवद्यचारित्रभारः साधिकां द्वादशसंवत्सरीं यावत् परीषहोपसर्गवर्गसंसर्गमुप्रमधिसद्य परमसितघ्यानाऽकुण्ठकुठारघारया सकल्धनघातिवनखण्डलण्डनमखण्डमाधाय निर्मलाऽविकलकेवलबलावलोकितनिखललोकालोकः श्रीगौतमप्रभृतिमुनिपुङ्गवानां तत्त्वमुपदिश्य संसारसरितः सुखं सुखेन समुत्तरणाय भव्यजनानां
घर्मतीर्थमुपदर्श्याऽयोगिकेवलिचरमसमये त्रयोदश प्रकृतीर्द्वादश प्रकृतीर्वा क्षपयित्वा 'सिर्द्धि'
परमानन्दरूपां प्राप्तः, तं 'नमत' प्रणमत 'वीरं' श्रीवर्धमानस्वामिनम्, किंविशिष्टम् ! 'देवेद्ववन्दितं' देवानां मवनपतिव्यन्तरज्योतिष्कवैमानिकानामिन्द्राः—स्वामिनो देवेन्द्रसर्तिनिदतः
शश्चरकरनिकरविमलतरगुणगणोत्कीर्तनेन स्तुतः शिरसा च प्रणतः ''वदुङ् स्तुत्यभिवादनयोः'' इति वचनात्, यद्वा पदैकदेशे पदसमुदायोपचाराद् देवेन्द्रेण—देवेन्द्रस्रिणा आचायेण श्रीमज्ञगचन्द्रस्रिचरणसरसीरुहचचरितेण वन्दितः सकलकर्मक्षयलक्षणाऽसाधारणगुणसङ्गीर्तनेन स्तुतः कायेन च प्रणत इति । 'नमत' इति प्रेरणायां पञ्चम्यन्तं क्रियापदम्, तच्च
श्रोतृणां कथिन्नदन्ताभोगवशतः प्रमादसम्भवेऽप्याचार्येण नोद्विजितन्यम्, किन्तु मृदुमधुरवचोभिः शिक्षानिबन्धनैः श्रोतृणां मनांसि प्रह्वाद्य यथाई सन्मार्गपवृत्तिरुपदेष्टव्या इति ज्ञापनार्थम् । यदाह प्रवचनोपनिषद्वेदी मगवान् हरिभद्रस्रिः—

अणुवत्तणाइ सेहा, पायं पावंति जुग्गयं परमं ।

रयणं पि गुणुक्करिसं, उवेइ सोहम्मणगुणेणं ॥ (पश्चव गा० १७)

इत्थ य पमायखिलया, पुबब्भासेण कस्स व न हुंति ।

जो तेऽवणेइ सम्मं, गुरुत्तणं तस्स सफलं ति ॥ (पश्चव गा० १८)
को नाम सारहीणं, स हुज्ज जो भहवाइणो दमए ।

हुंदे वि य जो आसे, दमेइ तं सारहिं बिति ॥ (पश्चव गा० १९) इति ॥३॥॥

॥ इति श्रीदेवेन्द्रसुरिविरचितायां खोपज्ञकर्मस्तवटीकायां सत्ताधिकारः समाप्तः ॥

॥ तत्समाप्ती च समाप्ता लघुकर्मस्तवटीका ॥

सत्ताधिकारमेनं, विवृण्वता यन्मयाऽर्जितं सुकृतम् । निःशेषकर्मसत्तारहितस्तेनास्तु लोकोऽयम् ॥

<sup>9</sup> अनुवर्तनया शिक्षकाः प्रायः प्राप्तवन्ति योग्यतां परमाम् । रक्षमपि गुणोत्कर्षमुपंति शोधकगुणेन ॥ अत्र च प्रमादस्खलितानि पूर्वाभ्यासेन कस्य वा न भवन्ति ? । यस्तानि अपनयति सम्यग् गुरुत्वं तस्य सफलमिति ॥ को नाम सार्थीनां स भवेद् यो भद्रवाजिनो दमयेत् ? । दुष्टानपि च योऽश्वान् दमयितं तं सार्थि श्रुवते ॥

#### कर्मस्तवाख्यो द्वितीयः कर्मप्रन्यः।

#### ॥ अथ प्रशस्तिः॥

विष्णोरिव यस्य विभोः, पदत्रयी व्यानशे जगनिस्तिलम् । कर्ममलपटलमुक्तः, स श्रीवीरो जिनो जयतु ॥ १ ॥ कुन्दोज्ज्वलकीर्तिमरैः, सुरमीकृतसकलविष्टपामोगः। शतमखशतविनतपदः, श्रीगीतमगणधरः पातु ॥ २ ॥ तदनु सुधर्मस्वामी जम्बुप्रभवादयो सुनिवरिष्ठाः । श्रुतजलनिधिपारीणाः, भूयांसः श्रेयसे सन्तु ॥ ३ ॥ क्रमात् प्राप्ततपाचार्येत्यभिख्या भिक्षुनायकाः । समभ्वन् कुले चान्द्रे, श्रीजगचन्द्रस्रयः ॥ १ ॥ जगज्जनितबोधानां, तेषां शुद्धचरित्रिणाम् । विनेयाः समजायन्त, श्रीमहेवेन्द्रसूरयः ॥ ५ ॥ स्वान्ययोरुपकाराय, श्रीमद्देवेन्द्रसूरिणा । कर्मस्तवस्य टीकेयं, सुखबोधा विनिर्ममे ॥ ६ ॥ विबुधवरधर्मकीर्तिश्रीविद्यानन्दसूरिमुख्यबुधैः । स्वपरसमयैककुशलैस्तदैव संशोधिता चेयम् ॥ ७ ॥ यद्भदितमरूपमतिना, सिद्धान्तविरुद्धमिह किमपि शास्त्रे । विद्वद्भिस्तत्त्वज्ञैः, प्रसादमाधाय तच्छोध्यम् ॥ ८ ॥ कर्मस्तवसूत्रमिदं, विवृण्वता यन्मयाऽर्जितं सुकृतम् । सर्वेऽपि कर्मबन्धास्तेन त्रुट्यन्तु जगतोऽपि ॥ ९ ॥



#### ॥ अर्हम् ॥

## तपायच्छीयपुज्यश्रीदेवेन्द्रस्रिविरिवतः वन्धस्वामित्वनामा तृतीयः कर्मग्रन्थः।



### सावजूरिकः

सम्यम् बन्धसामित्वदेशकं वर्धमानमानम्य । बन्धस्वामित्वस्य, व्यारूयेयं लिख्यते किञ्चत् ॥

इह खपरोपकाराय यथार्थाभिधानं बन्धस्वामित्वपकरणमारिष्धुराचार्यो मङ्गलादिपतिपा-दिकां गाथामाह—

## बंघविहाणविमुकं, वंदिय सिरिषद्धमाणजिणचंदं । गइयाईसुं दुच्छं, समासश्रो बंघसामिसं ॥ १॥

व्याख्या—इह प्रथमाधेन मङ्गलं द्वितीयाधेनाऽभिष्येयं साक्षादुक्तम् । प्रयोजनसम्बन्धौ तु सामध्यगम्यौ । तत्र बन्धः—कर्मपरमाणूनां जीवपदेशैः सह सम्बन्धस्तस्य विधानं—मिध्यात्वा-दिभिर्बन्धहेतुभिर्निर्वर्तनं बन्धविधानं तेनै विमुक्तः स तथा तं बन्धविधानविमुक्तं वन्दित्वा श्रीवर्धमानजिनचन्द्रम् 'वक्ष्ये' अभिधास्ये 'समासतः' संक्षेपतो न विस्तरेण, किम् १ इत्याह—'बन्धसामित्वं' बन्धः—कर्माणूनां जीवपदेशैः सह सम्बन्धस्तस्य खामित्वम्—आधिपत्यं जीवाना-मिति गम्यते । केषु १ "गइयाईसुं" ति गतिरादिर्येषां तानि गत्यादीनि, आदिशब्दाद् इन्द्रि-यादिपरिम्रहः, तेषु गत्यादिषु मार्गणास्थानेषु ।

अत्र चेयं मार्गणास्थानप्रतिपादिका बृहद्भन्यस्वामिस्रगाथा--

गह १ इंदिए य २ काए ३, जोए ४ वेए ५ कसाय ६ नाणे य ७।

संजम ८ दंसण ९ लेसा १०, भव ११ सम्मे १२ सन्नि १३ आहारे १८ ॥ (गा० २)

तत्र गतिश्चतुर्धा—नरकगतिस्तिर्थगातिर्मनुष्यगतिर्देवगतिरिति १। इन्द्रियं स्पर्शनरसन-प्राणचक्षुःश्रोत्रमेदात् पञ्चषा, इन्द्रियमहणेन च तदुपलक्षिता एकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरि-न्द्रियपञ्चेन्द्रिया गृद्धन्ते २। कायः षोढा पृथिन्यसेजोवायुवनस्पतित्रसकायमेदात् ३। योगः पञ्चदश्चा—सत्यमनोयोगः १ असत्यमनोयोगः २ सत्यासत्यमनोयोगः ३ असत्यामृषामनोयोगः १ सत्यवाग्योगः ५ असत्यवाग्योगः ६ सत्यासत्यवाग्योगः ७ असत्यामृषावाग्योगः ८ वैकियकाय-योगः ९ आहारककाययोगः १० औदारिककाययोगः ११ वैकियमिश्रकाययोगः १२ आहारक-

९ °न विमुक्तं वन्दि° क्व० ग० घ०॥

सिक्काययोगः १३ औदारिकिमिश्रकाययोगः १४ कार्मणकाययोगः १५ इति ४। वेदिक्कामा सिवेदः पुरुषवेदो नपुंसकवेदश्च ५ । कपायाः क्रोबमानमायाकोभाः ६ । ज्ञानं पश्चवा— मित्रज्ञानं श्रुतज्ञानम् अविद्यानं मनःपर्यायज्ञानं केवल्ज्ञानं च, ज्ञानमहणेन चाऽज्ञानमपि तत्पतिपक्षमृतमुपल्क्ष्यते, तच्च त्रिविषम् — मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं विभक्षज्ञानं चेति ज्ञानमार्गणास्थानमध्या ७। 'स्वमः' चारित्रं तच्च पञ्चमा—सामायिकं छेदोपस्थापनं परिहारविशुद्धिकं स्कष्मस्परायं यथाल्यातं च, संयमग्रहणेन च तत्प्रतिपक्षमृतो देशसंयमोऽसंयमश्च स्च्यत इति संयमः सप्तथा ८। दर्शनं चतुर्विधम् — चक्षुर्दर्शनम् अचश्चर्दर्शनम् अचश्चर्दर्शनं केवल्दर्शनं च ६। तेर्वेदया बोढा—कृष्णलेश्या नीललेश्या कापोतलेश्या तेजोलेश्या पद्मलेश्या शुक्कलेश्या च १०। मध्या-तथाल्पनादिपारिणामिकभावात् सिद्धिगमनयोग्यः, भव्यमहणेन च तत्प्रतिपक्षमृतोऽभव्योऽपि गृह्यते ११। सन्यक्तं त्रिधा—क्षायोपशमिकम् ज्ञोपशमिकं क्षायिकं च, सन्यक्त्व-श्रहणेन च तत्प्रतिपक्षमृतं मिथ्यात्वं सासादनं मिश्रं च परिगृह्यते १२। संज्ञी-विशिष्टसस्पादिल्पमनोविज्ञानसहितेन्द्रयपद्मकसमन्वितः, तत्प्रतिपक्षमृतः सर्वोऽप्येकेन्द्रयादिरसंज्ञी सोऽपि संज्ञिमहणेन स्वितो द्रष्टव्यः १३। आहारयति ओजोलोमप्रसेपाहाराणामन्यतममा-हारमित्याहारकः, तत्प्रतिपक्षमृतोऽनाहारकः १४। ननु ज्ञानादिषु किमर्थमज्ञानादिप्रतिपक्ष-श्रहणं कृतम् १, उच्यते—चतुर्दशस्त्वि मार्गणास्थानेषु प्रत्येकं सर्वसासारिकसत्त्वसङ्गहार्थमिति।

उक्तरूपेषु गत्यादिषु बन्धसामित्वं वक्ष्ये । तत्र बन्धं च प्रतीत्य विंशत्युत्तरं प्रकृतिशतम-विक्रियते । तवाहि—ज्ञानावरणे उत्तरमकृतयः पञ्च, दर्शनावरणे नव, वेदनीये द्वे, मोहे सम्यक्त्विमिश्रवर्जा पड्विंशतिः, आयुषि चतसः, नाक्षि मेदान्तरसम्भवेऽपि सप्तपष्टः, गोत्रे द्वे, अन्तराये पञ्च, सर्वमीलने विंशत्युत्तरं शतमिति एतच पाक् सविस्तरं कर्मिनिपाके मानितमेन ॥ १ ॥ सम्पति विंशत्युत्तरशतमध्यगतानामेन वक्ष्यमाणार्थोपयोगित्वेन प्रथमं कियतीनामपि पञ्चतीनां सङ्ग्हं प्रथकरोति—

> जिण सुरविजवाहारदु, वेवाउ य नरयसुहुमविगलतिगं। एगिंदि थावराड्डयव, नए मिच्छं हुंड छेवहं॥ २॥ अण मञ्झागिइ संघयण, कुलग निय इत्थि दुहमधीणतिनं। उज्जोच तिरिदुगं तिरिनराउ नरउरलदुग रिसहं॥ ३॥

व्याख्या—जिननाम १ सुरद्विकं-सुरगतिसुरानुपूर्वीक्षपं ३ वैकियद्विकं-वैकियशरीरवै-कियाक्रोपाक्रलक्षणम् ५ आहारकद्विकम्-आहारकशरीरं तदक्रोपाकं च ७ देवायुष्कं च ८ नरकत्रिकं-नरकगतिनरकानुपूर्वीनरकायुष्करूपं ११ सूक्ष्मत्रिकं-सूक्ष्माऽपर्याक्षसाधारणलक्षणं १४ विकलत्रिकं-द्वित्रिचतुरिन्द्रियजातवः १७ एकेन्द्रियजातिः १८ स्थावरनाम १९ आत-पनाम २० नपुंसकवेदः २१ मिध्यात्वं २२ हुण्डसस्थानं २३ सेवार्तसहननम् २४॥ २॥ ''अफ'' ति अनन्तानुबन्धिकोधमानमायालोभाः २८ 'मध्याक्षतयः' मध्यमसंस्थानानि— न्यजीवपरिमण्डलं सादि वामनं कुञ्जं चेति ३२ मध्यमसंहनमानि ऋषममाराचं नाराचम् अर्थनाराचं कीलिका चेति ३६ ''कुस्तम'' ति अञ्चयनिहायोगतिः ३७ नीवेगोंत्रं ३८ स्थितः ३९ दुर्भगत्रिकं-दुर्भगदुःस्वराऽनादेयरूपं ४२ स्त्यानर्द्धित्रिकं-निद्रानिद्राप्त्रचलापंचलास्त्या-नर्द्धिलक्षणम् ४५ उद्योतनाम ४६ तिर्यगृद्धिकं-तिर्यग्गतितिर्यगानुपूर्वीरूपम् ४८ तिर्यगायुः ४९ नरायुः ५० नरिद्धकं-नरगतिनरानुपूर्वीलक्षणम् ५२ औदारिकद्विकम्-औदारिकश्चरीर-मौदारिकाक्कोपाक्षनाम च ५४ वज्रज्ञप्यमनाराचसंहननम् ५५ इति पश्चपञ्चाशत्मकृतिसङ्गहः॥३॥

अथैतस्य प्रकृतिसङ्ग्रहस्य यथास्थानमुपयोगं दर्शयन् मार्गणास्थानानां प्रथमं गतिमार्गणा-स्थानमाश्रित्य बन्धः प्रतिपाद्यते—

### सुरइगुणवीसवज्ञं, इगसउ ओहेण बंघहिं निरया। तित्थ विणा मिच्छि सयं, सासणि नपुचउ विणा छनुई॥४॥

व्याख्या—"जिण सुरविउवाहार" (गा० २) इत्यादिगाथोक्ताः क्रमेण सुरद्विकाधे-कोनविंशतिपकृतीर्वजियत्वा शेषमेकोत्तरशतमोवेन नारका बधन्ति । अयमत्राभिप्रायः— एता एकोनविंशतिकर्मपकृतीर्वन्धाधिकृतकर्मपकृतिविंशत्युत्तरशतमध्याद् मुक्त्वा शेषस्यैको-त्तरशतस्य नरकगतौ नानाजीवापेक्षया सामान्यतो बन्धः, सुरद्विकाद्येकोनविंशतिपकृतीनां तु भवपत्ययादेव नारकाणामबन्धकत्वात् । सामान्येन नरकगतौ बन्धमिधाय सम्प्रति तस्यामेव मिथ्यादृष्ट्यादिगुणस्थानचतुष्ट्यविशिष्टं तं दर्शयति—"तित्थ विणा" इत्यादि । प्रागुक्तमेकोत्तर-शतं तीर्थकरनाम विना मिथ्यादृष्टिगुणस्थानके शतं भवति । एतच शतं नपुंसकवेदिमिथ्यात्वदु-ण्डसंस्थानसेवार्तसंहननप्रकृतिचतुष्कं विना सासादनगुणस्थानके षण्णवितर्गरकाणां बन्धे ॥ ४॥

### विणु अण्छवीस मीसे, बिसयरि सम्मम्मि जिणनराउज्जया। इय रयणाइसु भंगो, पंकाइसु तित्थयरहीणो॥ ५॥

व्याख्या—प्रागुक्ता पण्णवितरनन्तानुबन्ध्यादि । इति । दिते एवं बन्धमाश्रित्य भक्तः । सेव जिननामनरायुष्कयुता सम्यग्दृष्टिगुणस्थानके द्विसप्तिः । इति एवं बन्धमाश्रित्य भक्तः 'रहादिषु' रहान्याश्रक्तप्रभावाञ्चकाप्रभाभिधानप्रथमनरकपृथिवीत्रये द्रष्टव्यः । पक्कप्रभादिषु पुनरेष एवं भक्कसीर्थकरनामहीनो । वज्ञेयः । अयमर्थः—पक्कप्रभाधूमप्रभातमः प्रभाषु सम्यक्त्व-सद्भावेऽपि क्षेत्रमाहात्म्येन तथा।विधाध्यवसायाभावात् तीर्थकरनामबन्धो नारकाणां नास्तीतिः ततस्त्रत्र सामान्येन शतम् , मिथ्यादृशां च शतम् , सासादनानां षण्णवितः, मिश्राणां सप्तिः, अविरतसम्यग्दृष्टीनामेकसप्तिः । इह सामान्यपदेऽविरतसम्यग्दृष्टिगुणस्थाने च रह्मप्रभादिम-क्रस्तीर्थकरनामा हीन उक्तः । मिथ्यादृश्चादिषु त्रिषु गुणस्थानेषु पुनस्तस्य प्रागेवाऽपनीतत्वात् तद्वस्य एव ॥ ५ ॥

### अजिणमणुआउ ओहे, सत्तिमिए नरतुगुच विणु मिच्छे। इगनवई सासाणे, तिरिआउ नपुंसचउवज्रं॥ ६॥

व्याख्या—रत्नप्रभादिनरकत्रयसामान्यबन्धाधिकृतैको तरशतमध्याज्ञिननाममनुजायुषी मुक्त्वा रोषा नवनवतिरोधबन्धे सप्तमप्रथिव्यां नारकाणां भवति । सैव नवनवतिर्नरगतिनरानुपूर्वाह्रप-नरद्विकोश्वेगोंत्रीर्वेना षण्णवातिर्मिध्याद्वष्टिगुणस्थाने भवति । सैव षण्णवति स्तिर्यगायुर्नेपुंसकवेद-मिध्यात्बहुण्डसंस्थानसेवार्तसंहननवर्जिता एकनवितः सासादने सप्तम्यां नारकाणाम् ॥ ६ ॥

# अणचउवीसविरहिया, सनरदुगुचा य सयरि मीसदुगे। सतरसउ ओहि मिच्छे, पजतिरिया विणु जिणाहारं॥ ७॥

व्याख्या—प्रागुक्ता एकनवितरनन्तानुबन्ध्यादिचतुर्विश्वतिप्रकृतिभिर्विरहिता नरिद्वकोचै-गौत्राभ्यां च सहिता सप्तिर्भविति, सा च "मीसदुगे" ति मिश्राऽविरतगुणस्थानद्वये द्रष्टव्या । इह सप्तम्यां नरायुक्तावद् न बध्यत एव, तद्धन्धाभावेऽपि च मिश्रगुणस्थानकेऽविरतगुणस्थानके च नरिद्वकं बध्यते । अयमर्थः—नरिद्वकस्य नरायुषा सह नावश्यं प्रतिबन्धो यदुत सत्त्रवायुर्विध्यते तत्रेव गत्यानुपूर्विद्वयमपि, तस्याऽन्यदाऽपि बन्धात्; मिध्यात्वसासादनयोस्तु कलुषाध्यवसायत्वेन नरिद्वकं न बध्यते । एवं नरकगतौ बन्धसामित्वं प्रतिपाद्य अथ तिर्थगतौ तदाह—"सतरसउ" इत्यादि । विशात्युक्तरशतं जिननामाऽऽहारकद्विकं च विना शेषं सप्त-दशोत्तरशतमोधे मिध्यादिष्टगुणस्थाने च पर्याप्तास्तिर्यञ्चो बध्नन्ति । अत्रौधे तिरश्चां सत्यपि सम्यक्तवे भवप्रत्ययादेव तथाविधाध्यवसायाभावात् तीर्थकरनाम्नः सम्पूर्णसंयमाभावाद् आहा-रकद्विकस्य च बन्धो नास्तीति हृदयम् ॥ ७ ॥

### विणु नरयसोल सासणि, सुराउ अण एगतीस विणु मीसे। ससुराउ संघरि सम्मे, बीयकसाए विणा देसे॥ ८॥

व्याख्या—प्रागुक्तं सप्तदशोत्तरशतं नरकित्रकादिषोडशपकृतीर्विना एकोत्तरशतं सासादने पर्याप्तितिरश्चाम् । एतदेवैकोत्तरशतं सुरायुरनन्तानुबन्ध्याद्येकिर्त्रिशत्मकृतीश्च विना एकोनस-सितः, सा मिश्रगुणस्थाने बध्यते । अयं भावार्थः—"सँग्मामिच्छिद्दिष्टी आऊवंधं पि न करेइ।" इति वचनाद् अत्र सुरनरायुषोरबन्धः, अनन्तानुबन्ध्यादयश्च पञ्चविंशतिपकृतयः सासादन एव व्यवच्छित्रबन्धाः, तथा मनुष्यास्तिर्यश्च मिश्रगुणस्थानकस्था अविरतसम्यग्द-ष्टिवद् देवार्हमेव बधन्त, तेन नरित्वकौदारिकिद्विकवज्रत्रप्तभनाराचानामपि बन्धाभावः। एवैव एकोनसप्तिः सुरायुषा सिहता सप्तिः 'सम्यक्त्वे' आवेरतगुणस्थानके भवति । सप्तिः 'द्वितीयकषायैः' अप्रत्याख्यानकोषमानमायालोभैर्विना षट्षष्टिदेशिवरतगुणस्थाने बध्यते ॥८॥ अथ तिर्यगतिबन्धाधिकार एव प्रम्थलाववार्थं मनुष्यगताविष बन्धं दर्शयिति—

### इय चउगुणेसु वि नरा, परमजया सजिण ओह देसाई। जिणइकारसहीणं, नवसउ अपजस्तिरियनरा॥९॥

व्याख्या—यथा पर्याप्ततिरश्चां मिथ्यादृष्ट्यादिषु चतुर्षु गुणस्थानेषु सप्तदशोत्तरशतादिको बन्ध उक्तः 'इति' एवं पर्याप्तनरा अपि चतुर्षु—मिथ्यादृष्टिसासादनिमश्राविरतिगुणस्थानेषु सप्तदशो- एरशतादिबन्धसामिनो मन्तन्याः । 'परम्' अयताः अविरतसम्यग्दृष्टयः पर्याप्तनराः ''सिजिण'' ति अविरतसम्यग्दृष्टिपर्याप्ततिर्यग्बन्धयोग्यसप्ततिर्जिननामसिहता एकसप्ततिस्तां बभ्नन्ति, जिननाम-कर्मणोऽपि बन्धकत्वात् तेषाम् । ''ओहु देसाइ'' ति देशविरतादिगुणस्थानकेषु गुणस्थानकाऽनाश्रयणे च पर्याप्तनराणां पुनः 'ओषः' सामान्यो बन्धोऽवसेयः । स च कर्मस्तवोक्त एव । यतः कर्मस्तवग्रन्थे सामान्यतो गुणस्थानकेषु बन्धः प्रतिपादितो न पुनः किश्चन गत्यादिगा-

१ सम्याग्मध्यादृष्टिरायुर्वन्ध्रमपि न करोति ॥

र्गणास्थानमात्रित्य, स चात्र बहुषु स्थानेषूपयोगीति मूलतोऽपि दर्शते — अभिनवकम्मग्गहणं, बंघो ओहेण तत्थ वीस सयं। तित्थयराहारगद्गवजां मिच्छम्मि सतरसयं ॥ नस्यतिग जाइश्राबरचंउ हुंडाऽऽयवछियद्वनपुमिच्छं । सोलंतो इनहियसड, सासणि तिरिथीणदुहगतिगं ॥ अणमज्ञागिइसंघयणचउ निउज्जोय कुलगइत्थि ति । पणवीसंतो मीसे, चउसयरि दुआउय अबंघा ॥ सम्मे सगसयरि जिणाउबंधि वहर नरतिग वियकसाया । उरलद्गतो देसे, सत्तद्वी तियकसायंतो ॥ तेवद्वि पमते सोग अरइ अथिर दुग अजस अस्सायं। वुच्छिज छच सत्त व, नेइ सुराउं जया निट्टं ॥ गुणसद्धि अप्पमत्ते, सुराउबंधं तु जह इहागच्छे । अन्नह अद्वावसा, जं आहारगदुगं बंधे॥ अडवन अपुवाहमि, निद्दुगंती छपन्न पणभागे। सुरद्रा पणिदि सुखगइ, तसनव उरल निणु तणुवंगा ॥ समन्दर निमिण जिण वन्नअगुरुलहुन्उ छलंसि तीसंतो । चरिमे छवीसवंघो, हासरईकुच्छमयभेजो ॥ अनियष्ट्रिमागपणगे, इगेगहीणो द्वीसविहबंघो । पुगसंजलणचउण्हं, कमेण छेओ सत्तर सुहुमे ॥ चडदंसण्चजसनाणविग्वदसगं ति सोलसुच्छेओ ।

तिसु सायवंष छेओ, सजोगि वंधंतुणंतो य ॥ (गाया ३-१२) इति ।
इतासाँ दशानामपि गायानां व्याख्यानं कर्मसावटीकातों बोद्धव्यम् । इत्योधवन्यः ।
इह कर्मसावोक्तगुणस्थानकवन्वाद् नरितिश्वां मिश्राऽविरतगुणस्थानकयोरयं विशेषः—
कर्मसावे मिश्रगुणस्थानके चतुःसप्ततिः अविरतसम्यग्दृष्टिगुणस्थानके सप्तसप्तिः तिरश्चां
पुनर्मनुष्यद्विकौदारिकद्विकवज्रत्रपमनाराचसंइननस्यपकृतिपद्यकस्य वन्धामावाद् मिश्रगुणस्थानके एकोनसप्ततिः, अविरतसम्यग्दृष्टे सुरायुःक्षेपे सप्ततिः, नराणां तु मिश्रे एकोनसप्ततिः,
अविरतसम्यग्दृष्टे तिर्धकरनामसुरायुःक्षेपे एकसप्ततिः । अत्यां च एकसप्तती वदि मनुष्यदिः
कौदारिकद्विकवज्रत्रपमनाराचसंहननप्रकृतिपद्यकं नरायुष्कं च शिष्यते तदा कर्मस्तवोत्ताः
सप्तसप्तिर्भवत्यविरतगुणस्थानके । तथा कर्मस्तवे देशविरतगुणस्थानके या सप्तपष्टिक्ताः स्य तिरश्चा जिनमागरहिता षट्षष्टिदेशविरतगुणस्थाने मवति । प्रमतादीनि गुणस्थानानि तिरश्चां
न सम्पदित । नराणां तु सर्वमुणस्थानकसम्भवेन देशविरतगुणस्थानकेषु वर्मस्वनित्यः
एव सर्वोऽप्यन्यूनाधिक ओघक्ने वाच्यः । तत्रद्य पर्याप्तनराणां सामान्येन वन्धे विद्यत्यन्
रक्षतं पक्तीनां प्राप्यते, तेषामेव मिथ्याद्दशां सप्तदक्षीत्रस्वतम्, सास्वकानामोकोत्यरस्वतम्, मिक्षाणामेकोनसप्ततिः, अनिरत्तसम्यग्द्रष्टीनामेकसप्ततिः, वेशनिर्द्धानां सप्तमिक्षः, अमतानां विषक्षिः, अप्रमत्तानामेकोनपष्टिरष्टपञ्चाशद्धा, निवृत्तिकादराणां प्रथमे आगेऽष्टपञ्चाशत्, आय-पञ्चके त्रद्धाशत्, सप्तमभागे पद्विश्वतिः, अनिवृत्तिकादराणामाचे भागे द्वाविशतिः, द्वितीये एकविश्वतिः, रृतीये विशतिः, चतुर्थे एकोनविशतिः, पञ्चमेऽष्टादश च, स्व्यमसम्परायाणां सप्तदश्, उपशान्तमोहक्षीणमोहसयोगिनामेका सात्रक्षणा प्रकृतिर्वन्धे प्राप्यते, अयोगिनां द्व बन्धामातः । एवमन्यत्राप्योधनन्धः कर्मस्तवानुसारेण भावनीयः । उक्तस्त्रियप्रराणां पर्याप्तानां वन्धः, अथ तेषायेषायांप्तानां तमाह—"जिणहकारसहीणं" इत्यादि । यदेव नराणामीन् धवन्धे विशत्युत्तरशतं तदेव जिननामाधेकादशप्रकृतिहीनं शेषं नवोत्तरशतमपर्याप्ततिर्वकरा ओघतो मिथ्यात्वे च बश्चन्ति । यद्यपि करणापर्याप्तो देवो मनुष्यो वा जिननामकर्म सन्यकत्व-प्रत्ययेन बभ्राति तथापीह नराणां रुक्ध्याऽपर्याप्तत्वेन विवक्षणाद् न जिननामकर्मः ॥ ९॥

तिर्यगातौ मनुष्यगतौ च बन्धस्वामित्वमुक्तम् । सान्धतं द्रेवगतिमिषक्कत्य तदुच्यते-

निरय व्य सुरा नवरं, ओहे भिच्छे हगिंदितिगसहिया। कप्पदुगे वि य एवं, जिणहीणो जोइभवणवणे॥ १०॥

व्याख्या—सुरा अपि नारकवद् भोषतो विशेषतश्च तद्धन्यसामिनोऽनगन्तव्याः । नकर्मयं विशेषः—ओघ मिथ्यात्वगुणस्थानके च बन्धमाश्चित्य सुरा एकेन्द्रियादित्रिकसित्ता द्रष्टव्याः । ततोऽयमर्थः—यो नारकाणामेकोत्तरशतरूप ओषबन्धः स एवेकेन्द्रियज्ञातिस्थान्वरनामाऽऽतपनामप्रकृतित्रयसितः सुराणां सामान्यतो बन्धश्चतुरप्रशतम्, तदेन मिध्यात्व जिननामरितं व्युत्तरशतम्, एतदेवैकेन्द्रियजातिस्थावराऽऽतपनपुंसकवेदमिथ्यात्वहुण्डसेवार्तव्यक्षणपकृतिसप्तकहीनं सासादने पण्णवितः, पण्णवितरेवानन्तानुबन्ध्यादिषद्विंशतिष्रकृतिरित्तिः सणपकृतिसप्तकहीनं सासादने पण्णवितः, पण्णवितरेवानन्तानुबन्ध्यादिषद्विंशतिष्रकृतिरित्तिः सिश्चे सप्ततिः, सैव जिननामनरायुष्कयुता द्विसप्ततिस्तामविरतसम्यग्दृष्टयो देवा बधन्तिति सामान्यदेवगतिबन्धः । साम्प्रतं देवविशेषनामोच्चारणपूर्वकं तमाह—"कष्यदुरो" इत्यादि । 'कल्पद्विकेऽपि' सौधर्मशानास्यदेवलोकद्वयेऽपि 'एवं' सामान्यदेवलन्धवद् बन्धो द्रष्टव्यः । तथाहि—सामान्येन चतुरप्रशतम्, निध्यादशां व्यप्रशतम्, सासादनानां पण्णवितः, मिश्राणां सप्ततिः, अविरतानां द्विसप्ततिः । देवीघो जिननामकर्महीनो ज्योतिष्कमननपति-व्यन्तरदेवेषु तदेवीषु च विज्ञेयः, जिनकर्मसत्ताकस्य तेषुत्पादाभावेन तत्र तद्धन्यासम्भवात्, ततः सामान्यतस्थिकशतम्, मिथ्यात्वेऽपि व्यिकक्षतम्, सासादने षण्णवितः, मिश्रे सस्तिः, अविरते एकसप्ततिः ॥ १० ॥

### रयण व्य सणकुमाराइ आणयाई उजीयबउरहिया। अपजितरिय व्य नवसयमिर्गिदिपुढविजलतहविगले॥ ११॥

व्याख्या—सनत्कुमाराद्याः सहस्रारान्ता देवा रत्नप्रभादिप्रथमपृथिवीत्रयनारकवद् बन्धमा-श्रित्य द्रष्टव्याः । तद्यथा—सामान्येनैकाष्रश्रतम् , मिथ्याद्वशां शतम् , सासादनानां षण्णवतिः , मिश्राणां सप्ततिः , अविरतानां द्विसप्ततिः । आनताद्या ग्रैवेयकनवकान्ता देवा अपि उद्योत-नामतिर्यगातिर्तिर्यगानुपूर्वीतिर्थगायुः प्रकृतिचतुष्करहिता रत्नप्रभादिनारकवदेव द्रष्टव्याः , ततः सामान्यतः सप्तनवर्ति ते बझन्ति, मिथ्बाद्दशः षण्णवितम्, सासादना द्विनवितम्, मिश्रेऽविरते वोद्योतादिचतुष्कस्य प्रागेवापनीतत्वात् सम्पूर्ण एव रह्मप्रभादिभङ्गः ततो मिश्राः सप्ति अवि-रता द्विसप्ति बझन्ति । मिथ्यात्वादिगुणस्थानत्रयाभावात् पञ्चानुत्तरिवमानदेवा एतामेवावि-रतगुणस्थानकसत्कां द्विसप्ति बझन्तित्यनुक्तमपि ज्ञेयमिति । उक्तं देवगतौ बन्धस्वामित्वम्, तद्भणनाच गतिबन्धमार्गणा समाप्ता । साम्प्रतमिन्द्रियेषु कायेषु च तदारम्यते—"अपज" इत्यादि । अपर्याप्तिर्यग्वद् नवोत्तरशतमेकेन्द्रियपृथ्वीजलतरुविकलेषु द्रष्टव्यम् । अयमर्थः—विश्वत्यत्तरुवत्यस्याद् जिननामाद्येकादशप्रकृतीर्मुवस्वा होषं नवोत्तरशतमेकेन्द्रिया विकले-निद्याः पृथ्वीजलवनस्पतिकायाश्च सामान्यपदिनो मिथ्यादृशश्च बझन्ति ॥ ११ ॥

अथैतेषामेव सासादनगुणस्थाने बन्धमाह—

### छनवइ सासणि विणु सुहुमतेर केइ पुण बिंति चउनवई। तिरियनराऊहिँ विणा, तणुपज्जित्तिं न ते जंति॥ १२॥

न्याख्या—प्रागुक्तं नवोत्तरशतं सूक्ष्मत्रिकादिप्रकृतित्रयोदशकं मिध्यात्व एव व्यवच्छिनबन्धमिति कृत्वा तद् त्रिना षण्णवितः सासादने एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपृथ्वीजलवनस्पतिकायानां भवित । केचित् पुनराचार्या बुवते चतुर्नवितं तिर्यमरायुष्काभ्यां विना, यतस्त एकेन्द्रियविकलेन्द्रियादयः सासादनाः सन्तस्तुपर्याप्तं न यान्ति अतस्त तिर्यमरायुश्वन्धकाः । अयं भावार्थः—
तिर्यमरायुषोस्तनुपर्याप्त्या पर्याप्तरेव बध्यमानस्वात् पूर्वमतेन शरीरपर्याप्त्युत्तरकालमि सासादन्यभावस्थेष्टत्वाद् आयुर्वन्धोऽभिनेतः, इह तु प्रथममेव तिन्नवृत्तेनेष्ट इति षण्णवितः । तिर्यमरायुषी विना मतान्तरेण चतुर्नवितः ॥ १२ ॥

उक्त एकेन्द्रियादीनां बन्धः, अथ पञ्चेन्द्रियाणां त्रसकायिकानां च तमाह—

### ओहु पणिंदि तसे गइतसे जिणिकार नरतिगुच विणा। मणवयजोगे ओहो, उरले नरभंगु तम्मिस्से॥ १३॥

व्याख्या—'ओघः' विंशत्युत्तरशतादिरुक्षणः कर्मस्तवोक्तः पश्चेन्द्रियेषु त्रसकायिकेषु चावगन्तव्यः । तद्यथा—सामान्यतो विंशत्युत्तरशतम्, मिथ्यात्वे सप्तदशोत्तरशतम्, सासादने
एकोत्तरशतम्, मिश्रे चतुःसप्ततिः, अविरते सप्तसप्ततिः, देशे सप्तविः, प्रमत्ते त्रिषष्टिः, अपमत्ते
एकोनषष्टिरष्टपञ्चाशद्वा, निवृत्तिबादरे प्रथममागेऽष्टपञ्चाशत्, भागपञ्चके षद्पञ्चाशत्, सप्तमागे षड्विंशतिः, अनिवृत्तिबादरे आद्ये भागे द्वाविंशतिः, द्वितीये एकविंशतिः, तृतीये
विंशतिः, चतुर्थे एकोनविंशतिः, पञ्चमेऽष्टादश, सूक्ष्मे सप्तदश, शेषगुणस्थानत्रये सातत्यकस्य
बन्धः, अयोगिनि बन्धाभावः । गतित्रसाः—तेजोवायुकायास्तेषु जिननामाद्येकादशमकृतीर्नरत्रिकमुञ्चगोतं च विना विंशत्युत्तरं शतं शेषं पञ्चोत्तरं शतं बन्धे रुभ्यते, सासादनादिमावस्यु
नैषां सम्भवति । यत उक्तम्—

नै हु किंचि लिमज सुहुमतसा ॥ सूक्ष्मत्रसास्तेजोवायुकायजीवा इति । एवमुक्त इन्द्रियेषु कायेषु च बन्धः, सम्प्रति योगेषु

१ न हि किंचिलमन्तं स्क्मत्रसाः॥

तं प्रतिपादयनाह—"मणवयजोगे" इत्यादि । सूचकत्वात् सूत्रस्य सत्यादिमनोयोगचतुष्के सत्पूर्वके सत्यादिवाग्योगचतुष्के च जोघवन्धो विंशत्युत्तरशतादिरुक्षणः कर्मस्तवोक्तो ज्ञेयः। तत्र सत्यादिखरूपं त्विद्म सत्यं यथा अस्ति जीवः सद्सद्र्पो देहमात्रव्यापीत्यादिरूपतया यथा-बस्यितवस्तुतत्त्वचिन्तनपरम् । सत्यविपरीतं त्वसत्यम् । मिश्रखभावं सत्यासत्यम् , यथा-घव-खदिरपलाशादिमिश्रेषु बहुष्वशोकवृक्षेप्वशोकवनमेवेदमिति विकल्पनापरम् । तथा यद न सत्यं नापि मृषा तदसत्यामृषा, इह विप्रतिपत्तौ सत्यां यद् वस्तुप्रतिष्ठासया सर्वज्ञमतानुसारेण विक-रूप्यते, यथा अस्ति जीवः सदसद्भ इत्यादि तत् किल सत्यं परिभाषितम् । यत् पुनर्बिप्रतिपत्तौ सत्यां वस्तुमतिष्ठासया सर्वज्ञमतोत्तीर्णं विकल्प्यते, यथा नास्ति जीव एकान्तनित्यो वा इत्यादि तद् असत्यम् । यत् पुनर्वस्तुप्रतिष्ठासामन्तरेण सक्तपमात्रपर्याङ्गोचनपरम् , यथा हे देवदत्त । घट-मानय, गां देहि महामित्यादिचिन्तनपरं तद् असत्य।मृषा, इदं खरूपमात्रपर्यालोचनपरत्वाद् न यथोक्तलक्षणं सत्यं भवति नापि मृषेति । इदमपि व्यवहारनयमतेन द्रष्टव्यम् , निश्चयनयम-तेन तु विमतारणादिबृद्धिपूर्वकमसत्येऽन्तर्भवति, अन्यथा तु सत्ये । "उरले" ति मनोवाग्यो-गपूर्वके औदारिककाययोगे नरभङ्गः "इय चउगुणेसु वि नरा" (गा० ९) इत्यादिना प्रागु-कलरूपः । यथा-ओषे विंशत्युत्तरशतम् , मिथ्यात्वे सप्तदशोत्तरशतम् , सासादने एकोत्तर-शतम्, मिश्रे एकोनसप्ततिः, अविरते एकसप्ततिः इत्यादि । मनोरहितवाग्योगे विकलेन्द्रिय-भक्तः । केवलकाययोगे त्वेकेन्द्रियभक्तः । "तम्मिस्से" ति 'तन्मिश्रे' औदारिकमिश्रयोगे ॥१३॥ सम्प्रति बन्ध उच्यते-

> आहारछग विणोहे, चउदससउ मिन्छि जिणपणगहीणं। सासणि चउनषइ विणा, नरतिरिआऊ सुद्वमतेर॥ १४॥

व्याख्या—विशत्युत्तरशतमाह।रकादिमक्कतिषद्कं विना शेषं चतुर्दशाषिकशतमोघवनधे प्राप्यते। अयं भावार्थः—औदारिकमिश्रं कार्मणेन सह, तचापर्याप्तावस्थायां केवलिसमुद्धान्तावस्थायां वा; उत्पत्तिदेशे हि पूर्वभवादनन्तरमागतो जीवः प्रथमसमये कार्मणेनैव केवलेना-हारयति, ततः परमौदारिकस्थाप्यारव्यत्वादौदारिकण कार्मणमिश्रेण यावद् शरीरस्य निष्पतिः; केवलिसमुद्धातावस्थायां द्वितीयषष्ठसप्तमसमयेषु कार्मणेन मिश्रमौदारिकमिति। अपर्याप्तावस्थायां द्वितीयषष्ठसप्तमसमयेषु कार्मणेन मिश्रमौदारिकमिति। अपर्याप्तावस्थायां व नाहारकादिषद्कं बध्यते इति तिनेषः। केवलिसमुद्धातावस्थायां पुनरेकस्य साव-स्थायां च नाहारकादिषद्कं बध्यते इति तिनेषः। केवलिसमुद्धातावस्थायां पुनरेकस्य साव-स्थायां च नाहारकादिषद्कं वध्यते इति तिनेषः। केवलिसमुद्धातावस्थायां पुनरेकस्य साव-स्थायां च नाहारकादिषद्कं वध्यते इति वश्चाति। स एव सासादने चतुर्नवितं बद्धाति, नवोत्तरस्थतमध्याद् मुक्त्वा नरतिर्यगायुषी सूक्ष्मित्रकादित्रयोदश्यकस्य तु मिध्यात्व एव व्यवच्छित्व-धाप्तत्वेन सासादने बन्धाभावात्, सूक्ष्मित्रकादित्रयोदशकस्य तु मिध्यात्व एव व्यवच्छित्व-सम्यत्वा च ॥ १४॥

अणवज्वीसाइ विणा, जिणपणज्जय सम्मि जोगिणो सायं। विणु तिरिनराउ कम्मे, वि एवमाहारदुगि ओहो॥ १५॥ व्याख्या—प्रागुक्ता चतुर्नवतिरनन्तानुबन्ध्यादिचतुर्विशतिपक्वतीर्विना जिननामादिपक्वति- पश्चकगुता च पश्चसप्ततिस्तामौदारिकमिश्रकाययोगी सम्यक्तवे बधाति । तथा सयोगिन भौदा-रिकमिश्रस्थाः केवलिसमुद्धाते द्वितीयषष्ठसप्तमसमयेषु सातमेवैकं बध्नन्ति । एवं गुणस्थानक-चतुष्क एवौदारिकमिश्रयोगो लभ्यते नान्यत्र । अथ कार्मणयोगादिषु बन्धः प्रतिपाद्यते "विणु तिरि" इत्यादि । यथौदारिकमिश्रे बन्धविधिरोधतो विशेषतश्चोक्तः एवं कार्मणयो-गेऽपि तिर्थमरायुषी विना वाच्यः, कार्मणकाययोगे तिर्यमरायुषोर्बन्धामावात् । कार्मणकाय-योगो द्यपान्तरालगतावुत्पत्तिप्रथमसमये च जीवस्य मिथ्यात्वसासादनाऽविरतगुणस्थानकत्रयो-पेतस्य लभ्यते । उक्तं च—

> मिन्छे सासाणे वा, अविरयेसम्मन्मि अहव गहियम्मि । जंति जिया परलोए, सेसिकारस गुणे ग्रन्तुं ॥ (प्रव० गा० १३०६)

तथा सयोगिनः केवलिसमुद्धाते तृतीयचतुर्थपश्चमसमयेषु चेति गुणस्थानकचतुष्टय एव कार्मणकाययोगो नान्यत्र । ततो विंशत्युत्तरशतमध्याद् आहारकषट्कतिर्यमरायुः पक्कतीर्ध्वस्ता शेषस्य द्वादशोत्तरशतस्य सामान्येन कार्मणकाययोगे बन्धः । तदेव द्वादशोत्तरशतं जिनादि-पश्चकं विना शेषं सप्तोत्तरशतं कार्मणकाययोगे मिध्यादृशो बद्धन्ति । तदेव सप्तोत्तरशतं स्क्मादित्रयोदश प्रकृतीर्ध्वक्त्वा शेषां चतुर्नवर्ति कार्मणयोगे सासादना बद्धन्ति । चतुर्नवितिः बाऽनन्तानुबन्ध्यादचतुर्विशतिपक्कर्तार्विना जिननामादिपक्कतिपश्चकसहिता च पश्चसप्ततिस्तां कार्मणयोगेऽ।वरता बर्धान्त । सयोगिनस्तु कार्मणकाययोगे सातमेवैकं बद्धन्ति । तथाऽऽहा-रककाययोगश्चतुर्वविदः, आहारकमिश्रकाययोगश्च तस्यैवाऽऽहारकशरीरस्य प्रारम्भसमये पारस्यागसमये च औदारिकेण सह द्रष्टव्यः । ततः 'आहारकद्विके' आहारकशरीरतन्मश्रकक्षणे योगद्वये ओषः कर्मस्तवोक्तः प्रमत्तगुणस्थानवर्ती त्रिषष्टिपक्वतिबन्धरूपः । एतत् काययोगद्वयं हि छ्वध्युपजीवनात् प्रमत्तस्य न त्वभनत्तस्य ॥ १५ ॥

सुरओहो वेउव्वे, तिरियनराउरहिओ य तम्मिस्से। वेयतिगाइम विय तिय, कसाय नव दु चउ पंच गुणा॥१६॥

व्याख्या—'धरीषः' सामान्यदेवनन्घो वैक्रियकाययोगे द्रष्टन्यः । तद्यथा—सामान्येन चतुरमञ्चतम्, मिथ्यात्वे न्युत्तरशतम्, सासादने पण्णवितः, मिश्रे सप्तिः, अविरते द्विसप्तिः । तथा 'तिन्मश्रे' वैक्रियामश्रे स एव धुरीषस्तिर्यमरायुष्करहितो वाच्यः । इह देवनारका निजा-युः पण्णमासावशेषा एवायुर्वभ्रत्ति, अतो वैक्रियमिश्रयोगे उत्पत्तिभ्रयमसमयादनन्तरमपर्याप्ताव-स्थासम्भविनि आयुर्द्वयनन्वामावः। तथा चाऽत्रीचे द्वत्तरशतन्, मिथ्यात्व एकोत्तरशतम्, सासा-दने चतुर्नवितः, अविरत एकसप्तिः । वैक्रियमिश्रयोगो मिश्रता चाऽस्यात्र कार्मणकायेनैव सह मन्तन्या । अयमपि च मिथ्यात्वसासादनाऽविरतगुणस्थानकत्रय एव रूम्यते नान्यत्र । यद्यपि देशविरतस्याऽम्बडादेः प्रमत्तस्य तु विष्णुकुमारादेवैकियं कुर्वतो वैक्रियमिश्रवैकियस-म्भवः श्रूयते परं सभावस्थस्य वैक्रिययोगस्याऽत्र गृहीतत्वाद् अथवा स्वस्पत्वाद् अन्यतो वा

९ मिध्यात्वं सासादने वाऽविरतसम्यक्तवेऽथवा गृहीते । यान्ति जीवाः परलोकं शेषेकादश्च गुणस्थानानि सक्सा ॥ २ °यभावन्मि अहिगए अहवा । प्रयस्त्रनसारोद्धारे विवं पाठः ॥

कुतोऽपि हेतोः पूर्वाचार्यैः स नोक्तः । एवं योगेषु बन्धस्वामित्वमुक्तम् । अथ वेदादिषु तद-भिषित्सः प्रथमं गुणस्थानकानि तेष्वाह—"वैयतिग" इत्यादि । 'वेदत्रिके' स्त्रीवेदप्वेदनपुंस-कवेदरूपे 'नव' नवसञ्चाकानि ''संजलण'' इत्याद्यमेतनगाथा(१७)स्य ''पढम'' इति पदस्यात्रापि सम्बन्धात 'प्रथमानि' मिथ्यात्वादीनि अनिवृत्तिबादरान्तानि गुणस्थानकानि भवन्ति, ततः परं वेदानामभावात् । एतेषु यः कर्मस्तवोक्तः सामान्यवन्धः स द्रष्टव्यः । तद्यया-सामान्यतो नानाजीवापेक्षया विंशत्युत्तरशतम् , मिथ्यात्वे सप्तदशोत्तरशतम् , सासादने एकोत्तरशतम् , मिश्रे चतुःसप्ततिः, अविरते सप्तसप्ततिः, देशविरते सप्तषष्टिः, प्रमत्ते त्रिषष्टिः, अपमते एकोनप-ष्टिरष्टपञ्चाश्रद्धा, निवृत्तिबादरे प्रथमभागेऽष्टपञ्चाशत्, भागपञ्चके पद्पञ्चाशत्, सप्तमभागे षद्विंशतिः, अनिवृत्तिवादरे आद्य मागे द्वार्विशतिः, एवमन्यत्रापि गुणस्थानकेषु यथास-म्मवं कर्मस्तवोक्तो बन्धो वाच्यः । कषायद्वारे-आवेऽनन्तानुवन्धिकोधमानमाय।लोभरूपे कवायचतुष्के द्वे प्रथमे मिथ्यात्वसासादनारूये गुणस्थानके तत्र तीर्थकरबन्धस्य सम्यक्त्वप-त्ययत्वाद् आहारकद्विकवन्यस्य च संयमहेतुत्वाद् अनन्तानुवन्विषु तदभावात् सामान्येन सप्त-दशोत्तरशतम्, मिथ्यात्वे सप्तदशोत्तरशतम्, सातादने पकोत्तरशतम्। द्वितीयेऽप्रत्याख्यानास्ये कषायचतुष्के चत्वारि प्रथमानि मिथ्यात्वसासादनमिश्राऽविरतनामकानि गुणस्थानकानि. तत्राहारकद्विकबन्धामावेन सामान्येन अष्टादशोत्तरशनम् , मिथ्यात्वे सप्तदशोत्तरशतम् , सासादने पकोत्तरशतम्, मिश्रे चतुःसप्ततिः, अविरते सप्तसप्ततिः। तृतीये पत्याख्यानावरणाख्ये कषाय-चतुष्के पञ्च आद्यानि मिथ्यात्वादीनि देशविरतान्ताने गुणस्थानकानि, देशविरते सप्तपष्टिः, शेषाणि तथैव ॥ १६ ॥

# संजलणितगे नव दस, लोभे चड अजह दु ति अनाणितगे। बारस अचक्खुचक्खुसु, पढमा अहखाइ चरमचऊ॥ १७॥

व्याख्या—'संज्वलनित्रके' संज्वलनकोधमानमायारूपे नवाऽऽद्यानि गुणस्थानकानि । तत्र सामान्यबन्धाद् निवृत्तिवादरं यावद् वेदित्रकन्यायेन विश्वत्युतरशतादिको बन्धः, अनिवृत्ति-बादरे तु प्रथमे भागे द्वाविश्वतिः, द्वितीये पुंवेदरिता एकविश्वतिः, तृतीये संज्वलनकोधरिता विश्वतिः, चतुर्थे संज्वलनमानरिता एकोनिविश्वतिः, पश्चमे संज्वलनमायारिता अष्टा-दश । संज्वलनलोभस्य तु सूक्ष्मसम्परायेऽपि भावात् तत्र दश प्रथमानि गुणस्थानानि, तत्र नव तथैव, दशमे तु सूक्ष्मसम्पराये सप्तदश प्रकृतयः । संयमद्वारे—'अयते' असंयते चत्वारि आद्यानि गुणस्थानानि, तत्र सामान्यतोऽविरतसम्यग्दष्टेरि सङ्गृहीतत्वाद् जिननामक्षेपात् सप्तदशोचरशतं जातमष्टादशोचरशतम् , मिध्यात्वे सप्तदशोचरशतम् , सासादने एकोचरशतम् , मिश्रे चतुःसप्ततिः, अविरते सप्तसप्तिः । ज्ञानद्वारे—'अज्ञानित्रके' मत्यज्ञानश्चताज्ञानविभक्षरूपे द्वे मिध्यात्वसासादने, त्रीणि वा गुणस्थानकानि मिश्रेण सह । अयमाशयः—मिश्रे ज्ञानांशोऽज्ञानांशब्यास्ति, तत्र यदाऽज्ञानांशप्राधान्यविवक्षा तदाऽज्ञानित्रके गुणस्थानकद्वयमेव, ज्ञानांशप्रधान्यविवक्षायां तु तृतीयं मिश्रमि, तत्रीचे सप्तदशोचरशतम् , मिथ्यात्वे सप्तदशोचरशतम् , मिथ्यात्वे सप्तदशोचर्यत्वक्षायां तु तृतीयं मिश्रमि, तत्रीचे सप्तदशोचरशतम् , मिथ्यात्वे सप्तदशोचर्यत्वक्षायां तु तृतीयं मिश्रमितः । दर्शनद्वारे—चश्चरचश्चर्वर्शनयोः प्रथमानि श्वतम्, सासादने एकोचरश्चरम् मिश्रे चतुःसप्ततिः । दर्शनद्वारे—चश्चरचश्चर्वर्शनयोः प्रथमानि

द्वादश गुणस्थानानि, परतस्तु बक्षुरबक्षुषोः सतोरप्यनुपयोगित्वेनाव्यापारात् । तत्रीषे विश्वत्युत्तरशतम्, मिथ्यात्वे सप्तद्योत्तरशतम्, इत्यादि यावत् श्रीणमोहे सातवन्य एकः । यथारुयाते चरमगुणस्थानकचतुष्कम्, तत्र सामान्यत एकः, उपशान्तमोहे एकः, श्रीणमोहे एकः, सयोगिनि एकः, अयोगिनि शून्यम् ॥ १७ ॥

मणनाणि सग जयाई, समइय छेय चउ दुन्नि परिहारे। केवलिदुगि दो चरमाऽजयाइ नव मइसुओहिदुगे॥ १८॥

व्याख्या—मनःपर्यायज्ञाने सप्त 'यतादीनि' प्रमत्तसंयतादीनि क्षीणमोहान्तानि । तत्र सामान्यत आहारकद्विकसहिता त्रिषष्टिर्जाता पश्चषष्टिः, प्रमत्ते त्रिषष्टिः इत्यादि यावत् क्षीणमोहे एकः केवलसातबन्धः । सामायिके छेदोपस्थापने च बत्वारि यतादीनि गुणस्थानानि, तत्र सामान्यतः पञ्चषष्टिः, प्रमत्ते त्रिषष्टिरित्यादि प्राग्वत् , सूक्ष्मसम्परायगुणस्थानकादौ दु सूक्ष्मसम्परायादिचारित्रभावात् । तथा 'द्वे गुणस्थानके' प्रमत्तापमत्त्रक्षे परिहारविश्चद्विकचारित्रे नोत्तराणि, तस्थिश्चारित्रे वर्तमानस्य श्रेण्यारोहणपतिषेधात् , तत्र सामान्यतः पञ्चषष्टिः, प्रमत्ते विषष्टिः, अप्रमत्ते एकोनषष्टिरष्टपञ्चाशद्वा । 'केवलद्विके' केवलज्ञानकेवलदर्शनक्तपे 'द्वे चरमे' अन्तिमे सयोगिकेवल्ययोगिकेवल्याक्त्ये गुणस्थानके भवतः, अत्रीचे एकस्य सातस्य बन्धः सयोगिनि च, अयोगिनि शून्यम् । तथा मतिश्चतयोः 'अविषद्विके' च अविषज्ञानाविषदर्शनक्ष्यो 'अयतादीनि' अविरतसम्यग्दष्टादीनि क्षीणमोहपर्यवसानानि नव गुणस्थानकानि भवन्ति, सयोग्यादौ केवलोत्पत्त्या मत्यादेरभावात् , तत्रौषतोऽप्रमत्तादेर्मत्यादिमत आहारक-द्विकस्यापि बन्धसम्भवाद् एकोनाशितिः, विशेषचिन्तायामविरतादिगुणस्थानकेषु कर्मस्तवोक्तः सप्तससत्यादिमितो बन्धो द्वष्टवः ॥ १८ ॥

अड उवसिम चउ वेयगि, खइए इक्कार मिच्छतिगि देसे। सुहुमि सठाणं तेरस, आहारगि नियनियगुणोही॥ १९॥

व्यास्या—इह 'अयतादि' इति पदं सर्वत्र योज्यते । ततोऽयतादीनि उपश्चान्तमोहान्तान्यष्टी गुणस्थानान्यौपशमिकसम्यक्त्वे भवन्ति, तत्र सामान्यत औपशमिकसम्यक्त्वे वर्तमानानां देव-मनुजायुषोर्बन्धाभावात् पश्चसप्ततिः, अविरतेऽपि पश्चसप्ततिः, देशे सुरायुरबन्धात् षट्षष्टिः, प्रमत्ते द्वाषष्टिः, अप्रमत्ते अष्टपश्चाश्चद् इत्यादि यावदुपशान्ते एकः । 'वेदके' क्षायोपशमि-कापरपर्यायेऽयतादीन्यप्रमत्तान्तानि चत्वारि गुणस्थानकानि, तत्रौषे एकोनाशीतिः, अविरते सप्तसप्ततिः, देशे सप्तषष्टिः, प्रमत्ते त्रिषष्टिः, अप्रमत्ते एकोनष्टिरष्टपश्चाशद्वा । अतः परमु-पशमश्रेणावौपशमिकं क्षपकश्रेणौ पुनः क्षायिकम्, क्षायोपशमिकसम्यक्त्वं तूदीर्णमिध्यात्वश्च-येऽनुदीर्णमिध्यात्वोपशमे च भवतीति । उक्तं च—

'मिच्छत्तं जमुइण्णं, तं खीणं अणुइयं तु उवसंतं । मीसीभावपरिणयं, वेइजांतं सभोवसमं ॥ (विशेषा० गा० ५३२) तथा क्षायिकसम्यक्तवे अयतादीनि अयोगिकेवलिपर्यवसानानि एकादश गुणस्यानकानि,

९ मिध्यालं यद् उरीणं तत् क्षीणमञ्जितं तूपशान्तम् । मिश्रीमानपरिषतं वेश्वमानं अयोपश्चमम् ॥

तत्रीचे एकोनाशीतिः, अनिरते सप्तसप्ततिः, देशे सप्तपष्टिः इत्यादि वावदयोगिनि शून्यम् । क्षायिकसम्यक्त्वस्तरूपं त्विदम्—

सीणे दंसणमोहे, तिविहम्मि वि भवनियाणम्यम्मि । निष्पचवायमञ्चलं, सम्मत्तं खाइयं होइ ॥ (श्राव० प्र० गा० ४८)

तथा 'मिध्यात्वत्रिके' मिध्यादृष्टिसाखादनमिश्रहृष्टणे 'देशे' देशिवरते 'सूक्ष्मे' सूक्ष्मसम्पराये 'ख्रायां 'ल्यां निज्ञानम् । अयमर्थः—मिध्यात्वमार्गणास्थाने मिध्यादृष्टिगुणस्थानम् , सासा-दन्मार्गणास्थाने सासादनगुणस्थानम् , मिश्रमार्गणास्थाने मिश्रगुणस्थानम् , देशसंयममार्गणास्थाने देशिवरतगुणस्थानम् , सूक्ष्मसम्परायसंयमे सूक्ष्मसम्परायगुणस्थानम् । अत्र च खलगुणस्थानीयो बन्धः , यथा—मिध्याद्वे ओघतो विशेषतथ्य सप्तदशोत्तरशतम् , एवं सासादने एकोत्तरशतम् , मिश्र चतुः सप्ततिः , देशे सप्तषृष्टः , सूक्ष्मे सप्तदशः । आहारकद्वारे—त्रयोदश गुणस्थानानि मिध्यादृष्ट्यादीनि सयोगिकेवल्यन्तानि आहारके जीवे हम्यन्ते, अयोगी त्वनाद्वारकः । तत्रीघतः विश्वत्यत्त्रतम् , मिध्यात्वे सप्तदशोत्तरशतम् , इत्यादि यावत् सयोगिनि सावस्यका प्रकृतिर्वन्धे भवति । एवं वेदादिषु मार्गणास्थानेषु गुणस्थानकान्युपद्वर्थं सन्प्रति तेषु बन्धाति-देशमाह—"नियनियगुणोहो" ति निज्ञनिजगुणौघः, एतेषु वेदादिषु यानि खलगुणस्थानानि तेष्वोधः कर्मस्तवोक्तो बन्धे दृष्टव्य इत्यर्थः । स च यथास्थानं मावित एव ॥ १९॥

यच प्रागुक्तम् "अष्टीपशमिकसम्यक्तवे गुणस्थानानि" इति तत्र किस्तिहोषमाह-

परमुक्सिम वहंता, आउ न बंधंति तेण अजयगुणे। देवमणुआउहीणो, देसाइसु पुण सुराउ बिणा॥ २०॥

व्याख्या—सर्वत्र वेदादिषु निजनिजगुणौषो वाच्य इत्युक्तं परमौपशमिकेऽयं विशेष:— भौपशमिके वर्तमाना जीवा आयुर्न बझन्ति तेनाऽयतगुणस्थानके देवमनुजायुभ्या हीन ओषो वाच्यः, नरकतिर्थगायुषोः पागेव मिथ्यात्वसासादनयोरपनीतत्वात्र तद्धीनता । तथा 'देशा॰ दिषु' देशविरतप्रमत्ताऽप्रमत्तेषु पुनरोघः सुरायुर्विना ज्ञेयः। औपशमिकसम्यक्त्वं तूपशम्त्रेण्यां प्रथमसम्यक्त्वकामे वा भवति जीवस्य। उक्तं च—

> उनसामगसेदिगयस्स होइ उनसामियं तु सम्मत्तं । जो वा अकयतिपुंजो, अस्ववियमिच्छो छहइ सम्मं ॥

> > (विशेषा० गा० ५२९, २७३५)

ननु क्षायोपश्चमिकौपशमिकसम्यक्त्वयोः कः प्रतिविशेषः , उच्यते क्षायोपश्चमिके मिध्यात्वद् लिकवेदवं विपाकतो नास्ति प्रदेशतः पुनर्विद्यते, औपश्चमिके तु प्रदेशतोऽपि नास्ति विशेषः ॥ २०॥ उक्तं वेदादिषु वन्धसामित्वम् । अथ लेश्याद्वारमुख्यते —

ओहे अहारसयं, आहारतुग्ण आइलेसतिगे। तं तित्थोणं मिच्छे, साणाइसु सव्वहिं ओहो॥ २१॥

१ क्षीणे दर्शनमोहे त्रिविधेऽपि भवनिदानभूते । निष्प्रत्यपायमतुलं सम्यक्तं क्षायिकं मवति ॥ २ उपश-मक्त्रेणिमतस्य भवति भौषशसिकं तु सम्यक्तम् । यो वाऽकृतत्रिपुष्कोऽक्षपितमिष्याको स्मते सम्यक्तम् ॥ व्याख्या—'आधलेश्यात्रिके' कृष्णनीलकापोतलेश्यात्रये वर्तमाना जीवाः 'ओधे' सामान्येन विशत्युत्तरशतमाहारकद्विकानं जातमष्टादशाधिकशतं तद् बझन्ति, आहारकद्विकस्य शुभलेश्याभिर्वध्यमानत्वात्। 'तद्' अष्टादशाधिकशतं तीर्थकरनामोनं सप्तदशोत्तरशतं मिथ्यान्त्वगुणस्थानके बझन्ति। सासादनादिषु गुणस्थानकेषु पुनः 'सर्वत्र' लेश्याषद्केऽपि 'ओषः' सामान्यबन्धो द्रष्टव्यः। ततोऽत्र सासादनिमिश्राऽविरतेष्वोषः कर्मस्तवोक्तः॥ २१॥

### तेज नरयनवृणा, उजोयचउ नरयबार विणु सुका। विणु नरयबार पम्हा, अजिणाहारा इमा मिच्छे॥ २२॥

व्याख्या — विंशत्युत्तरशतं नरकत्रिकादिपकृतिनवकोनं तेजोलेश्यायामोघत एकादशोत्तरं शतं बध्यते, कृष्णाद्यशुभलेश्याप्रत्ययत्वाद् नरकत्रिकादिप्रकृतिनवकबन्धस्य । इदमेबैकादशो-चरशतं जिननामाहारकद्विकरहितं शेषमष्टीचरशतं मिथ्यात्वे बध्यते । सासादनादिषु षद्सु गुणस्थानकेषु ओषः विंशत्युत्तरशतमध्याद् उद्योतादिचतुष्कं नरकत्रिकादिद्वादशकं च मुक्त्वा रोषं चतुरुत्तरशतमोघतः शुक्कलेश्यायां बध्यते, उद्योतादिपक्वतीनां तिर्यग्ररकप्रायोग्यत्वेन देव-नरप्रायोग्यबन्धकैः शुक्कलेश्यावद्भिरबध्यमानत्वात् । एतदेव चतुरुत्तरं शतं जिननामाहारक-द्विकरहितं रोषमेकोत्तरशतं मिथ्यात्वे बध्यते । सासादने तदीयैकोत्तरशतह्रपौघबन्धाद उद्यो-तादिमकृतिचतुष्टयापसारेण शेषाः सप्तनवतिर्वध्यते । मिश्रादिषु एकादशगुणस्थानकेषु तदवस्थः ससगुणस्थानीयो बन्बो द्रष्टव्यः । विंशत्युत्तरशतमध्याद् नरकत्रिकादिपकृतिद्वादशकं विना शेषमष्टोत्तरशतं पद्मलेश्यायामोघतो वध्यते, तल्लेश्यावतां सनत्कुमारादिदेवानां तिर्यक्तायोग्यं नभ्रतासुचोतादिभकृतिचतुष्कस्य नन्धसम्भवाद् नात्र तद्बन्धामावः । एतदेवाष्टोत्तरशतं जिन-नामाहारकद्विकरहितं शेषं पञ्चोत्तरशतं मिथ्यात्वे बध्यते । सासादनादिषु षट्सु गुणस्थानकेषु यथास्थित एकोत्तरशतादिरूपः स्वसौधबन्धो द्रष्टव्यः । "अजणाहारा इमा मिच्छे" ति प्रथमलेश्यात्रिकस्य "ओहे अद्वारसयं" (गा० २१) इत्यादिना निर्धारितत्वेनेमास्तेजःपद्मशुक्क-लेश्या मिथ्यात्वगुणस्थानके जिननामाहारकद्विकरहिता विज्ञेयाः, तेजोलेश्यादिषु नरकनवका-चूनो यः सामान्यबन्धः प्रतिपादितः स मिध्यात्वगुणस्थानके जिनादिप्रकृतित्रयरिहतो विधेय इत्यर्थः । तथा च दर्शितमेव ॥ २२ ॥ सम्प्रति भव्यादिद्वाराण्यभिषीयन्ते-

### सन्वगुणभन्वसन्निसु, ओहु अभन्वा असन्नि मिच्छसमा। सासणि असन्नि सन्नि न्व कम्मभंगो अणाहारे॥ २३॥

व्याख्या—सर्वगुणस्थानकोपेते भव्ये संज्ञिनि च मार्गणास्थाने सर्वगुणस्थानकोषः कर्म-स्त्रवोक्तः। अभव्या असंज्ञिनश्च चिन्त्यमाना मिध्यादृष्टिगुणस्थानकसमाः। अयमर्थः—यथा मिध्यात्वे सप्तद्योत्तरशतबन्धः कर्मस्त्रव उक्तस्त्रथाऽभव्योऽसंज्ञी च सामान्यतो मिध्यात्वे च सप्तद्योत्तरशतं बधाति। सासादने पुनरसंज्ञी संज्ञिवत्, एकोत्तरशतबन्धक इत्यर्थः। अनाहा-रके तु मार्गणास्थाने कार्मणकाययोगमङ्गः "विणु तिरिनराउ कम्मे वि" (गा० १५) इत्यादिना योगमार्गणास्थाने प्रतिपादितोऽवगन्तव्यः, कार्मणकाययोगस्थस्यैव संसारिणोऽनाहा-रकत्वात्। कार्मणभङ्गश्चायं विश्वत्युत्तरशतमध्यादाहारकद्विकदेवायुर्नरकत्रिकतिर्थमरायुः प्रकृत्य-

ष्टकं मुक्तवा रोषस्य द्वादशोत्तरशतस्याऽनाहारके सामान्येन बन्यः । तथा जिननाम सुरद्विकं विक्रयद्विकं च द्वादशोत्तरशतमध्याद् मुक्तवा रोषस्य सप्तोत्तरशतस्यानाहारके मिध्यादृष्टी बन्यः। तथा सूक्ष्मादित्रयोदश प्रकृतीर्मुक्तवा रोषायाश्चर्तुर्नवतेः सासादनस्थेऽनाहारके बन्धः । तथाऽन्ततानुबन्ध्यादिचतुर्विशतिपकृतीश्चर्तुर्नवतेर्मध्याद् मुक्तवा रोषायाः सप्ततेर्जिननामसुरद्विकवैन्त्रियद्विकयुक्तायाः पश्चसप्ततेरविरतेऽनाहारके बन्धः । तथा सयोगिनि केवलिसमुद्धाते तृतीय-चतुर्थपश्चमसमयेष्वनाहारक एकस्याः सातपकृतेर्वन्यः ॥ २३ ॥

अथ प्राग् यदुक्तं लेश्याद्वारे—"साणाइसु सबिह ओहो" ति (गा० २१) "सासादनादिषु गुणस्थानेषु सर्वत्र लेश्याषद्के ओघो द्रष्टव्यः" इति, तत्र न ज्ञायत आदिशब्दात् कस्यां लेश्यायां कियन्ति गुणस्थानानि गृद्यन्ते । इत्यतो लेश्यासु गुणस्थानकान्युपदर्शयन् प्रकरणसम-र्थनां प्रकरणज्ञानोपायं चाह—

## तिसु दुसु सुकाइ गुणा, चउ सग तेर ति बंधसामित्तं। देविंदसूरिलिहियं, नेयं कम्मत्थयं सोउं॥ २४॥

व्याख्या—'तिस्तु' आद्यासु कृष्णनीलकापोतलेश्यासु ''चउ'' इत्यादिना यथाकमं सम्बन्धात् 'चत्वारि' मिथ्यात्वसासादनमिश्चाविरतरूपाण्याद्यानि गुणस्थानानि प्राप्यन्ते, एतद्रुणस्थानच-तुष्के परिणामविशेषतः षण्णामपि लेश्यानां भावात् । 'द्वयोः' तेजःपद्मलेश्ययोर्मिथ्यात्वादीनि सप्त गुणस्थानानि, तयोरप्रमत्तगुणस्थानकान्तमपि यावद्वावात् । शुक्कलेश्यायां त्रयोदश मिथ्या-त्वादीनि गुणस्थानानि, तस्या मिथ्यादृष्टिगुणस्थानात् प्रमृति यावत् सयोगिकेवलिगुणस्थानकं तावदिष भावात् । अयोगी त्वलेश्यः । इह च लेश्यानां प्रत्येकमसञ्च्येयानि लोकाकाशप्रदेश-प्रमाणान्यध्यवसायस्थानानि, ततो मन्दाध्यवसायस्थानापेक्षया शुक्कलेश्यादीनामपि मिथ्यादृष्ट्यादौ सम्भवो न विरुध्यते । तथा कृष्णादिलेश्यात्रयं यदिहाविरतगुणस्थानकान्तमुक्तं तद् वृह्द-न्यसामित्वानुसारेण, पदशीतिके तु तस्य प्रमत्तगुणस्थानकान्तं यावदिभिहितस्वात् । तथाहि—

लेसी तिन्नि पमतं, तेऊपम्हा उ अप्पमतंता । सुना जान सजोगी, निरुद्धलेसी अजोगि ति ॥

(जिनबल्लमीयषडशीति गा० ७३)

तत्त्वं तु श्रुतधरा निदन्ति इति । प्रतिपादितं गत्यादिषु बन्धस्वामित्वम् , तत्प्रतिपादनाच समर्थितं बन्धस्वामित्वप्रकरणम् । इतिशब्दः परिसमाप्तौ । बन्धस्वामित्वमेतत् 'त्रेयं' बोद्धव्यं, कर्मस्तवं श्रुत्वा, अत्र बहुषु स्थानेषु तदुक्तबन्धातिदेशद्वारेण भणनात् ॥ २४ ॥

एतद्धन्यस्य टीकाभूत्, परं कापि न साऽऽप्यते । स्थानस्याऽशून्यताहेतोरतोऽलेख्यवचूर्णिका ॥

> ॥ इति बन्धस्वामित्वावच्रिः समाप्ता ॥ मन्धामम् ४२६ अक्षराणि २८

१ छेर्यास्तिष्ठः प्रमत्तं [यावत्] तेजःपद्मे तु अप्रमतान्तम् । शुक्रा यावत् सयोगिनं निरुद्धछेर्योऽयोगीति ॥

#### ॥ अईम् ॥

### पुज्यश्रीदेवेन्द्रसृरिविरचितस्त्रोपज्ञटीकोपेतः

### षडशीतिनामा चतुर्थः कर्मग्रन्थः।

॥ ॐ नमः प्रवचनाय ॥

यद्वापितार्थरुवमाप्य दुरापमाञ्च, श्रीगौतमप्रभृतयः शमिनामधीशाः । सूक्ष्मार्थसार्थपरमार्थविदो वस्तुः, श्रीवर्धमानविभुरस्तु स वः शिवाय ॥ १ ॥ निजधमीचार्यभ्यो, नत्वा निष्कारणैकबन्धुभ्यः । श्रीषडशीतिकशास्त्रं, विवृणोमि यथागमं किश्चित् ॥ २ ॥ तत्राऽऽदावेवाऽभीष्टदेवतास्तुत्यादिप्रतिपादिकामिमां गाथामाह—

### निय जिणं जियमग्गणगुणठाणुवओगजोगलेसाओ। पंचञ्चबहुमावे, संस्विजाई किमवि बुच्छं॥१॥

जिनं नत्वा जीवस्वानादि वक्ष्य इति सम्बन्धः । तत्र 'नत्वा' नमस्कृत्य, नमस्कारो हि चतुर्धी इब्बतो नामैको न मावतो यथा पालकादीनाम् १. भावतो नामैको न द्रव्यतो यथाऽनुत्तरोपपातिसुरादीनाम् २, एको द्रव्यतोऽपि भावतोऽपि यथा शम्बकुमारप्रमृतीनाम् ३. एको न द्रव्यतो नापि मावतो यथा कपिरादीनाम् ४ । ततो द्रव्यमाबरूपेण भावनमस्कारेण नमस्कृत्य । कम् ? इत्याह—'जिनं' रागद्वेषमोहादिद्वीरवैरिवारजेतारं वीतरागम् , परमाई-न्यमहिमाल्ड्यतं तीर्थकरमित्यर्थः । अनेन परमाभीष्टदेवतानमस्कारेण ऐकान्तिकमात्यन्तिक-भावमङ्गरूमाहँ, तेन च शास्त्रस्थाऽऽपरिसमाप्तेर्निष्यत्यूहता भवतीति । क्स्वात्रत्ययस्य चोत्तरिकया-सापेक्षत्वाद उत्तरिकयामाह -- जीवमार्गणागुणस्थानादि वक्ष्ये । इह स्थानशब्दस्य प्रत्येकं योगाद जीवस्थानानि, भर्गणास्थानानि, गुणस्थानानि । तत्र जीवन्ति-यथायोग्यं पाणान् धार-बम्तीति जीवाः माणिनः शरीरमृत इति पर्यायाः, तेषां जीवानां स्थानानि-सक्ष्मापर्वासैके-न्द्रियत्वादयोऽवान्तरविशेषाः, तिष्ठन्ति जीवा एषु इति कृत्वा जीवस्थानानि १। मार्गजं-जीबादीनां पदार्थानामन्वेषणं मार्गणा, तस्याः स्थानानि-आश्रया मार्गणास्थानानि बक्ष्यमा-णानि गत्यादीनि २। गुणाः-झानदर्शनचारित्ररूपा जीवसमावविशेषाः, स्थानं-पुनरेतेषां शुद्धाशुद्धिमकर्षापकर्षकृतः खरूपमेदः, तिष्ठन्ति गुणा असिन्निति कृत्वा, गुणानां स्थानानि गुणस्यानानि-परमपद्मासाद्शिखरारोहणसोपानकस्पानि स्वोपज्ञकर्मस्तवटीकायां सविस्तर-मभिहितानि इहैव वा किश्चिद्धक्ष्यमाणानि मिथ्यादृष्ट्रिप्रमृतीनि चतुर्दश ३। ''उवओग'' ति उपयोजनमुपयोगः-बोधरूपो जीवव्यापारः, भावे घञ् , यद्वा उपयुज्यते-बस्तुपरिच्छेदं प्रति

व्यापार्थत इत्युपयोगः, कर्मणि घञ्, यदि वा उपयुज्यते वस्तुपरिच्छेदं प्रति जीवोऽनेनेत्यु-पयोगः, "पुंनान्नि वः" (सि० ५-१-१३०) इति करणे षमत्ययः, सर्वत्र जीवस्वतस्वमू-तोऽवयोध एवोपयोगो मन्तन्यः ४। "योग" ति योजनं योगः—जीवस्य वीर्य परिस्पन्द इति यावत्, यदि वा युज्यते—धावनवरुगनादिकियासु न्यापार्यत इति योगः, कर्मणि घञ्, यद्वा युज्यते—सम्बध्यते धावनवरुगनादिकियासु जीवोऽनेनेति "पुंनान्नि०" (सि० ५-३-१३०) इति करणे घमत्ययः, स च मनोवाक्तायरुक्षणसहकारिकारणमेदात् त्रिविधो वक्ष्यमाणस्व-रूपः ५। "लेसाउ" ति लिश्यते—श्रिष्यते कर्मणा सहात्माऽनयेति लेश्या, कृष्णादिद्रन्यसाचि-व्यादात्मनः शुभाशुभपरिणामविशेषः । यदुक्तम्—

> कृष्णादिद्रस्यसाचिन्यात्, परिणामो य आत्मनः । स्फटिकस्येव तत्रायं, लेक्याशन्दः प्रवर्तते ॥ इति ।

सा च षोढा—कृष्णलेश्या नीललेश्या कार्गोतलेश्या तेजोलेश्या पद्मलेश्या शुक्कलेश्या । भासां च सक्तपं जम्बूफलसादकषट्पुरुषीदृष्टान्तेन मामघातनभचलितचौरषट्कदृष्टान्तेन वा एवमवसेयम्—

जैह जंबुपायवेगो, सुपक्कफलभियनियसाहग्गो। दिहो छिह पुरिसेहिं, ते बिंती जंबु भक्खेमो॥ किह पुण ते विंतेगो, आरुहणे हुज्ज जीयसंदेहो। तो छिदिऊण मूलाउ पाडिउं ताई मक्खेमो॥ बीयाऽऽह इहहेणं, कि छिन्नेण तरुणा उ अम्हं वि। साहा महल छिंदह, तहओ बेई पसाहा उ॥ गुच्छे चउत्थओ पुण, पंचमओ बेह गिण्हह फलाइं। छट्टो उ बेह पिडया, एए चिय खायहा घितुं॥ दिहंतस्सोवणओ, जो बेह तरुं तु छिंद मूलाओ। सो बहह किण्हाए, साह महलाउ नीलाए॥ हबह पसाहा काऊ, गुच्छा तेऊ फलाइँ पम्हाए। पडियाइँ सुक्कलेसा, अहवा अनं इमाऽऽहरणं॥ चोरा गामबहर्सं, विणिग्याय एगु बेह घाएह।

१ यया अम्बूपादप एकः सुपक्षकलभरितनतशाखामः । दृष्टः षद्भिः पुरुषेले बुवते अम्बूः भक्षयामः ॥
कथं पुनलाः [ मक्षयामः ] ! व्रवीत्येकः आरोहणे भवेद् जीवसन्देहः । ततिश्रृंत्र्या मूलतः पातिब्रिक्षा ताः
मक्षयामः ॥ द्वितीय आह एतावता कि छिनेन तक्णा तु अस्माकम् ! इति । शाखा महतीशिष्ठन्त तृतीयो व्रवीति
प्रशाखासु ॥ गुच्छांखतुर्यकः पुनः पश्चमो व्रवीति एक्षीत फलानि । षष्ठसु व्रवीति पतिताः एताः एव खादत
गृहीला ॥ दृष्टान्तस्योपनयो यो व्रवीति तकं तु छिन्त मूलतः । स वर्तते कृष्णायां शाखा महतीनीलायाम् ॥
मवति प्रशाखाः कापोती शुच्छांसीजयी फलानि पद्मा । पतितानि शुक्रकेश्या अथवाऽन्यदिदमादरणम् ॥ नीरा
आमवशार्षं विनिर्गता एको व्रवीति चातयत ।

जं विच्यह तं समं, दुष्यं य चडण्यं वा नि ॥ बीको माणुस पुरिसे, य तई वो साउदे चडत्यो छ । वंषमचो जुड्यंते, छहो पुण तस्थमं मणइ ॥ इसं ता इरह धणं, बीवं मारेह या कुणह एवं । केवक हरह धणं ती, उवसंहारो हमो तेसिं॥ सम्ने मारेह बी, बहुइ सो किण्हलेसपरिणामे । एवं कमेण सेसा, जा चरमो सुकलेसाए ॥

अस्यैव दृष्टान्तद्वयस्य सङ्ग्रहगाथाः---

मूलं साह पसाहा, सुच्छ फले छिंद परियमक्सणमा।
सवं माणुस पुरिसा, साउह जुन्मंत भगहरणा।
आसु च लेश्यासु यो जीवो यस्यां लेश्यायां वर्तते स प्रदर्शते—
वेरेणं निरणुकंपो, अहचंडो दुम्मुहो सरो फरसो।
किण्हाइ अणज्झप्पो, वहकरणरओ य तकालं॥
मायाडं मे कुसलो, उक्कोडाद्धद्ध चवलचलचितो।
मेहुणतिवाभिरओ, अलियपलावी य नीलाए॥
मृदो आरंभपिओ, पावं न गणेइ सवकन्नेसु।
न गणेइ हाणिवृद्धी, कोहजुओ काउलेसाए॥
दक्तो संवरसीलो, रिजुमावो दाणसीलगुणजुत्तो।
धम्मिम्म होइ बुद्धी, अरूसणो तेउलेसाए॥
सत्तणुकंपो य थिरो, दाणं खद्ध देइ सवजीवाणं।
अहकुसलबुद्धिमंतो, धिइमंतो पम्हलेसाए॥
धम्मिम्म होइ बुद्धी, पावं वजोइ सवकन्नेसु।
आरंमेसु न रज्जइ, अपक्सवाई य सुक्काए॥

**F** 1

यं प्रेक्षच्यं तं सर्वं द्विपदं च नतुष्पदं वाजिषे ॥ द्वितीयो मनुष्पान् पुरुषांक तृतीयः कायुषांकतुर्यस्तु । प्रमको युष्यमानान् षष्ठः पुनस्तत्रेदं भणति ॥ एकं तानद् हरक भनं द्वितीयं सारम्य मा क्रुक्तिमम् । केवलं हरत धनं उपसंहारोऽयं तेषाम् ॥ सर्वान् मारमतेति वर्तते स क्रुष्णकेश्यापरिष्यमे । एवं क्रमेण शेषा यावत् चरमः शुक्रकेश्यायाम् ॥

१ मूलं शासाः प्रशासा ग्रुप्यान् कलानि किन्त पतित्यक्षणता । सर्वे मञ्जूष्यान् प्रशास्त सायुधान् ग्रुष्यमान् नान् [इन्त ] धनहरणम् ॥ २ वेरेण निरनुकाणः सतिचण्यः दुर्तुकः सारः परकः । कृष्णावायनपातः दश्चल्यः परतस्य तत्याकम् ॥ मायादम्मे कृषाल जतको बाह्यस्यपलयकितः । मैशुनतीक्षाभिरतः अलीकप्रलापी च वीकायाम् ॥ मूख आरम्भित्रः पापं व गण्यति सर्वेकारेषु । न गण्यति हानिद्दी कोषयुतः कापोतः छत्यायाम् ॥ दश्वः संवर्त्तील कृष्णमानो हानश्चीलग्रुण्युकः । धर्मे मयति हृतिः अरोक्षणः तेवोकेरवायाम् ॥ स्वत्यायाम् ॥ स्वतः संवर्त्तील कृष्णमानो हानश्चीलग्रुण्युकः । धर्मे मयति हृतिः अरोक्षणः तेवोकेरवायाम् ॥ स्वत्यात्रक्षमान् विवरः दावं कल् स्वरति सर्वजनिभाः । अविकृष्णलक्षविवावं भविकावं पद्मकेष्मायास् ॥ धर्मे भवति वृद्धः पापं वर्जयति सर्वकार्येषु । आरम्भेषु न रजति अपक्षप्राती च ह्यकार्यस्य ॥

करो जीवस्थानानि व मार्गजास्थानानि व गुणसानानि व उपयोगाश्य योगाश्य केश्या-केरी हुन्हे हितीया शस । "बंध" ति मिध्यात्वादिभिर्वन्यहेतुमिरक्कनवूर्णपूर्णसमुद्रक्वद निर-न्तरं पुरुक्तिचिते कोके कर्मबोध्यक्रीणापुरुकेशत्मनः श्रीरनीरवद वह्वयः विण्डबद्धा अन्यो-न्यायुमका बेदारवकः सम्बन्धो बन्धः १ । उपलक्षणत्वाद् उदयोदीरणासत्तानां परिमदः । तत्र तेनावेव कर्मपुद्रकाकां यथास्वस्थितिवद्धानामधवर्तनादिकरणकृते सामाविके वा स्थित्वयन्त्रवे सरवदयसम्बद्धातानां विषाकवेदनमुद्धः २। तेषामेव कर्मपृद्धकानामकारुपासानां जीवसम्मर्थन-विशेषाद् उदयावकिकाषां मवेशनमुदीरणा ३ । तेषामेव कर्भपुद्रकानां बन्धसङ्कमाभ्यां कव्यात्म-कामानां निर्वर्णसङ्गमकृतलक्षपप्रच्युत्वभावे सति सद्भावः सत्ता ४ । यद्वा बन्ध इति परेक-देशेऽपि 'भागा सत्ववामा' इति न्वायेन पदमयोगदर्शनाड् बन्घहेतवो मिण्यात्वाऽविरतिकमा-ययोगरूपा वक्ष्यमाणा गृह्यन्ते ७। "अप्पन्ह" ति भावप्रधानत्वान्निर्देशस्य अरुप्बहुत्वं सत्सदि-रूपमार्गणास्थानादीनां परस्परं स्तोकस्यस्त्वम् ८। "भाव" ति जीवाजीवानां तेन तेव रूपेण भववानि-परिणमनानि मात्रा औपशमिकादयः ९। ततो बन्धश्च अल्पबहुत्वं च भावाश्चेति द्वन्द्वे द्वितीयाबहुबचनं शस् । सूत्रे च "अप्पबहु" इत्यत्र दीर्घत्वं "दीर्घहत्वौ मिथो वृत्तौ" (सि॰ ८-१-४) इति पाकृतसूत्रेण । "संखिजाइ" वि सङ्गायते-चतुष्पल्यादिमरूपणया परिमीयत इति सञ्चेयम् , आदिशब्दादसञ्चेयानन्तकपरिमद्दः १० । तत एवं जीवस्थाना-दिकमनन्तकपर्यवसानं द्वारककापमत्र वक्ष्य इत्यनेनाभिधेयमाह । कथं वक्ष्ये ! इत्याह---"किमिन" ति किमिप किञ्चित्—स्वरूपं व विस्तरवत् , दःषमानुमानेनापचीयमानमेघायुर्वलादि-गुणानामैदंयुगीनजनानां विखराभिधाने सत्युपकारासम्भवात् , तदुपकारार्थं चैष शास्त्रारम्भ-प्रयासः । एतेन सक्षित्ररुचिसत्त्वानाश्चित्व प्रवोजनमाचष्टे । सम्बन्धस्त्वर्भपविगम्यः, स चौपा-योपेयकक्षणः साध्यसाधनकक्षणो गुरुपर्वक्रमकक्षणो वा स्वयमञ्जूषः।

इह च मार्गणस्थानगुणस्थानादयः सर्वे पदार्था न जीवपदार्थमन्तरेण विचारियद्धं श्रव्यन्त इति प्रथमं जीवस्थानमहश्यम् १ । जीवास्य प्रपद्धतो निरूप्यमाणा गत्यादिमार्गणास्थानैरेव निरूपियतुं शक्यन्त इति तदनन्तरं मार्गणास्थानमहणम् २ । तेषु च मार्गणास्थानेषु वर्तमाना जीवा न कदाचिदिप मिथ्यादृष्ठाग्यन्यतमगुणस्थानकविक्रका भवन्तीति ज्ञापनाय मार्गणा-स्थानकानन्तरं सुणस्थानकमहणम् ३ । अमूनि च गुणस्थानकानि परिष्णामशुद्धाशुद्धिप्रकर्षप-कर्षरूपाण्युपबोगबद्धामेनोपपद्यन्ते नान्येषामाकाशादीनास्, तेषां ज्ञानादिरूपपरिणामरहितत्या-दिति प्रतिपत्त्यर्थं गुणस्थानकमहणानन्तरमुपयोगमहणम् ४ । उपयोगवन्तश्य मनोवाक्षायचिष्ठास्य वर्तमाना नियमतः कर्मसम्बन्धमाजो भवन्ति । तथा चागमः—

जैस्य ण एस जीवे एयइ वेयइ चरुइ फंदइ घट्टइ खुन्भइ तं तं भावं परिणमइ ताव के अद्विविह्यंष्ठ वा सत्तविह्यंष्ठ वा छित्रव्यंष्ठ वा एगविह्यंष्ठ वा नो णं अवंष्ठ ।

इति ज्ञापनार्थमुपयोगमहणानन्तरं योगमहणम् ५ । योगवशाचोपात्तस्यापि कर्मणो यावद

त बाबत सह एवं और एकते ब्यक्त बंकति स्पन्दते वहते कुम्यति तं तं भावं परिणमते ताबदष्टविध-बन्धको ना सतविध्यम्यको का पश्चित्रकन्यको वा एकविध्यम्यको वा न सत्वयन्यकः ॥

न कृष्णाद्यन्यतमलेश्यापरिणामो जायते तावद् न तस्य स्थितिपाकविशेषो भवति, "स्थिति-पाकविशेषत्तस्य भवति लेश्याविशेषण" इति वचनप्रामाण्यात्, ततो योगवशादुपात्तस्य कर्मणो लेश्याविशेषतः स्थितिपाकविशेषो भवतीति प्रतिपत्तये योगानन्तरं लेश्याप्रहणम् ६ । लेश्या-वन्तश्च यथायोग्यैर्वन्षहेतुभिः कर्मबन्धोदयोदीरणासत्ताः प्रकुर्वन्तीति ज्ञापनाय लेश्यानन्तरं वन्धमहणम् ७ । वन्धोदयादियुक्ताश्च जीवा मार्गणास्थानाद्याश्रित्य नियमतः परस्परमल्पे वा भवेयुर्वहवो वेति निवेदनार्थं बन्धानन्तरमल्पबहुत्वप्रहणम् ८ । ते च जीवा मार्गणास्थानादि-प्रवर्षे वा बहवो वा भवन्तोऽवश्यं पण्णामोपशिमकादिभावानां केषुचिद् मावेषु वर्तन्त इति प्रक-टनार्थमल्पबहुत्वानन्तरं भावप्रहणम् ९ । औपशिमकादिभाववतां च जीवानामल्पबहुत्वं नियमतः सञ्चयकेन असङ्घयकेन अनन्तकेन वा निरूपणीयिमिति भावप्रहणानन्तरं सञ्चय-कादिग्रहणम् १० इति ।

यद्यपि चेह सामान्येनोक्तं "जीवस्थानादि वक्ष्ये" तथाप्येवं विशेषतो द्रष्टव्यम्—जीवस्थान-केषु गुणस्थानकयोगोपयोगलेश्याकर्मबन्धोदयोदीरणासत्ता वक्ष्ये, मार्गणास्थानकेषु पुनर्जीव-स्थानकगुणस्थानकयोगोपयोगलेश्याऽल्पबहुत्वानि, गुणस्थानकेषु च जीवस्थानकयोगोपयोग-लेश्याबन्धहेतुबन्धोदयोदीरणासत्ताऽल्पबहुत्वानि । तत्र गाथाः—

चेउदसजियठाणेसुं, चउदस गुणठाणगाणि १ जोगा य २ । उवयोग ३ लेस ४ बंघु ५ दउ ६ दीरणा ७ संत ८ अह पए ॥ चउदसमग्गणठाणेसु, मूलपएसुं निसिष्ठ इयरेसु ।

जिय १ गुण २ जोगु ३ वओगा ४, लेस ५ ऽप्पबहुं ६ च छट्टाणा ॥ चडदसगुणठाणेसुं, जिय १ जोगु २ वओग ३ लेस ४ बंघा ५ य । बंधु ६ दयु ७ दीरणाओ ८, संत ९ ऽप्पबहुं १० च दस ठाणा ॥ इति ॥ १॥ तत्र यथोहेशं निर्देश इति न्यायात् प्रथमं ताबद् जीवस्थानानि निरूपयनाह—

# इह सुहुमबायरेगिंदिबितिचउअसन्निसन्निपंचिंदी। अपजत्ता पज्जत्ता, कमेण चउदस जियहाणा॥२॥

'इह' असिन् जगित अनेन क्रमण चतुर्दश जीवस्थानानि प्रामिक्षिपशब्दार्थानि भवन्ति । केन क्रमेण ' इति चेद् , इत्याह—स्क्ष्मबादरैकेन्द्रियद्वित्रिचतुरसंश्चिसंश्चिपश्चेन्द्रियाः, एते च सर्वेऽपि प्रत्येकं पर्याप्तका अपर्याप्तकाश्चेति । तत्र एकं स्पर्शनलक्षणमिन्द्रियं थेषां त एकेन्द्रियाः प्रथिन्यसेजोवायुवनस्पतयः, ते च प्रत्येकं द्वेषा—स्क्ष्मा बादराश्च । स्क्ष्मनामकर्मोन्द्रयाः प्रथिन्यसेजोवायुवनस्पतयः, बादरनामकर्मीद्याद् बादराः ते च लोकप्रतिनियतदेश्चवतिनः । द्वित्रिचतुरसंश्चिसंश्चिनद्रिया इति, इन्द्रियशन्द्रस्य प्रत्येकं योगाद् द्वीन्द्रियाः
त्रीन्द्रियाः चतुरिन्द्रिया असंश्चिसंश्चित्रयाः एश्चेन्द्रियाः । तत्र द्वे स्पर्शनरसन्द्रक्षणे

९ चतुर्दशजीवस्थानेषु चतुर्दश गुणस्थानकानि योगाध । उपयोगकेश्यावन्धोदयोदीरणासला अष्ट पदानि ॥ चतुर्दशमार्गणास्थानेषु मूरुपदेषु द्विषष्टिरितरेषु । श्रीवगुणयोगोपयोगा केश्याऽल्पबहुतं च वद् स्थानानि ॥ चतुर्दशगुणस्थानेषु जीवयोगोपयोगकेश्यावन्धाध । बन्धोदयोदीरणाः सलाऽल्पबहुतं च दश स्थानानि ॥

1

इन्द्रिये येषां ते द्वीन्द्रियाः कृमिपूतरकचन्दनकशङ्ककपर्दज्ञकौकामभृतयः । त्रीणि स्पर्शनरस-नम्राणरूपाणि इन्द्रियाणि येषां ते त्रीन्द्रियाः कुन्धुमत्कुणयूकागर्दभेन्द्रगोपकमत्कोटकादयः। चरवारि स्पर्शनरसन्द्राणचक्षर्रक्षणानि इन्द्रियाणि येषां ते चतुरिन्द्रियाः अमरमक्षिकामशकवृ-श्चिकादयः । पञ्च स्पर्शनरसन्त्राणचक्षःश्रोत्ररुक्षणानि इन्द्रियाणि येषां ते पञ्चेन्द्रियाः मत्स्य-मकरेमकरूमसारसहंसनरसुरनारकादयः, ते च द्विविधाः—संज्ञिनोऽसंज्ञिनश्च । तत्र संज्ञानं संज्ञा-मृतभवद्भाविभावस्वभावपर्यास्त्रोचनम् , ''उपसर्गादातः'' (सि० ५-३-११०) इत्यक्-प्रत्ययः, सा विद्यते येषां ते संज्ञिनः-विशिष्टस्मरणादिरूपमनोविज्ञानमाज इति यावत्, तद्विपरीता असंज्ञिनः-विशिष्टसारणादिरूपमनोविज्ञानविकला इत्यर्थः । एते च सूक्ष्मैकेन्द्रिन यादयः प्रत्येकं द्विधा-पर्याप्तका अपर्याप्तकाश्च । पर्याप्तिनीम-पुद्गुरुगेपचयजः पुद्गुरुग्रहणपरि-णमनहेतुः शक्तिविशेषः, सा च विषयभेदात् षोढा-अाहारपर्याप्तिः १ शरीरपर्याप्तिः २ इन्द्रि-यपर्याप्तिः ३ उच्छासपर्याप्तिः ४ भाषापर्याप्तिः ५ मनःपर्याप्तिः ६ चेति । तत्र यया बाह्यमाहार-मादाय खलरसरूपतया परिणमयति सा आहारपर्याप्तिः १ । यया रसीभूतमाहारं रसास्रम्मां-समेदोऽस्थिमजाशकुरुक्षणसप्तधातुरूपतया परिणमयति सा शरीरपर्याप्तिः २ । यया घातुरूपतया परिणमितमाहारमिन्द्रियरूपतया परिणमयति सा इन्द्रियपर्याप्तिः ३। यया पुनरुच्छासप्रायोग्य-वर्गणादिलकमादाय उच्छासरूपतया परिणमय्याऽऽलम्बय च मुझति सा उच्छासपर्याप्तिः ४ । यया त भाषापायोग्यवर्गणाद्रव्यं गृहीत्वा भाषात्वेन परिणमय्याऽऽलम्ब्य च मुञ्जति सा भाषापर्याप्तिः ५ । यया पुनर्मनोयोग्यवर्गणादिलकं गृहीत्वा मनस्त्वेन परिणमय्याऽऽलम्ब्य च मुख्यति सा मनःपर्याप्तिः ६ । एताश्च यथाक्रममेकेन्द्रियाणां द्वीन्द्रियादीनां संज्ञिनां च चतःप-श्वषद्रसञ्चा भवन्ति । यदभाणि-

> आहारसरीरिंदिय, पज्जची आणपाणुमासमणे । चत्तारि पंच छ प्पि य, एगिंदियनिगलसन्नीणं ॥

पर्याप्तयो विद्यन्ते येषां ते पर्याप्ताः, "अम्रादिभ्यः" (सि० ७-२-४६) इति मत्वर्थीयः अमृत्ययः, लार्थिककमृत्ययोपादानात् पर्याप्तकाः । ये पुनः ल्योग्यपर्याप्तिपरिसमाप्तिविक्छा- स्तेऽपर्याप्तकाः, ते च द्विभा रूब्ध्या करणैश्च । तत्र येऽपर्याप्तका एव सन्तो भ्रियन्ते न पुनः स्वयोग्यपर्याप्तीः सर्वा अपि समर्थयन्ते ते रूब्ध्यपर्याप्तकाः, ये पुनः करणानि—शरीरेन्द्रिया-दीनि न तावद् निर्वर्तयन्ति अथ चावश्यं पुरस्ताद् निर्वर्तयिष्यन्ति ते करणापर्याप्तकाः ।

इह चैवमागमः--

रुव्ध्यपर्याप्तका अपि नियमादाहारशरीरेन्द्रियपर्याप्तिपरिसमाप्तावेव ब्रियन्ते नार्वाग्, यसादागामिमवायुर्वद्धा ब्रियन्ते सर्व एव देहिनः, तत्वाऽऽहारशरीरेन्द्रियपर्याप्तिपर्याप्तानामेव बध्यते । इति ॥ २ ॥

तदेवं निरूपितानि जीवस्थानानि । अथैतेष्वेव जीवस्थानेषु गुणस्थानानि पचिकटियषुराह्—

९ आहारशरीरेंद्रियाणि पर्याप्तय आनशाणनाषामनांति । चतस्रः पश्च घडपि च एकेन्द्रियविकल-चंक्रिमाम्॥

बायरअसिवियले, अपि परमिय सिवियले । अजयज्ञय सिवयजे, सञ्बगुणा मिच्छ सेसेसु ॥ ३॥

इह चहुर्दश गुणस्थानानि भवन्ति । तद्यमा—सिध्यादृष्टिगुणस्थानं १ सासादनसम्पन्द-हिमुखस्थानं २ सम्यम्मिध्यादृष्टिगुणस्थानम् ३ जित्तिसम्बग्दृष्टिगुणस्थानं ४ देशविरतिगुण-स्थानं ५ वमत्तसंयतगुणस्थानम् ६ जपमत्तसंयतगुणस्थानम् ७ जपूर्वकरणगुणस्थानम् ८ जित्रपृत्तिवादसम्परायगुणस्थानं ९ सूक्ष्मसम्परायगुणस्थानम् १० उपस्थानतकपावनीतरागच्छ-द्यस्यगुणस्थानं ११ शीणकथायनीतरागच्छद्यस्थगुणस्थानं १२ सयोगिकेवलिगुणस्थानम् १३ जवीगिकेवलिगुणस्थानम् १४ । एतेषामर्थलेशोऽयम्—

> जीबाइययत्थेसं, जिणीवइट्टेस जा असहहणा । सहहका वि म मिच्छा, विवरीयपह्रवका जा य ॥ संसबकरणं जं पि ब. जं तेस अणावरी पवत्येस । तं पंचिवहं मिच्छं, तहिही मिच्छदिही य।। उबसमञ्जद्धाप् ठिओ, मिच्छमपत्तो तमेव गंतमणो । सम्मं आसायंतो. सासायण मो मणेयवो ॥ बह गुडदहीण विसमाइभावसहियाण हंति भीसाण । भुंबंतस्य तहोभवदिद्वीए मीसदिद्वीओ ॥ विविद्दे वि ह सम्मत्ते, थोवा वि व विरड जस्स कम्मवसा । सो अविरड ति भनइ, देसे पूण देसविरईओ ॥ विगहाकसायनिहासहाहरओ भवे पमत्त ति । पंचसिमा तिगुची, अपमत्तवई मुणेयबो ॥ अप्पृत्तं अप्पृतं, जहत्तरं जो करेड ठिडकंडं । रसकंडं तन्यायं, सो होइ अपुक्करण ति श विभिवहंति विसुद्धि, समगपहृद्या वि जिम्म असुनं । तत्तो निषष्टिठाणं, निवरीयमञो वि अनिबड़ी ॥ थुकाण लोहसंदाण वेयसे वामरो मुणेयहो । सहमाण होइ सहमी, उबसंतेहिं हा उबसंती ॥

१ जीबादिपदार्थेषु जिनोपदिष्टेषु याऽश्रद्धा । श्रद्धाऽपि च मिथ्या विपरीतप्ररूपणा या च ॥ संशयकरणं यद्धि च यसेक्वलाहरः पदार्थेषु । तस्पत्रिक्षं विष्याक्षं तद्दृष्टिः मिथ्यादृष्टिः ॥ उपसमाजनि विवसी निष्याल-समासक्षमेत्र यमकुमनाः । सम्यक्षं आसाद्धमन् साखाद्दने झातक्यः ॥ यथा श्रुद्धदृष्टिने विक्यादिमालसङ्किते भवतो मिश्रे । भुजानस्य तथोभयदृष्ट्या मिश्रदृष्टिकः ॥ त्रिविधेऽपि हि सम्यक्त्वे स्वोक्षाऽपि न विरतिः स्वक्षं कर्मवशात् । सोऽविरत इति भण्यते देशः पुनर्देशविरतेः ॥ विक्याकषायनिद्राशक्दादिरतो भवेत् प्रमत्त इति । प्रवस्तितिक्षणुत्रोऽप्रमत्त्रपतिश्रीतिक्षण्यः ॥ अपूर्वमपूर्वं यथौत्तरं यः करोति स्थितिक्षण्यः । रसक्षण्यम् तद्धातं स्व अवस्त्रप्तिकृत्वानं विक्रित्वक्षां विक्रित्वक्षां

सीमानि मोहमिके, सीमकसाओं सकीग जीनि कि (म कि)।
होइ बउता क सओ, अपउत्ता होइ हु अजोगी।
अक्तिरकसासणिन्छा, परमिनिका न उण सेसमुणठाणा।
विकास किम मंगा, छावलियं होइ सासाणं॥
तिक्रीसम् कडत्यं, पुषाणं कोडि कण तेरसमं।
कह्यंजनस्वर चरिमं, अंतमह सेसगुणठाणा॥

ततो बादराध-बादरैकेन्द्रियाः पृथिव्यम्बुवनस्पतिरुक्षणाः असंज्ञी च-विशिष्टकरणादिस्रम्मनोविज्ञानविक्तकः विकरणाध-विकरेन्द्रिया द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियाः नादरासंज्ञिविकरं तक्षित् बादरासंज्ञिविकरे । किविशिष्टे ! "अपिक्त" ति अपर्याप्ते, कोऽर्थः ! अपर्वाप्तवादरैकेन्द्रियेषु पृथिव्यम्बुवनस्पतिषु, तथा अपर्याप्तेऽसंज्ञिनि, तथा विकरेषु द्वीन्द्रिय्यत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियेष्वपर्याप्तेषु । किम् ! इत्याह—"पढमविय" ति इह "सवगुणा" इति
पदाद् गुणदाब्दस्याकर्षणम्, ततः प्रथमं—मिध्यादृष्टिगुणस्थानं द्वितीयं—सासादनगुणस्थानं भवति । अथ तेजोवायुवर्जनं किमर्थन् ! इति चेद्, उच्यते—तेजोवायुनां मध्ये सम्यकत्वलेशवतामि उत्पादाभावात् सम्यक्तं चासादयतां सासादनभावाम्युपगमात् ।

बन्देकेन्द्रिकाणामागमे सासादनभावो नेष्यते, "उँभयाभावो पुढवाइएष्ठ सम्मत्तकद्भौए" इति परममुनिभणीतवचनमामाण्यात्, अत एवागमे एकेन्द्रिया अज्ञानिन एवोक्ताः, द्वीन्द्रियायाद्यश्च केचिदपर्याप्तावस्थायां सासादनभावाभ्युपगमाद् ज्ञानिन उक्ताः केचिच तदमावाद् अज्ञानिनः, यदि पुनरेकेन्द्रियाणामपि सासादनभावः स्यात् तर्हि तेऽपि द्वीन्द्रियादिवद् उभ-यथाऽप्युच्येरन्, न चोच्यन्ते, यदुक्तम्—

पैरोदिया णं भंते ! किं नाणी अञ्चाणी ! गोयमा ! नो नाणी नियमा अञ्चाणी । तथा— वेइंदिया णं भंते ! किं नाणी अञ्चाणी ? गोयमा ! नाणी वि अञ्चाणी वि । इत्यादि ।

तत् कथमिहापर्याप्तवादरैकेन्द्रियेषु पृथिव्यम्बुवनस्पतिरुक्षणेषु सासादनगुणस्थानकगाव उक्तः !, सत्यमेतत्, किन्तु मा त्वरिष्ठाः, सर्वमेतद्ये प्रतिविधास्याम इति ।

"सिन्यपन्ते अजयज्ञ्य" ति । सिन्निन्यपर्याप्ते तदेव पूर्वोक्तं मिध्यादृष्टिसासाद्वन्द्रक्षणं गुणस्वानकद्वयमयतयुतं भवति । यमनं यतं—विरतिरित्यर्थः, न विद्यते यतं यस्य सोऽयतोऽ-विस्तसम्बन्दृष्टिरित्वर्थः, तेन युतं—संयुक्तमयतयुतम् । इदमुक्तं भवति—संन्निन्यपर्यासे श्रीणि मिध्यादृष्टिसासादनाऽविरतसम्बन्दृष्टिरुक्षणानि गुणस्थानानि भवन्ति, न दोषाणि सम्बन्धिस्थान

१ क्षीणे मोहनीये श्लीणकवायः सयोगः योगिति । भवति प्रयोक्ता च सकः अत्रक्षेक्ता अवस्थवायोगी ॥ अविरतसाखादनसिध्यालानि परभविकानि न पुनः शेवगुणस्थानानि । मिध्यालस्य त्रस्रो अक्षाः वदाविक्षं भवति साखादनम् ॥ त्रयक्षिशवतराणि चतुर्यं पूर्कणां कोटिक्ना त्रयोदशम् । लक्षप्रधाक्षरं चरममन्तर्युद्धं श्रेवगुणस्थावानि ॥ १ उभवाभावः प्रविक्याविकेषु सम्यक्लकणेः ॥ १ एकेन्द्रियाः मदन्त ! कि झानि-नोऽक्षानिनः १ गौत्म । नोऽक्षानिनः १ गौत्म । क्षानिनोऽक्षानिनः १ गौत्म । क्षानिनोऽक्षानिनः १ गौत्म ।

हस्रादीनि, तेषां पर्याप्तावस्थायामेव भावात्। "सन्निपज्जे सबगुण" ति संज्ञिनि पर्याप्ते सर्वाण्यपि मिथ्यादृक्षादीनि जयोगिपर्यन्तानि गुणस्थानकानि भवन्ति, संज्ञिनः सर्वपरिणामसम्भवात्।

अथ कथं संज्ञिनः सयोग्ययोगिरूपगुणस्थानकद्वयसम्भवः तद्भावे तस्याऽमनस्कतया संज्ञि-त्वायोगात् ?, न, तदानीमपि हि तस्य द्रव्यमनःसम्बन्धोऽस्ति, समनस्काश्चाऽविदोषेण संज्ञिनो व्यविद्यन्ते, ततो न तस्य भगवतः संज्ञिताव्याधातः । यदुक्तं सप्तिकाचूणीं—

मैणकरणं केवलिणो वि अत्थि तेण सन्निणो भन्नंति, मनोविन्नाणं पडुच ते सन्निणो न भनंति चि ।

"मिच्छ सेसेषु" ति मिथ्यातं 'शेषेषु' भणितावशिष्टेषु पर्याप्तापर्याप्तसूक्ष्मपर्याप्तवादरैकेन्द्रिय-द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियाऽसंज्ञिपश्चेन्द्रियलक्षणेषु सप्तसु जीवस्थानकेषु मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमेव भवति न सासादनमपि, यतः परभवादागच्छतामेव षण्टालालान्यायेन सम्यक्तलेशमास्तादय-तामुत्पत्तिकाल प्वापर्याप्तावस्थायां जन्तूनां लभ्यते न पर्याप्तावस्थायाम् । अतः पर्याप्तसूक्ष्म-१बादर२द्वि३त्रिश्चतुप्रसंज्ञिपश्चेन्द्रियाणां६ तद्भावः, अपर्याप्तसूक्ष्मकेन्द्रियेऽपि न सासादन-सम्भवः, सासादनस्य मनाक् शुभपरिणामरूपत्वात् , महासंक्षिष्टपरिणामस्य च सूक्ष्मकेन्द्रिय-मध्ये उत्पादाभिषानादिति ॥ ३ ॥

तदेवं निरूपितानि जीवस्थानकेषु गुणस्थानकानि । साम्प्रतं योगा वक्तुमवसरपाप्तास्ते च पश्चंदश, तद्यथा—सत्यवाग्योगः १ असत्यवाग्योगः २ सत्यमृषावाग्योगः ३ असत्यामृषावाग्योगः ४ । तत्स्वरूपं चेदम्—

सैचा हिया सतामिह, संतो मुणयो गुणा पयत्था वा। तिबवरीया मोसा, मीसा जा तदुभयसहावा॥ अणहिगया जा तीस्र वि, सहु चिय केवलो असचमुसा।

एवं मनोयोगोऽपि चतुर्घा द्रष्टव्यः ४। काययोगः सप्तधा—औदारिकम् १ औदारिकमिश्रं २ वैकियं ३ वैकियमिश्रम् ४ आहारकम् ५ आहारकमिश्रं ६ कार्मणं च ७। तत्रौदारिककाययोगिस्तियङ्गमनुष्ययोः। तयोरेवापर्याप्तयोगौदारिकमिश्रकाययोगः। वैकियकाययोगो देवनारकयोस्तियङ्गमनुष्ययोवी वैकियलिक्षमतोः। वैकियमिश्रकाययोगोऽपर्याप्तयोदींवनारकयोस्तियङ्गमनुष्ययोवी वैकियस्यारम्भकाले परित्यागकाले च। आहारकं चतुर्वशपूर्वविदः।
आहारकमिश्रकाययोग आहारकस्य प्रारम्भसमये परित्यागकाले च। कार्मणकाययोगोऽष्टप्रकारकमिश्रकाययोग आहारकस्य प्रारम्भसमये परित्यागकाले च। कार्मणकाययोगोऽष्टप्रकारकमित्रकारस्पश्ररीरचेष्टास्त्रस्पोऽन्तरालगतानुत्पित्त्रथमसमये केवलिसमुद्धातावस्थायां
च। तानेतान् योगान् जीवस्थानकेषु व्याचिख्यासुराह—

### अपजत्तछिक कम्मुरलमीस जोगा अपजसिन्न ते। सविउच्वमीस एसुं, तणुपज्रेसुं उरलम्बे॥ ४॥

९ मनःकरणं केवलिनोऽप्यस्ति तेन संक्षिनो भण्यन्ते । मनोविक्षानं प्रतीत्व ते न संक्षिनः स्युः ॥ ९ सत्या हिता सतामिद्द सन्तो मुनयो गुणाः पदार्था था । तद्विपरीता सूचा भिक्षा या तदुभयस्वभावा ॥ अमिषकृता या तिस्व्यपि शम्द एव केवकः असत्यसूचा ॥

अपर्याप्तानां—स्क्ष्मबादरिद्वित्रचतुरसंश्चिपश्चिन्द्रियाणां बद्कं अपर्याप्तपद्कं तिसन् अपर्याप्त पद्के संशिपश्चिन्द्रियापर्याप्तवितिषु बद्यु अपर्याप्तेषु बोगौ भवतः । द्वित्वनस्य बहुत्वनं पाकृतत्वात्, यथा—''हत्था पाया'' इत्यादौ । कौ बोगौ ! इत्याह्—कार्मणौदारिक-मिश्रो । तत्र कार्मणकाययोगोऽपान्तराख्यताषुत्पत्तिप्रथमसमये न, रोषकाछं त्वौदारिकमिश्रका- ययोगः । ''अपज्ञसिक्तसु ते सिवउबमीस'' ति 'अपर्याप्तसंश्चिषु' संस्थपर्याप्तजीवेषु 'तौ' पूर्वोक्तौ कार्मणौदारिकमिश्रकाययोगौ भवतः, किं केवळौ ! न इत्याह—सह वैक्रियमिश्रेष वर्तते इति सविक्रयमिश्रे । तथा चापर्याप्तसंश्चिनि त्रयो योगा भवन्ति कार्मणकाययोग औदारिकमिश्रकाययोगो वैक्रियमिश्रकाययोगश्च । तत्र कार्मणकाययोगोऽपान्तराख्यतावुत्पत्तिप्रथमसमये न, रोषकाछं तु तिर्यव्यानुष्ययोगौदारिकमिश्रकाययोगः । संज्ञिनोऽपर्याप्तस्य देव- नारकेषु पुनरुत्यधमानस्य वैक्रियमिश्रकाययोगो द्रष्टव्यो न रोषस्य, असम्भवात्, मिश्रता चात्र कार्मणेन सह द्रष्टव्या । अत्रैव मतान्तरसुपदर्शयत्राह—'एषु' पूर्वनिर्दिष्टेषु रोषपर्यान् स्यपेक्षयाऽपर्यापेषु तनुपर्याद्या पर्यापेषु रारिरपर्याप्तिष्वत्यर्थः 'भौदारिकम्' औदारिककाय- योगम् 'अन्ये' केविदाचार्याः द्रिताङ्कादयः प्रतिपादयन्तीति रोषः, शरीरपर्यास्य हि परिसमाप्तिवत्या किल तेषां शरीरं परिपूर्णं निष्यत्रमिति कृत्वा । तथा च तद्वन्थः—

औदारिककाययोगिस्तिर्थव्यनुप्ययोः शरीरपर्याप्ते रूर्ध्वम् , तदारतस्तु मिश्रः । (आ. प्र. श्रु. द्वि० अ० पत्र ९४) इति ।

नन्वनया युक्त्या संज्ञिनोऽपर्याप्तस्य देवनारकेष्ट्रपद्यमानस्य तनुपर्याप्त्या पर्याप्तस्य वैकियमिप शरीरमुपपद्यत एव किमिह तद् नोक्तम् १ इति, उच्यते—उपलक्षणत्वाद् एतदिष द्रष्टध्यमित्यदोषः; यहा इहापर्यक्षा लब्ध्यपर्याप्तका एवान्तर्मुहूर्तायुषो द्रष्टव्याः, ते च तिर्यक्यनुष्या एव घटन्ते, तेषामेवान्तर्मुहूर्तायुष्कत्वसम्भवात्, न देवनारकाः, तेषां जजन्यतोऽिष
दशवर्षसहस्रायुष्कत्वात् । लब्ध्यपर्याप्तका अपि च जघन्यतोऽिष इन्द्रियपर्याप्तौ परिस्रमाप्ताःयामेव व्रियन्ते नार्वाग् इत्युक्तमागमाभित्रायेण । ततस्तेषां लब्ध्यपर्याप्तकानां शरीरपर्याप्त्या
पर्याप्तानामौदारिकमेव शरीरमुपपद्यते न वैक्रियमित्यदोषः ।

किश्चान्यमतकथनेनाऽयमभिपायः सूच्यते—यद्यपि तेषां शरीरपर्याप्तः समजनिष्ट तथापि इन्द्रियोच्छ्वासादीनामद्याप्यनिष्पन्नत्वेन शरीरस्यासम्पूर्णत्वाद् अत एव कार्मणस्याप्यद्यापि व्यापियमाणत्वाद् भौदारिकमिश्रमेव तेषां युक्त्या घटमानकमिति ॥ ४॥

सब्बे सन्निपजत्ते, उरलं सुहुमे सभासु(स) तं चउसु । बायरि सविडब्बिदुगं, पजसन्निसु बार उबओगा ॥ ५॥

'सर्वे' पश्चदशापि योगा भवन्ति । तथाहि—चतुर्धा मनोयोगः चतुर्धा वाग्योगः सप्तभा काययोगः । क ! इत्याह—'संज्ञिपयीप्ते' संज्ञी चासी पर्याप्तश्च संज्ञिपयीप्तः तस्मिन् संज्ञिपयीप्ते । नन्वौदारिकमिश्रवैक्तियमिश्रकार्मणकाययोगाः कथं संज्ञिपयीप्तस्य घटन्ते तेषामपर्याप्ताव-स्थामावित्वात् !, उच्यते—वैकियमिश्रं संयतादेवैकियं प्रारममाणस्य प्राप्यते, औदारिकमि-श्रकार्मणकाययोगी तु केविलनः समुद्धातावस्थायाम् । यदाह मगवानुमास्वातिवाचकवरः—

औदारिकमयोक्ता, प्रथम।ष्टमसमययोरसाविष्टः । मिश्रीदारिकयोक्ता, सप्तमचष्टद्वितीयेषु ॥ कार्मणक्षरीरयोगी, चतुर्थके पश्चमे तृतीये च ।

(प्रश. का. २७६-७७) इति ।

'पर्याप्ते' सूक्ष्मे सृक्ष्मेकेन्द्रिये औदारिककाययोगो भवति । पर्याप्तशब्दश्च ''सवे सिम्पजते'' इति पदाद् डमरुकमणिन्यायेन सर्वत्र योज्यः । ''चउसु'' ति चतुर्षु द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरि-न्द्रियासंज्ञिपश्चेन्द्रियेषु पर्याप्तेषु तदेवौदारिकं भवति । किं केवरुष् ! न इत्याह—'सभाषं' सह भाषया असत्यामृषास्वरूपया ''विगलेखुं असम्बमोसा'' इति वचनाद् वर्तत इति समाष्प् । कोऽर्थः ! विकळित्रिकासंज्ञिपश्चेन्द्रियेषु पर्याप्तेषु औदारिककाययोगाऽसत्यामृषाभाषास्त्रकणौ द्वी योगावित्यर्थः । तद् इत्यनुवर्तते, तद् औदारिकं सह वैकियद्विकेन—वैकियवैक्तियमिश्ररूक्षणेन वर्तत इति सवैकियद्विकं बादरैकेन्द्रियपर्याप्ते भवति । अयमर्थः—बादरैकेन्द्रिये पर्याप्ते औदारिककाययोगवैकियकाययोगवैकियमिश्रकाययोगस्वस्त्राख्यो योगा भवन्ति । तत्र औदारिककाययोगवैकियकाययोगवैकियमिश्रकाययोगस्वस्तं तु बायुकायस्येति ॥

प्रकापिता जीवस्थानेषु योगाः । साम्प्रतमुपयोगाः प्रकापणावसरमाप्ताः, ते च द्वादश । तद्यथा—मतिज्ञान १ श्रुतज्ञान २ अविद्यान ३ मनःपर्यवज्ञान ४ केवलज्ञान ५ लक्षणानि पश्च ज्ञानानि, मत्यज्ञान १ श्रुतज्ञान २ विमङ्ग ३ रूपाणि त्रीण्यज्ञानानि, चश्चर्दर्शना १ऽच- श्रुदर्शना २ऽविधदर्शन ३ केवलदर्शन ४ रूपाणि चत्वारि दर्शनानि इत्येतानुपयोगान् जीवस्थान केषु दिदर्शयषुराह—"पजसन्तिश्च बार उवओग" ति पजशब्देन पर्याप्त उच्यते, ततः पर्याप्ताश्च ते संज्ञिनश्च पर्याप्तसंज्ञिनः, तेषु पर्याप्तसंज्ञिषु 'द्वादश' द्वादशसङ्क्या उपयोगा भवन्ति । ते च क्रमेणैव न तु युगपत्, उपयोगानां तथाजीवस्थमावतो योगपद्याप्तम्भवात् । उक्तं च— "समप् दो णुवओगा" इति । श्रीभद्रवाहुस्वामिपादा अप्याहः—

नाणिम्म दंसणिम्म य, एची एगयरयिम्म उवउत्ता । सवस्स केविलिस्सा, जुगवं दो नित्थ उवओगा ॥

(आ. नि. गा. ९७९) इति ॥ ५॥

पजचउरिंदिअसन्निसु, दुदंस दुअनाण दससु चक्खु विणा। सन्निअपजे मणनाणचक्खुकेवलदुगविहूणा॥ ६॥

चतुरिन्द्रियाश्च असंज्ञिनश्च चतुरिन्द्रियासंज्ञिनः, पर्याप्ताश्च ते चतुरिन्द्रियासंज्ञिनश्च तेषु पर्याप्तचतुरिन्द्रियासंज्ञिषु चत्वार उपयोगा भवन्ति । के हत्याह—"दुदंस दुअनाण" चि दर्शः—दर्शनम्, द्वयोर्दर्शयोः समाहारो द्विदर्श—चक्षुर्दर्शनाऽचक्षुर्दर्शनलक्षणम्; द्वयोरज्ञानयोः समाहारो द्वज्ञानं—मत्यज्ञानश्चताज्ञानरूपम् । अयमर्थः—पर्याप्तचतुरिन्द्रियेषु पर्याप्तासंज्ञिपश्चेनिद्वयेषु च मत्यज्ञानश्चताज्ञानचक्षुर्दर्शनाऽचक्षुर्दर्शनलक्षणाश्चत्वार उपयोगा भवन्ति । दशस्च जीन

९ विकलेषु असलामृषा इति ॥ २ समये ही नोषयोगी ॥ ३ ज्ञाने दर्शने चानयोरेकतरस्मिश्च-पयुक्ताः । सर्वस्य केवलिनो युगपद् ही न सा उपयोगी ॥

वस्थानकेषु पर्यासाऽपर्यासस्क्ष्मबादरैकेन्द्रियश्क्रीन्द्रिय६त्रीन्द्रिया८ऽपर्यासचतुरिन्द्रिया९ऽसंज्ञि-पश्चेन्द्रिय१० छक्षणेषु पूर्वोक्ताश्चत्वार उपयोगाश्चश्चर्दर्शनं विना भवन्ति । अयमर्थः—पूर्वोक्त-दशजीवस्थानकेषु चश्चर्दर्शनवर्जा अचश्चर्दर्शनमत्यज्ञानश्चताज्ञानलक्षणास्त्रय उपयोगा भवन्ति ।

ननु स्पर्शनेन्द्रियावरणक्षयोपशमसम्भवाद् भवतु मतिरेकेन्द्रियाणाम्, यतु श्रुतं तत् कथं जाघटीति ! भाषाङ विश्वश्रोत्रेन्द्रियङ विधमतो हि तद् उपपद्यते नान्यस्य । तदुक्तम्—

भावसुर्यं भासासीयलद्धिणो जुज्जए न इयरस्स । भासाभिग्रहस्स सुयं, सोऊण व जं हविज्जाहि ॥

(विशेषा० गा० १०२) इति ।

उच्यते—इह तावदेकेन्द्रियाणामाहारादिसंज्ञा विचन्ते तथा स्त्रेऽभिधानात्, संज्ञा चाभिरूष उच्यते । यदवादि परोपकारभूरिभिः श्रीहरिभद्रसूरिभिर्मृलावश्यकटीकायाम्—

आहारसंज्ञा आहाराभिलाषः क्षुद्वेदनीयोदयप्रभवः खल्वात्मपरिणामविशेषः (पत्र ५८०) इति । अभिलाषश्च ममैवंरूपं वस्तु पृष्टिकारि तद् यदीदमवाप्यते ततः समीचीनं भवतीत्येवं शञ्दा-श्राँक्षेलानुविद्धः खपुष्टिनिमित्तमूतप्रतिनियतवस्तुप्रास्यध्यवसायरूपः; स च श्रुतमेव, शब्दार्था-लोचनानुसारित्वात्, श्रुतस्यैवैतल्लक्षणस्वात् ।

यदवादिषुर्दिलितमवादिकुवादाः श्रीजिनभद्रगणिश्वमाश्रमणपादाः— <sup>३</sup>इंदियमणोनिमित्तं, जं विन्नाणं सुयाणुसारेणं । निययत्थ्रत्तिसमत्थं, तं भावसुयं मई सेसं ॥ (विद्योषा० गा० १००)

"सुयाणुसारेणं" ति शब्दार्थालोचनानुसारेण । केवलमेकेन्द्रियाणामव्यक्त एव कश्चनाप्य-निर्वचनीयः शब्दार्थोल्लेखो द्रष्टव्यः, अन्यथाऽऽहारादिसंज्ञाऽनुपपत्तेः । यद्प्युक्तम्—भाषा-लिब्धश्लोत्रेन्द्रियलिब्धिविकल्खाद् एकेन्द्रियाणां श्रुतमनुपपत्तमिति, तद्प्यसमीक्षितामिषानम्, तथाहि—बकुलादेः स्पर्शनेन्द्रियातिरिक्तद्रव्येन्द्रियलिब्धिविकल्लेऽपि किमपि सूक्ष्मं भावेन्द्रि-यपश्चकविज्ञानमम्युपगम्यते "वर्षचिदिओ व बउलो नह व सवविस्रशोवलंभाओ" इत्यादिव-चन्पामाण्यात् । तथा भाषाश्रोत्रेन्द्रियलिब्धिविकल्लेऽपि तेषां किमपि सूक्ष्मं श्रुतमपि मवि-ष्यति, अन्यथाऽऽहारादिसंज्ञाऽनुपपतेः ।

यदाह पशस्यभाष्यसस्यकाश्यपीकल्पः श्रीजिनभद्रगणिक्षमाश्रमणः—
जिह सुहमं माविदियनाणं दिविदयाण विरहे वि ।
दबसुयामावस्मि वि, भावसुयं पत्थिवाईणं ॥ (विशेषा० गा० १०३) इति ।
संज्ञी चासौ अपर्यासश्च संज्ञ्यपर्यासः तस्मिन संज्ञ्यपर्यासे मनःपर्यवज्ञानचक्षर्दर्शनकेवरुज्ञान-

१ भावश्रुतं भाषाश्रोत्रलिषकस्य युज्यते नेतरस्य । भाषाभिमुखस्य श्रुतं श्रुला वा यद् भवेत् । १ इन्द्रि-यमनोनिमित्तं यद् विज्ञानं श्रुतानुसारेण । निजकार्योक्तिसमर्थं तद् भावश्रुतं मतिः शेषम् ॥ ३ पश्चित्र्य इव बकुलो नर इव सर्वविषयोपलम्भात् ॥ ४ यथा स्थमं भाविन्द्रियक्षानं द्रव्येन्द्रियाणां विरहेऽपि । द्रव्य-श्रुताभावेऽपि भावश्रुतं पृथिव्यादीनाम् ॥ ५ व्यावरोहे वि । तह् द्रव्यसुयाभावे भा° इति विशेषा-वश्यकभाष्ये ॥ केयलदर्शनलक्षणकेवलद्विकविद्याः रोषा मतिज्ञानमुतज्ञानाविज्ञानमत्यज्ञामश्रुताज्ञामविभक्त-ज्ञानावश्चर्दर्शनाविदर्शनरूपा अष्टायुपयोगा भवन्ति ॥ ६ ॥

उक्ता जीवस्थानेषु उपयोगाः । साम्प्रतं जीवस्थानेष्वेव लेक्याः प्रतिपिपादयिषुराह-

### सन्निदुगि छ लेस अपज्जबायरे पढम चउ ति सेसेसु। सत्तदृबंधुदीरण, संतुद्या अह तेरससु॥ ७॥

संज्ञिनो द्विकम्—अपर्याप्तपर्याप्तरुषणं संज्ञिद्विकं तस्मिन्, संज्ञिन्यपर्याप्ते संज्ञिनि पर्याप्ते चेत्यर्थः, षड् लेश्याः—कृष्णनीस्कापोततेजःपद्मशुक्कस्मणा भवन्ति । अपर्याप्तवादरे प्रथमा-श्चतसः—कृष्णनीस्कापोततेजोरूपा भवन्ति ।

तेजोलेश्या कथमस्मिनवाप्यते ! इति चेद् उच्यते—यदा

पुढेवीआउवणस्स्इगब्भेपजन्तसंख्जीवीस ।

समाचुआणं वासो, सेसा पडिसेहिया ठाणा ॥ ( हु० सं० गा० १८० )

इति वचनात् कश्चनापि देवः स्वर्गकोकात् च्युतः सन् वादरैकेन्द्रियतया भूदकतरुषु मध्ये समु-त्वद्यते तदा तस्य घण्टालालान्यायेन सा प्राप्यत इत्यदोषः ।

"ति सेसेसु" ति प्रथमा इत्यनुवर्तते, प्रथमास्तिलः कृष्णनीलकापोतलक्षणाः 'दोषेषु' प्रागु-कापर्याप्तपर्याप्तसंज्ञिपञ्चेन्द्रियापर्याप्तवादरैकेन्द्रियवर्जितेषु अपर्याप्तपर्याप्तसूक्ष्मैकेन्द्रियर द्वीन्द्रिय-२त्रीन्द्रियर चतुरिन्द्रियार ऽसंज्ञिपञ्चेन्द्रियरपर्याप्तवादरैकेन्द्रियर लक्षणेष्वेकादशसु जीवस्थानेषु भवन्ति ता नान्याः, तेषां सदैवाऽशुभपरिणामत्वात्, शुभपरिणामस्त्राश्च तेजोलेदयादयः॥

तदेवं जीबस्थानकेषु लेश्या अभिधाय साम्प्रतमेतेष्वेव बन्धोदयोदीरणासत्तास्त्रस्थानचतुष्टयमिभिषित्सुराह—''सत्तद्ध बंधु'' इत्यादि । सप्त वा अष्टो वा सप्ताष्टाः, ''धुज्वार्थे सक्क्ष्या
सक्क्ष्येय सक्क्ष्यया बहुत्रीहिः'' (सि. २-१-१९) इति स्त्रेण बहुत्रीहिसमासः, यथा द्वित्रा
इत्यादो । बन्धश्च उदीरणा च बन्धोदीरणे सप्ताष्टानां बन्धोदीरणे सप्ताष्टवन्धोदीरणे त्रयोदशसु
जीबस्थानेषु संज्ञिपर्यासवार्जितेषु शेषेषु भवतः । एतदुक्तं भवति—अपर्यासद्वस्मैकेन्द्रिय१पर्यासद्वीन्द्रिया६ऽपर्याप्तत्रीन्द्रिया२ऽपर्याप्तवादिकेन्द्रिय३पर्याप्तवादुरिन्द्रिय ९ पर्याप्तचतुरिन्द्रिया१०ऽपर्याप्तासंज्ञिपश्चेद्विय११पर्याप्तासंज्ञिपश्चेन्द्रिया१२ऽपर्याप्तसंज्ञिपश्चेन्द्रिय१३रूपेषु त्रयोदशसु जीवस्थानेषु सप्तानामष्टानां वा बन्धः, सप्तानामष्टानां वा उदीरणा। तथाहि—यदाऽनुभूयमानभवायुषिक्तभागनवभागादिक्रणे शेषे सित परभवायुर्वध्यते तदाऽष्टानामिष कर्मणां बन्धः, शेषकाळं त्वायुषो बन्धामावात् सप्तानामेव बन्धः । तथा यदाऽनुभ्यमानभवायुरुद्याविलकावशेषं भवति तदा सप्तानामुदीरणा, अनुभूयमानभवायुषोऽनुदीरणात्, आविलकाशेषस्थोदीरणाऽनर्हत्वात् । उदीरणा
हि उदयाविलकाविह्विर्तिनीभ्यः स्थितिभ्यः सकाञ्चात् कषायसहितेन कषायासहितेन वा योगकरणेन दलिकमाकृष्य उदयसमयप्राप्तदिलकेन सहाऽनुभवनम् ।

तथा चोक्तं कर्मंप्रकृतिचूणौं-

१ पृथ्यक्त्रनस्पतिगर्भपर्याप्तस्यक्र्यातवर्वजीविषु । स्वर्गच्युतानां वासः दोवाणि प्रतिविद्धानि स्थानानि ॥

डेव्यावलियाबाहिरिइटिईहिंवो कसाबसहियासहिएणं कोगकरणेणं दलियमाकिह्य उद-यमचदलिएण समं अणुभवणमुदीरणा ।

ततः कथमाविकागतस्योदीरणा भवति !, न च परभवायुषस्तदोदीरणासम्भवः, तस्योदया-भावात्, अनुदितस्य च उदीरणाऽनर्हत्वात् । रोषकारुं त्वष्टानामुदीरणा । सच उदयश्च पाकृतत्वात् सन्तोदया, अष्टानामेव कर्मणां त्रयोदशसु जीवस्थानकेषु पूर्वेषु भवतः । तथाहि—एतेषु त्रयोदशसु जीवस्थानकेषु सर्वकारूमष्टानामपि सत्ता, यतोऽष्टानामपि कर्मणां सत्ता उपशान्तमोहगुणस्थानकं यावदनुवर्तते । एते च जीवा उत्कर्षतो यथासम्भवमविरतस-ध्यम्दिषगुणस्थानकवर्तिन एवेति । एवमुदयोऽप्येतेषु जीवस्थानेष्वष्टानामेव कर्मणां द्रष्टव्यः । तथाहि—सूक्ष्मसम्परायगुणस्थानकं यावदष्टानामपि कर्मणामुदयोऽवाप्यते, एतेषु च जीवस्थानकेषुत्कर्षतोऽपि यथासम्भवमविरतसम्यम्दिषगुणस्थानकसम्भव इति ॥ ७ ॥

### सत्तद्वछेगबंघा, संतुद्या सत्त अह चत्तारि । सत्त ह छ पंच दुगं, उदीरणा सन्निपज्जते ॥ ८॥

संजी चासी पर्याप्तश्च संज्ञिपर्याप्तः तस्मिन् संज्ञिपर्याप्ते चत्वारी बन्धा भवन्ति । तद्यथा--सप्तानां प्रकृतीनां बन्ध एकः, अष्टानां प्रकृतीनां बन्धो द्वितीयः, वण्णां प्रकृतीनां बन्धस्तृतीयः, एकस्याः प्रकृतेर्वन्धश्चतुर्थो बन्धः । तत्राऽऽयुर्वजीनां सप्तानां कर्मप्रकृतीनां बन्धो जघन्येनाऽ-न्तर्भृहर्ते यावद् उत्कर्षेण च त्रयिश्वशत्सागरोपमाणि षण्मासोनानि अन्तर्भृहर्तोनपूर्वकोटित्रि-भागाभ्यधिकानि । तथाऽऽयुर्वन्धकाले तासामष्टानां बन्धोऽजधन्योतकर्षेणाऽन्तर्मुहृर्तप्रमाणः, आयुषि बध्यमानेऽष्टानां प्रकृतीनां बन्धः प्राप्यते, आयुषश्च बन्धोऽन्तर्मुहृर्तमेव कार्लं भवति, न ततोऽप्यधिकम् । तथा एता एवाष्टावायुर्गोह्नीयवर्जाः षट्, एतासां च जघन्येन एकं समयं बन्धः । तथाहि---ज्ञानावरणदर्शनावरणवेदनीयनामगोत्रान्तरायरूपाणां पण्णां प्रकृतीनां बन्धः सुक्ष्मसम्परायगुणस्थाने, तत्र चोपशमश्रेण्यां कश्चिदेकं समयं स्थित्वा द्वितीयसमये भवक्षयेण दिवं गतः सन् अविरतो भवति, अविरतःवे चावद्यं सप्तप्रकृतीनां बन्धक इति षण्णां बन्धो जघन्येनैकं समयं यावद् , उत्कर्षेण त्वन्तर्मुहृतीम् , सूक्ष्मसम्परायगुणस्थानस्याऽऽन्तर्मीहृतिकत्वात् । तथा सप्तानां प्रकृतीनां बन्धव्यवच्छेदे सत्येकस्याः सातवेदनीयरूपायाः प्रकृतेर्बन्धः, स च जघन्येनैकं समयम्, एकसमयता चोपशमश्रेण्यामुपशान्तमोहगुणस्थाने पाग्वद्भावनीया, उत्क-र्षेण पुनर्देशोनां पूर्वकोटिं यावत् । स चोत्कर्षतः कस्य वेदितन्यः १ इति चेद् उच्यते —यो गर्भ-वासे माससप्तकमुषित्वाऽनन्तरं शीघ्रमेव योनिनिष्क्रमणजन्मना जातो वर्षाष्ट्रकाच्चोध्वे संयमं मतिपत्तः, मतिपत्त्यनन्तरं च क्षपकश्रेणिमारुष उत्पादितकेवलज्ञानदर्शनः, तस्य सयोगिकेव-लिनो वेदितव्यः । अयं चात्र तालर्यार्थः -- मिध्यादृष्टाद्यप्रमत्तानतेषु सप्तानामष्टानां वा बन्धः, आयुर्वन्यामावाद् अपूर्वकरणानिवृत्तिबाद्दरयोध्य सप्तानां बन्धः, सूक्ष्मसम्पराये वण्णां बन्धः, उपशान्तमोहादिष्वेकस्याः प्रकृतेर्वन्धः । तथा सन्न उदयश्च प्राकृतत्वात् सन्तोदया, ततः

९ उदयाविकाबाह्यस्थितिभ्यः कथायसहितासहितेन योगकर्णेन दिक्षकमाकृष्य उद्यप्राप्तद्शिकेन सम् अञ्चभवनमुदीरणा ॥

संज्ञिपयीते सत्तामाश्रित्य त्रीणि स्थानानि, तद्यथा—सप्त अष्ट चत्वारि । एवमुद्यमप्याश्रित्य त्रीणि स्थानानि, तद्यथा—सप्त अष्ट चत्वारि । तत्र सर्वप्रकृतिसमुद्योऽष्टी, एतासां चाष्टानां सत्ताऽभन्यान् पिकृत्याऽनाद्यपर्यवसानाः, भन्यान् पिकृत्याऽनादिसपर्यवसानाः । तथा मोहे क्षीणे सप्तानां सत्ता, सा चाजधन्योत्कर्षेणाऽन्तर्मुहूर्तप्रमाणा, सा हि क्षीणमोहगुणस्थाने, तस्य च कालमानमन्तर्मुहृर्तमिति । घातिकर्मचतुष्टयक्षये च चतस्रणां सत्ता, सा च जघन्येनाऽन्तर्मुह्न-र्तप्रमाणा, उत्कर्षेण पुनरेंशोनपूर्वकोटिमाना । तथा सर्वप्रकृतिसमुदयोऽष्टी, तासां च उदयो-<u> इमन्यानाश्चित्याद्रनाद्यपर्यवसानः, मन्यानाश्चित्याद्रनादिसपर्यवसानः । उपशान्तमोहगुणस्थान-</u> कात् प्रतिपतितानाश्रित्य पुनः सादिसपर्यवसानः । स च जघन्येनाऽन्तर्मुहूर्तपमाणः, उपश-मश्रेणीतः पतितस्य पुनरप्यन्तर्मृहर्तेन कस्याप्युपशमश्रेणिपतिपत्तेः, उत्कर्षेण तु देशोनाऽ-पार्धपुद्रलपरावर्तः । तथा ता एवाष्ट्री मोहनीयवर्जाः सप्त, तासामुदयो जघन्येन एकं समयम् । तथाहि मोहवर्जसप्तानां मक्टतीनामुदय उपशान्तमोहे क्षीणमोहे वा प्राप्यते, तत्र कश्चिद उपशान्तगुणस्थानके एकं समयं स्थित्वा द्वितीये समये भवक्षयेण दिवं गच्छन् अविरतो भवति, अविरतत्वे चावस्यमष्टानां प्रकृतीनामुदयः, ततः सप्तानामुदयो जघन्येनैकसमयं यावदवाप्यते, उत्कर्षेण त्वन्तर्मुहर्तम् , उपशान्तमोहक्षीणमोहगुणस्थानयोरान्तर्मीहर्तिकत्वात् । तथा घाति-कर्मवर्जाश्चतसः प्रकृतयः, तासां च जघन्यत उदय आन्तर्गोहर्तिकः, उत्कर्षेण देशोनपूर्वकी-टिप्रमाण इति । पिण्डार्थश्चायम् — मिध्यादृष्टिगुणस्थानकमारभ्य यावद् उपशान्तमोहृगुण-स्थानकं ताबद अष्टानामपि सत्ता, क्षीणमोहगुणस्थाने सप्तानां सत्ता, सयोग्ययोगिगुणस्थानक-योधतसृणां सत्ता । तथा मिध्यादृष्टेः प्रभृति सूक्ष्मसम्परायं यावद् अष्टानामुद्यः, उपशान्त-मोहगुणस्थाने क्षीणमोहगुणस्थाने च सप्तानां प्रकृतीनामुद्यः, सयोग्ययोगिगुणस्थानयोधत-सृणामुद्य इति । तथा संज्ञिपयीसे उदीरणास्थानानि पञ्च, तद्यथा—सप्त अष्ट षट् पञ्च द्वे इति । तत्र यदाऽनभयमानभवायराविकावशेषं भवति तदा तथाखभावत्वेन तस्यानदीर्थमा-णत्वात् सप्तानामुदीरणा, यदा त्वनुभूयमानभवायुराविकावशेषं न भवति तदाऽष्टानां प्रक्र-तीनामुदीरणा । तत्र मिथ्यादृष्टिगुणस्थानकात् प्रभृति यावत् प्रमत्तसंयतगुणस्थानकं तावत् सप्तानामष्टानां वा उदीरणा, सम्यग्मिथ्यादृष्टिगुणस्थानके तु सदैवाऽष्टानामेव उदीरणा, आयुष भावलिकाहोषे मिश्रगुणस्थानस्पैवाऽमावात् । तथाऽपमत्तगुणस्थानकात् प्रमृति यावत् सुक्षम-सम्परायगुणस्थानकस्यावलिकाशेषो न भवति तावद् वेदनीयायुर्वर्जानां षण्णां प्रकृतीनामुदी-रणा, तदानीमति विद्युद्धत्वेन वेदनीयायुरुदीरणायोग्याध्यवसायस्थानामावातः आविकिनाव-शेषे त मोहनीयस्याऽप्यावलिकाप्रविष्टत्वेनोदीरणाया असम्भवात ज्ञानावरणदर्शनावरणनाम-गोत्रान्तरायाणामेवोदीरणा । एतेषामेव चोपशान्तमोह्गुणस्थानकेऽप्युदीरणा । क्षीणमोहगुण-स्थानके अप्येतेषामेव यावदु आविकामात्रमवरोषो न भवति, आविक कावरोषे तु ज्ञानावर-णदर्शनावरणान्तरायाणामप्यावलिकाप्रविष्टत्वाद् नोदीरणेति द्वयोरेव नामगोत्रयोरुदीरणा, एवं सयोगिकेवलिगुणस्थानकेऽपि । अयोगिकेवलिगुणस्थानके त वर्तमानो जीवः सर्वथाऽनुदीरक प्र । ननु तदानीमप्येष सयोगिकेवलिगुणस्थानक इव भवोपप्राहिकर्मचत्रष्ट्योदयवान् वर्तते

ततः कयं तदाऽपि तयोर्नामगोत्रयोरुदीरको न भवति ! नैव दोषः, उदये सत्यपि वोगसन्य-पेक्षत्वाद् उदीरणायाः, तदानीं च तस्य योगासम्भवादिति ॥ ८ ॥

तदेवं जीवस्थानकेषु गुणस्थानकाद्यभिघाय साम्प्रतं मार्गणास्थानेषु जीवस्थानकादि विवशु-स्तान्येव तावद् निर्दिशकाह—

गइइंदिए य काए, जोए वेए कसायनाणेसु । संजमदंसणलेसा, भवसम्मे सन्निआहारे ॥ ९॥

गम्यते-तथाविधकर्मसचिवैर्जावैः प्राप्यत इति गतिः-नारकत्वादिपर्यायपरिणतिः १। इन्द-नादिन्द्र:-आत्मा ज्ञानैश्वर्ययोगात् तस्येदमिन्द्रियम्, "इन्द्रियम्" (सि. ७-१-१७४) इति सत्रेणाऽभीष्टरूपनिष्पत्तिः, ततो गतिश्च इन्द्रियं च गतीन्द्रियं तस्मिन् गतीन्द्रिये, एवमन्यत्राप हुन्द्वः कार्यः, 'चः' समुच्चये २ । चीयते-यथायोग्यमौदारिकादिवर्गणागणैरुपचयं नीयत इति कायः "चितिदेहावासोपसमाधाने कश्चादेः" (सि० ५-३-७९) इति धन्पत्ययश्चका-रस्य ककारः (च) ३। युज्यते भावनवस्मनादिचेष्टास्वात्माऽनेनेति "पुन्नाञ्चि" (सि० ५-३-१३०) इति घे योगः ४। वेद्यते-अनुमूयत इन्द्रियोद्भतं सुखमनेनेति वेदः ५। 'का शिष जय अष्'' इत्यादिदण्डकधातः, कप्यन्ते-हिंस्यन्ते परस्परमस्मिन् प्राणिन इति कष:-संसार: कषमयन्ते-गच्छन्ति एभिर्जन्तव इति कषाया: यद्वा कषस्याय: छाभो येभ्याते कपायाः ६। ज्ञातिज्ञीनम्, यद्वा ज्ञायते-परिच्छियते वस्त्वनेनेति ज्ञानम्, सामान्यविशेषात्मके वस्तुनि विशेषअहणात्मको बोध इत्यर्थः ७। संयमनं-सम्यगुपरमणं सावद्ययोगादिति संयमः, यद्वा संयम्यते-नियम्यत आत्मा पापव्यापारसम्भारादनेनेति संयमः "संनिव्यपाद्यमः" (सि० ५-३-२५) इति सूत्रेणाल्पत्ययः, यदि वा सम्-शोभना यमाः-प्राणातिपातानृत-भाषणादत्तादानाब्रह्मपरिग्रह् विरमणलक्षणा अस्मिन्निति संयमश्चारित्रम् ८ । दृश्यते-विल्लोक्यते वस्त्वनेनेति दर्शनम् , यदि वा दृष्टिर्दर्शनम् , सामान्यविशेषात्मके वस्तुनि सामान्यात्मको बोध इत्यर्थः ९। लिश्यते-श्रिप्यते कर्मणा सहाऽऽत्माऽनयेति लेश्या १०। भवति-परमपदयोग्य-तामासादयतीति भन्यः-सिद्धिगमनयोग्यः "भन्यगेयजन्यरम्यापात्याञ्चान्यं न ना" (सि॰ ५-१-७) इति कर्तरि यप्रत्ययः, सूत्रे च यकारलोपः प्राकृतत्वात् ११। "सम्म" चि सम्य-क्शब्दः प्रशंसार्थोऽविरुद्धार्थो वा, सन्यग् जीवः, तद्भावः सन्यक्तम्, प्रशस्तो मोक्षाविरोधी वा प्रशमसंवेगादि उक्षण आत्मधर्म इति यावत् । यदाहुः श्रीभद्रवाहुस्वामिपादाः---

से ये सम्मत्ते पसत्थसम्मत्तमोहणीयकम्माणुवेयणोवसमखयसमुत्ये पसमसंवेगाइछिंगे सुहे आयपरिणामे॥ (आव. नि॰ पत्र ८११-१) इत्यादि १२।

संज्ञानं संज्ञा-मृतमबद्भाविभावस्वभावपर्यालोचनं सा विद्यते येषां ते संज्ञिनः, "ब्रह्मादि-भ्यस्तौ" (सि० ७-२-५) इति इन्पैत्ययः, विशिष्टस्मरणादिरूपमनोविज्ञानसहितेन्द्रियपञ्च-

१ तच सम्यक्तं प्रशस्तसम्यक्तमोह्नीयकर्माणुनेदनोपशमक्षयसमुत्यः प्रश्नमसंवेगादिलिहः शुभ आत्म-परिणामः॥ २ अतिप्रनलोऽयं केंसकदोषो मभोपलभ्यतेऽदः किन्तु मीत्यादिभ्य इति । तत्त्वतसु श्रिसादिभ्य इक्तिस्रानेनेवेन् (सि॰ ७-२-४)॥

कसमन्त्रिता इत्वर्थः १३। ओजआहारकोमाहारकवकाहाराणामन्यतममाहारमाहारयति—गृह्य-तीत्याहारः, ''अच्'' (सि॰ ५-१-४९) इत्यच् [ प्रत्ययः ] आहारक इत्यर्थः १४। ओज-आहारादीनां कक्षणमिदम्—

सैरिरेणोयाहारो, तयाइ फासेण छोमआहारो ।
पक्लेवाहारो पुण, कावलिओ होइ नायहो ॥ ( प्रव० गा० ११८० ) ॥ ९ ॥
उक्तानि मूलम्तानि चतुर्दश मार्गणास्थानानि । इदानीमेतेषामेबोक्तरमेदानाह—
सुरमरतिरिनिरयगई, इगिषयितियचउपर्णिदि छक्काया ।

भूजलजलणाऽनिलवणतसा य मणवयणतणुजोगा॥ १०॥

इह गतिशब्दः प्रत्येकं सम्बध्यते, ततः सरगतिः नरगतिः तिर्थग्गतिः नरकगतिः । तत्र सुद्ध राजन्त इति सुराः; यदि वा सुद्धु रान्ति-ददति प्रणतानामभीप्सितमर्थं रूबणाधिप-सुस्मित इव कवणजरुधी मार्ग जनार्दनस्वेति सुराः; यद्वा 'सुरत् ऐश्वर्यदीह्योः' सुरन्ति-विशिष्टमैश्वर्यमनुभवन्ति दिव्याभरणसम्भारसमृद्धा सहजनिजशरीरकान्त्या च दीप्यन्त इति ख्राः, द्वरेषु विषये गतिः खुरगतिः । नृणन्ति-विवेकमासाद्य नयधर्मपरा भवन्तीति नराः-मनुष्यास्तेषु विषये गतिर्नरगतिः। "तिरि" चि पाकृतत्वात् तिरोऽश्वन्ति-गच्छन्तीति तिर्यश्वः, म्युत्पचिनिमित्तं चैतत् प्रवृत्तिनिमित्तं तिर्थग्गतिनाम, एते चैकेन्द्रियादयः, ततस्तिर्थश्च विषये गतिस्तिर्थगातिः । नरान् उपलक्षणत्वात् तिरश्वोऽपि प्रभूतपापकारिणः कायन्तीव आह्य-न्तीवेति नरकाः-नरकावासास्तत्रोत्पना जन्तवोऽपि नरकाः, नरको वा विधते येषां ते "अब्रादिभ्यः" (सि० ७-र-४६) इत्यप्रत्यये नरकास्तेषु विषये गतिर्नरकगतिः १। इहापि इन्द्रियशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धाद् एकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियपश्चेन्द्रिया इति २। षट् कायाः-मू:-पृथ्वी जलम्-आपः ज्वलनं-तेजः अनिलः-वायुः ''वण'' चि बनस्पतिः त्रसाः-द्वीन्द्रियादयः; ततः मत्येकं कायशब्दस्य योगात् पृथिव्येव कायः शरीरं यस्य स पृथिवीकायः, एवमप्कायः तेजस्कायः वायुकायः वनस्पतिकायः त्रस-काय इति ३। 'चः' समुचये । योगशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् त्रयो योगाः, तथाहि-मनोयोगः वचनयोगः तनुयोगः । तत्र तनुयोगेन मनःप्रायोग्यवर्गणाभ्यो गृहीत्वा मनोयोगेन मनस्त्वेन परिणमितानि बस्तुचिन्तापवर्तकानि द्रव्याणि मन इत्युच्यन्ते, तेन मनसा सहका-रिकारणभूतेन योगो मनोयोगः। मनोविषयो वा योगो मनोयोगः। उच्यत इति बचनं भाषापरिणामापनः पुद्रछद्रव्यसमूह इत्यर्थः, तेन बचनेन सहकारिकारणमृतेन योगो वचन-योगः, वचनविषयो वा योगो वचनयोगः । तनोति-विस्तारयत्यात्मप्रदेशानस्यामिति तनुरौदारि-कादिश्वरीरं तया सहकारिकारणमूतया योगस्तनुयोगः, तनुविषयो वा योगस्तनुयोगः ४ ॥१०॥

बेय नरित्थिनपुंसा, कसाय कोइमयमायलोभ ति । मइस्रुयऽवहिमणकेवलविभंगमइस्रुअनाणसागारा॥ ११॥

वेदशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् त्रयो वेदाः--नरवेदः स्त्रीवेदः नपुंसकवेदः । तत्र नरस्य-

१ शरीरेणीजभादारस्त्वचा सर्शेन लोमाद्वारः । प्रक्षेपाद्वारः पुनः कावक्रिको भवति शासमाः ॥

पुरुषस्य सियं प्रति अभिलाषो नरवेदः, सियः-योषितः पुरुषं प्रत्यभिलाषः स्विवेदः, नपुंस-कस्य-षण्डस्य स्नीपुरुषौ प्रत्यभिलाषो नपुंसकवेदः ५। कषायाश्चत्वारः कोधकषायः "मद" चि मदो मानोऽहङ्कारो गर्च इत्यर्थः मानकषायः मायाकषायः लोभकषायः । इतिशब्दः कषाया-.णामनन्तानुबन्ध्यादिबहुमेदसूचनार्थः, सूत्रे च ''मायलोभ'' ति इस्तत्वं पाकृतत्वात् ६। ''मइ-सुयऽविहः" इत्यादि । इहाऽवधीत्यत्राऽकारलोपाद् ज्ञानशब्दस्य च प्रत्येकं सम्बन्धाद् एवं प्रयोगः -- मृतिज्ञानं श्रुतज्ञानम् अविधज्ञानं मनः पर्यवज्ञानं केवलज्ञानम् , तथा विभक्तमत्यज्ञान-श्रताज्ञानानि । एतानि पञ्च ज्ञानानि त्रीण्यज्ञानानि साकाराणि वर्तन्त इति वाक्यार्थः । भावार्थस्त्वयम्—''बुधि मनिंच् ज्ञाने'' मननं मतिः, यद्वा मन्यते–इन्द्रियमनोद्वारेण नियतं वस्तु परिच्छिद्यतेऽनयेति मतिः-योग्यदेशावस्थितवस्तुविषय इन्द्रियमनोनिमित्तोऽवगमविशेषः. मतिश्च सा ज्ञानं च मतिज्ञानम् । श्रवणं श्रुतम्—अभिलापप्तावितार्थमहणहेतुरुपरुब्धिविरोषः, एवमाकारं वस्त घटशब्दाभिरूपयं जरुधारणाद्यर्थिकयासमर्थमित्यादिरूपतया प्रधानीकृतिविकारु-साधारणसमानपरिणामः शब्दार्थपर्यालोचनानुसारी इन्द्रियमनोनिमित्तोऽवगमविशेष इत्यर्थः. श्रुतं च तद् ज्ञानं च श्रुतज्ञानम् । अवधानमविधः - इन्द्रियाद्यनपेक्षमात्मनः साक्षादर्थमहणम् , अथवा अवशब्दोऽधःशब्दार्थः अव-अधोऽधो विस्तृतं वस्तु धीयते-परिच्छिद्यतेऽनेनेत्यविधः; यद्वा अवधि:-मर्यादा रूपिप्वेव द्रव्येषु परिच्छेदकतया प्रवृत्तिरूपा तदुपलक्षितं ज्ञानमप्यवधिः, अविधिश्च तद् ज्ञानं च अविधिज्ञानम् । परि-सर्वतोभावे, अवनमवः, "तुदादिभ्योऽनकौं" इत्यधिकारे ''अकितौ च'' इत्यनेनौणादिकोऽकारमत्ययः, अवनं गमनं वेदनमिति पर्यायाः, परि अवः पर्यवः, मनसि मनसो वा पर्यवो मनःपर्यवः सर्वतस्तरपरिच्छेद इत्यर्थः, मनःपर्यवश्च तदु ज्ञानं च मनःपर्यवज्ञानम् । यद्वा मनःपर्यायज्ञानम् , तत्र संज्ञिभिर्जावैः काययोगेन गृहीतानि मनः प्रायोग्यवर्गणाद्रव्याणि चिन्तनीयवस्तु चिन्तनव्यापृतेन मनोयोगेन मनस्त्वेन परिणंमय्याऽऽल-म्ब्यमानानि मनांसीत्युच्यन्ते, तेषां मनसां पर्यायाः-चिन्तनानुगताः परिणामा मनःपर्यायाः, तेषु तेषां वा सम्बन्धि ज्ञानं मनःपर्यायज्ञानम् । यद्वा आत्मभिर्वस्तुचिन्तने व्यापारितानि मनांसि पर्येति-अवगच्छतीति मनःपर्यायम् "कर्मणोऽण्" (सि. ५-३-१४) इत्यण्प्रत्ययः, मनः-पर्यायं च तद् ज्ञानं च मनःपर्यायज्ञानम् । केवलम्-एकं मत्यादिरहितत्वात् ''नैट्टम्मि उ छाउ-मत्थिए नाणे" (आ० नि० गा० ५३९) इति परममुनिपणीतवचनप्रामाण्यात्, शुद्धं वा केवछं तदावरणमरुकरुद्भपद्भापगमात्, सकलं वा केवलं तत्प्रथमतयैव निःशेषतदावरणविगमतः सम्पूर्णोत्पत्तेः, असाधारणं वा केवरुम् अनन्यसदृशत्वात् , अनन्तं वा केवलं ज्ञेयानन्तत्वाद् अपर्यवसितानन्तकालावस्थायित्वाद्वा, निर्व्याघातं वा केवलं लोकेऽलोके वा कापि व्याघाताभावात . केवरुं च तद् ज्ञानं च केवरुज्ञानं-यथावस्थितसमस्तभृतभवद्भाविभावावभासि ज्ञानमिति भावना । तथा मतिश्रुताविभज्ञानान्येव मिथ्यात्वपङ्ककुषिततया यथाकमं मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभक्तज्ञान-व्यपदेशभाक्षि भवन्ति । उक्तं च

आद्यत्रयमज्ञानमपि भवति मिथ्यात्वसंयुक्तम् ॥ (प्रश्न० का० २२७ ) इति ।

१ नष्टे तु छाद्मस्थिके ज्ञाने ॥

"विभंग" ति विपरीतो भक्तः—परिच्छित्तिप्रकारो यसिस्तद् विभक्तम्, विपर्यसमविश्वानं विभक्तश्चानमुच्यते इत्यर्थः । सह आकारेण—जातिवस्तुमितिनियतप्रहणपरिणामरूपेण "आगारो उ विसेसो" इति वचनाद् विशेषण वर्तन्त इति साकाराणि । अयमर्थः—वश्यमाणानि चत्वारि दर्शनान्यनाकाराणि, अमूनि च पश्च ज्ञानानि साकाराणि । तथाहि—सामान्यविशेषा-स्मकं हि सकलं ज्ञेयं वस्तु, कथम् ! इति चेद् उच्यते—दूरादेव हि शालतमालतालबकुलाशो-कचम्पककदम्बजम्बुनिम्बादिविशिष्टन्यक्तिरूपतयाऽनवधारितं तरुनिकरमवलोकयतः सामान्येन वृक्षमात्रप्रतीतिजनकं यदपरिस्फुटं किमपि रूपं चकास्ति तत् सामान्यरूपमनाकारं दर्शनमुच्यते, "निर्विशेषं विशेषाणामप्रहो दर्शनमुच्यते" इति वचनप्रामाण्यात् । यत् पुनस्तस्यैव निकटीम्तस्य तालतमालशालादिन्यक्तिरूपतयाऽवधारितं तमेव महीरुहस्महसुरुपश्यतो विशिष्टन्यक्तिप्रतीतिजनकं परिस्फुटं रूपमाभाति तद् विशेषरूपं साकारं ज्ञानम् अप्रमेयप्रभावपरमेश्वरप्रवचनप्रवीण-चेतसः प्रतिपादयन्ति, सह विशिष्टाकारेण वर्तत इति कृत्वा । तदेवं प्रतिप्राणिप्रसिद्धप्रमाणा-बाधितप्रतीतिवशात् सर्वभपि वस्तुजातं सामान्यविशेषरूपद्वयात्मकं भावनीयमिति ॥ ११ ॥

# सामइय छेय परिहार सुहुम अहलाय देस जय अजया। चक्खु अचक्खु ओही, केवलदंसण अणागारा॥ १२॥

समानां—ज्ञानदर्शनचारित्राणामायः—लाभः समायः समाय एव सामायिकं विनयादेराकृतिगण-त्वाद् इकण्प्रत्ययः, यद्वा समः—रागद्वेषविप्रमुक्तो यः सर्वभूतान्यात्मवत् पश्यित, आयो लाभः प्राप्ति-रिति पर्यायाः, समस्य आयः समायः, समो हि प्रतिक्षणमपूर्वैर्ज्ञानदर्शनचरणपर्यायैभेवाटवीभ्रमण-संक्षेशिवच्छेदकैर्निरुपमसुखहेतुभिरधःकृतचिन्तामणिकामधेनुकल्पद्वमोपमैर्युज्यते, समाय एव सामा-यिकं मूलगुणानामाधारभूतं सर्वसावद्यविरतिरूपं चारित्रम् । यदाह वाचकसुख्यः—

सामायिकं गुणानामाधारः खमिव सर्वभावानाम् । न हि सामायिकहीनाश्चरणादिगुणान्विता येन ॥ तसाज्जगाद भगवान्, सामायिकमेव निरुपमोपायम् । शारीरमानसानेकदःखनाशस्य मोक्षस्य ॥

यद्यपि च सर्वमपि चारित्रमिवशेषतः सामायिकं तथापि च्छेदादिविशेषैविशेष्यमाणमर्थतः शब्दान्तरतश्च नानात्वं भजते। प्रथमं पुनरिवशेषणात् सामान्यशब्द एवाविष्ठिते सामायिकमिति। तच द्विधा—इत्वरं यावत्कथिकं च। तत्रेत्वरं भाविव्यपदेशान्तरत्वात् खल्पकालम्, तच्च प्रथमच-रमिर्शिकरतीर्थे मरतेरवतेषु यावद् अद्यापि शैक्षकस्य महाव्रतानि नारोप्यन्ते तावद् विशेषम्। आत्मनः कथां यावद् यदास्ते तद् यावत्कथं यावज्ञीविमत्यर्थः, यावत्कथमेव यावत्कथिकम्, एतच्च भरतेरवतेषु प्रथमेचरमवर्जमध्यमद्वाविंशतितीर्थकरतीर्थान्तर्गतसाधूनां महाविदेहतीर्थकरमुनीनां चावसेयम्, तेषासुपस्थापनाया अभावात्। "छेय" ति छेदोपस्थापना, तत्र पूर्वपर्यायस्य छेदेनो-पस्थापना—महाव्रतेष्वारोपणं यत्र चारित्रे तत् छेदोपस्थापनम्, भरतेरवतप्रथमचरमतीर्थकरतीर्थ एव

<sup>9</sup> आकारस्तु विशेषः ॥ २ °मपश्चिमव° का० सा० ग्र० ग्र० ॥ ३ °मुस्थापनाया अ° का० सा० ग्र० सा० ॥ ४ छेदेनोत्था° सा० कु० । छेदोत्थाप° ग्र० ॥ ५ °म्रतेषु मत्र कु० सा० ग्र० स० ॥

नान्यत्र । तच द्विधा—सातिचारं निरतिचारं च। तत्राऽनितचारमित्वरसामायिकस्य शैक्षकस्य यद् आरोप्यते, तीर्थान्तरं वा सङ्कामतः साधोः, यथा श्रीपार्श्वनावतीर्थाद् वर्धमानस्वामितीर्थं सङ्कामतः पश्चयामधर्मप्रतिपत्तौ । सातिचारं पुनर्यद् मूलगुणधातिनः पुनर्वतोचारणम् । "परिहारे" ति 'परिहारविशुद्धिकं' परिहरणं परिहारस्तपोविशेषस्तेन विशुद्धिर्यसिंश्चारित्रे तत् परिहारविशु-द्विकम्, तच द्विधा—निर्विशमानकं निर्विष्टकायिकं च। तत्र निर्विशमानका विवक्षितचारित्र-सेवकाः, निर्विष्टकायिका आसेवितविविश्वतचारित्रकायिकाः, तद्वयतिरेकात् चारित्रमध्येषमुच्यते ।

इह नवको गणः, तत्रैको वाचनाचार्यश्चत्वारो निर्विशमानकाश्चत्वारश्चाऽनुचारिणः । निर्विश+ मानकानां चायं तपोविशेषः—-

> पैरिहारियाण उ तवो, जहन्न मज्झो तहेव उक्कोसो । सीउण्हवासकाले, भणिओ घीरेहिँ परोयं ॥ त्तस्थ जहन्नो गिन्हे, चउत्थ छट्टं तु होइ मज्झिमओ । अट्टममिह उक्कोसो, इत्तो सिसिरे पवक्खामि ॥ सिसिरे उ जहकाई, छट्टाई दसमचरिमगो होइ। वासासु अट्टमाई, बारसपज्जंतगो नेओ ॥ पारणगे आयामं, पंचस गहीं दोसऽभिमाहो भिक्ले । कप्पद्विया वि पइदिण, करेंति एमेव आयामं ॥ एवं छम्मास तवं, चरिउं परिहारिया अणुचरंति । अणुचरगे परिहारियपैयद्विए जाव छम्मासा ॥ कैप्पट्टिओ वि एवं, छम्मास तवं करेइ सेसा उ । अणुपरिहारिगभावं, वयंति कप्पद्वियत्तं च ॥ र्पेवेसो अट्रारसमासपमाणो उ वन्निओ कप्पो I संखेवओ विसेसो, विसेससुत्ताउ नायबो ॥ कॅप्पसमत्तीइ तयं, जिणकप्पं वा उविंति गच्छं वा 1 पडिवज्जमाणगा पुण, जिणस्सगासे पवर्जाति ॥ (प्रवच० गा० ६०२-६०९)

१ परिहारिकाणां तु तपः जघन्यं मध्यमं तथैवोरकृष्टम् । श्रीतोष्णवर्षाकाले भणितं धीरैः प्रत्येकम् ॥ तत्र जघन्यं प्रांभे चतुर्यं षष्ठं तु भवति मध्यमम् । अष्टमिमह उत्कृष्टमितः शिशिरे प्रवक्ष्यामि ॥ शिशिरे तु जघन्यादि षष्ठादि दशमचरमकं भवति । वर्षामु अष्टमादि द्वादशपर्यन्तकं ह्रेयम् ॥ पारणके आचाम्लं पश्चसु प्रदृः ह्योरिकिप्रहो भिक्षे । कल्पस्थिता अपि प्रतिदिनं कुर्वन्ति एवमेवाचामाम्लम् ॥ एवं षण्मासान् तपश्च-रिला परिहारिका अनुचरित । अनुचरकाः परिहारिकप्रदस्थिता यावत् षण्मासान् ॥ २ प्रवचनस्मरोन् द्वारे तु-०परिद्विए-०परिस्थिताः इति ॥ ३ कल्पस्थितोऽप्येवं षण्मासांस्तपः करोति शेषास्तु । अनुपरिहारिकमावं प्रजन्ति कल्पस्थितलं च ॥ एवं एषोऽष्टादशमासप्रमाणस्तु वर्णितः कल्पः । संक्षेपतो विशेषो विशेषस्माद् शातव्यः ॥ ४ एवं सो अ० क० ग० ॥ ५ कल्पसमातौ तकं (परिहारिककल्पं) जिनकल्पं वोपयन्ति गच्छं वा । प्रतिपद्यमानकाः पुनर्जिनसकाशे प्रपद्यन्ते ॥

तित्थेयरसमीवासेवगस्स पासे व न उण अन्नस्स । एएसिं जं चरणं, परिहारविसुद्धिगं तं तु ॥ (प्रवच० गा० ६१०)

अथेते परिहारविद्युद्धिकाः कस्मिन् क्षेत्रे काले वा भवन्ति ?, उच्यते—इह क्षेत्रादिनिरूपणार्थे विंशतिद्वाराणि । तद्यथा—क्षेत्रद्वारं १ कालद्वारं २ चारित्रद्वारं ३ तीर्थद्वारं ४ पर्यायद्वारम् ५ आगमद्वारं ६ वेदद्वारं ७ कल्पद्वारं ८ लिक्कद्वारं ९ लेश्याद्वारं १० ध्यानद्वारं ११
गणद्वारम् १२ अभिमहद्वारं १३ प्रवज्याद्वारं १४ मुण्डापनद्वारं १५ प्रायश्चित्तविधिद्वारं १६
कारणद्वारं १७ निःप्रतिकर्मद्वारं १८ भिक्षाद्वारं १९ बन्धद्वारम् २० । तत्र क्षेत्रे द्विधा
मार्गणा—जन्मतः सद्भावतश्च । यत्र क्षेत्रे जातस्तत्र जन्मतो मार्गणा, यत्र च कल्पे स्थितो वर्तते
तत्र सद्भावतः । उक्तं च—

खिंते दुहेह मग्गण, जम्मणओ चेव संतिभावे या। जम्मणओ जिंह जाओ, संतीभावो य जिंह कैप्पो ॥ (पश्चव० १४८५)

तत्र जन्मतः सद्भावतश्च पञ्चमु भरतेषु पञ्चस्वैरवतेषु न तु महाविदेहेषु । न चैतेषां संहरण-मस्ति येन जिनकल्पिका इव संहरणतः सर्वासु कर्मभूमिप्वकर्मभूमिषु वा पाप्येरन् । उक्तं च

<sup>\*</sup>सेत्ते भरहेरवएसु हुंति संहरणवज्जिया नियमा । (पञ्चव० गा० १५२९)

कालद्वारे—अवसर्पिण्यां तृतीये चतुर्थे वाऽरके जन्म, सद्भावः पश्चमेऽपि, उत्सर्पिण्यां द्वितीये तृतीये चतुर्थे वा जन्म, सद्भावः पुनस्तृतीये चतुर्थे वा । उक्तं च

ओसिप्पिणीऍ दोसुं, जम्मणओ हतीसु संतिभावेणं।

उस्सप्पिणि विवरीओ, जन्मणओ संतिभावेणं ॥ ( पश्चव० गा० १४८७ )

नोउत्सर्पिण्यवसर्पिणीरूपे चतुर्थारकमितमागे काले न सम्भवन्ति, महाविदेहक्षेत्रे तेषामसम्भ-वात् । चारित्रद्वारे—संयमद्वारेण मार्गणा । तत्र सामायिकस्य च्छेदोपस्थापनस्य च चारित्रस्य यानि जघन्यानि संयमस्थानानि तानि परस्परं तुल्यानि, समानपरिणामत्वात् , ततोऽसक्क्षेयलोकाकाश-प्रदेशप्रमाणानि संयमस्थानान्यतिकम्योध्वै यानि संयमस्थानानि तानि परिहारविशुद्धियोग्यानि, तान्यपि च केवलिप्रज्ञया परिभाज्यमानान्यसक्क्षेयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणानि, तानि प्रथमद्वितीय-चारित्राविरोधीनि तेष्विप सम्भवात् । तत ऊर्ध्वै यानि सक्क्षातीतानि संयमस्थानानि तानि स्थमस्थानानि । उक्तं च—

तुँहा जहन्नठाणा, संजमठाणाण पदमिबद्दयाणं । तत्तो असंखलोए, गंतुं परिहारियद्वाणा ॥ (पञ्चव० गा० १५३०)

१ तीर्यकरसमीपासेवकस्य पार्श्वं वा न पुनरन्यस्य । एतेषां यत् चरणं परिहारिवश्चिद्धिकं तत्तु ॥ २ क्षेत्रे हिघेह मार्गणा जन्मतक्षेत्र सद्भावतश्च । जन्मतो यत्र जातः सद्भावतश्च यत्र कल्पः ॥ ३ कप्पे क० ख० ग० घ० छ० ॥ ४ क्षेत्रे भरतैरवतयोः भवन्ति संहरणवर्जिता नियमाद् ॥ ५ अवसर्पिण्यां ह्योर्जन्म-तिस्तिसृषु सद्भावेन । उत्सर्पिण्यां विपरीतं जन्मतः सद्भावतः ॥ ६ तिषु अ सं पञ्चसस्तुके ॥ ७ तुल्यानि जचन्यस्थानानि सयमस्थानयोः प्रथमद्वितीययोः । ततोऽस्यावतकोकान् गला परिहारिकस्थानानि ॥ ८ णाहं प क० ख० ग० घ० छ० ॥

'ते 'वि असंखा लोगा, अविरुद्धा चेव पढमबीयाणं । उवरि पि तो असंखा, संजमठाणाउ दुण्हं पि॥ (पखव० गा० १५३१)

तत्र परिहारिवशुद्धिककल्पमितिपत्तिः स्वकीयेष्वेव संयमस्थानेषु वर्तमानस्य भवति न शेषेषु । यदा त्वतीतनयमधिकृत्य पूर्वपितिपन्नो विवक्ष्यते तदा शेषेष्विप संयमस्थानेषु मवति, परिहार-विशुद्धिककल्पसमाप्त्यनन्तरमन्येष्विप च चारित्रेषु सम्भवात्, तेष्विप च वर्तमानस्याऽतीतनय-मपेक्ष्य पूर्वपितिपन्नत्वात् । उक्तं च—

सैद्वाणे पडिवत्ती, अनेसु वि हुज्ज पुन्वपडिवन्नो ।

तेसु वि वहंतो सो, तीयनयं पप्प वुच्चइ उ ॥ (पञ्चव० गा० १५३२)

तीर्थद्वारे—परिहारविशुद्धिको नियमतः तीर्थे पवर्तमान एव सित भवति, न तूच्छेदेऽनु-स्त्यां वां तदभावे जातिसारणादिना । उक्तं च—

ँतित्थि त्ति नियमओ श्चिय, होइ स तित्थिम्म न उण तदभावे । विगएऽणुष्पन्ने वा, जाईसरणाइएहिं तु ॥ (पश्चव० गा० १४९२)

पर्यायद्वारे—पर्यायो द्विधा—गृहस्थपर्यायो यतिपर्यायश्च । एकैकोऽपि द्विधा—जघन्य उत्कृष्टश्च । तत्र गृहस्थपर्यायो जघन्य एकोनित्रिंशद्वर्षाणि, यतिपर्यायो विंशतिः, द्वाविप चोत्कृ- ष्टतो देशोनपूर्वकोटीप्रमाणौ । उक्तं च—

एँयस्स एस नेओ, गिहिपरियाओ जहन्निगुणतीसा । जइपरियाओ वीसा, दोसु वि उक्कोस देसुणा ॥ (पञ्चव० गा० १४९४)

आगमद्वारे—अपूर्वागमं स नाधीते, यस्मात् तं कल्पमधिकृत्य प्रगृहीतोचितयोगाराधनत एव स कृतकृत्यतां भजते, पूर्वाधीतं तु विश्रोतिसकाक्षयनिमित्तं नित्यमेवैकाममनाः सम्यक् प्रायोऽनुसारति । उक्तं च—

र्अप्पुत्वं नाहिजाइ, आगममेसो पडुच तं कँप्पं। जमुचियपंगहियजोगाराहणओ चेव कयिकचो॥ पुरुवाहीयं तु तयं, पायं अणुसरइ निचमेवेसो।

एगगमणो सम्मं, विस्सोयसिगाइसयहेऊ ॥ (पञ्चव० गा० १४९५-९६)

वेदद्वारे—प्रवृत्तिकाले वेदः पुरुषवेदो वा नपुंसकवेदो वा भवेत्, न स्नीवेदः, स्नियाः परि-हारविशुद्धिककरुपप्रतिपत्त्यसम्भवात् । अतीतनयमधिकृत्य पुनः पूर्वप्रतिपन्नश्चिन्त्यमानः सवेदो

१ तान्यपि असङ्ख्यानि लोकानि अविरुद्धान्येव प्रथमिद्वतीययोः । उपर्यपि ततोऽसङ्ख्यातानि संयमस्थानानि द्वयोरिप ॥ २ ताण वि असंखलो पञ्चवस्तुके ॥ ३ खस्थाने प्रतिपत्तिरन्येण्वपि भवेत पूर्वप्रतिपन्नः । तेण्वपि वर्त्तमानः सोऽतीतनयं प्राप्य उच्यते तु ॥ ४ तीर्थे इति नियमत एव भवित स तीर्थे न पुनस्त-दंभावे । विगतेऽनुत्पके वा जातिस्मरणादिकेल् ॥ ५ एतस्यैष ह्रेयो गृहिपर्यायो जघन्यत एकोनिर्विशत् (वर्षाणि ) । यतिपर्यायो विशतिर्द्वयोरिप उत्कृष्टो देशोना (पूर्वकोटी )॥ ६ अपूर्व नाधीते आगममेष प्रतीत्य तं कल्पम् । यदुचितप्रगृहीतयोगाराधनत एव कृतकृत्यः ॥ ७ जम्मं पञ्चवस्तुके ॥ ८ प्पिटुजो पञ्चवस्तुके ॥ ९ पूर्वाधीतं तु तत् (श्रुतम् ) प्रायोऽनुस्मरित नित्यमेवैषः । एकाप्रमनाः सम्यग् विश्रोत-सिकादिक्षयहेतुम् ॥

वा भवेद् अवेदो वा, तत्र सवेदः श्रेणिमतिपत्त्यभावे उपशमश्रेणिमतिपत्ती वा, शपकश्रेणिमति-

वैदो पवित्तिकाले, इत्यीवज्ञो उ होइ एगयरो ।
पुव्वपडिवन्नओ पुण, होज्ञ सवेओ अवेओ वा ॥ (पञ्चव० गा० १४९७)
कर्म्पद्वारे—स्थितकरूप एवायं नास्थितकरूपे, "ठियेकप्पम्मि वि नियमा" (पञ्चव० गा० १५३३) इति वचनात् । तत्राऽऽचेलक्यादिषु दशस्विष स्थानेषु ये स्थिताः साधवस्तत्करूपः स्थितकरूप उच्यते, ये पुनश्चतुर्षु शय्यातरिपण्डादिष्ववस्थितेषु करूपेषु स्थिताः शेषेषु चाऽऽचे- लक्यादिषु षदस्वस्थितास्तत्करूपोऽस्थितकरूपः । उक्तं च—

ठियै अहिओ य कप्पो, आचेलकाइएसु ठाणेसु । सन्वेसु ठिया पढमो, चउ ठिय छसु अहिया बीओ ॥ (पञ्चव० गा० १४९९) आचेलक्यादीनि च दश स्थानान्यम्नि—

> र्जाचेलकुद्देसियसिजायररायपिडिकिइकम्मे । वयजिद्वपिडिकमणे, मासंपज्जोसवणकप्पे ॥ (पञ्चव० गा० १५००)

चरवारश्चावस्थिताः कल्पा इमे---

सिजीयरपिंडम्मी, चाउजामे य पुरिसजेहे य ।

किइकम्मस्स य करणे, चैतारि अवद्विया कप्पा ॥ (पञ्चाश० १७ गा० १०)

लिक्नद्वारे—नियमतो द्विविधेऽपि लिक्ने भवति । तद्यथा—द्रव्यलिक्ने भावलिक्ने च । एकेनापि विना विवक्षितकरूपोचितसामाचार्ययोगात् । लेक्साद्वारे—तेजः प्रभृतिकासूत्तरासु तिसृषु
विशुद्धासु लेक्सासु परिहारविशुद्धिकं करूपं प्रतिपद्यते, पूर्वप्रतिपन्नः पुनः सर्वास्त्रपि कथि विशुद्धासु लेक्सासु परिहारविशुद्धिकं करूपं प्रतिपद्यते, पूर्वप्रतिपन्नः पुनः सर्वास्त्रपि कथि विश्व भवति, तत्राऽपीतरास्वविशुद्धलेक्सासु नात्यन्तसंक्षिष्टासु वर्तते, तथाभूतासु वर्तमानो न प्रभृतं कालमवितिष्ठते, किन्तु स्तोकम्, यतः स्ववीर्यवशात् झिटत्येव ताभ्यो व्यावर्तते । अथ प्रथमत एव कस्मात् प्रवर्तते ? उच्यते—कर्मवशात् । उक्तं च—

लेसाँसु विसुद्धासुं, पाडिवज्जइ तीसु न उण सेसासु।
पुन्वपाडिवन्नओ पुण, हुज्जा सन्वासु वि कहंचि ॥
नचंतसंकिलिद्वासु थोवकालं च हंदि इर्थरेसु।
चित्ता कम्माण गई, तहा वि विरियं फलं देह॥ (पश्चव० गा० १५०३-४)

१ वेदः प्रवृत्तिकाले स्नीवर्जस्तु भवति एकतरः । पूर्वप्रतिपश्वकः पुनर्भवेत् सवेदोऽवेदो वा ॥ २ स्थितकस्प एव नियमात् । ३ स्थितोऽस्थितव्य कल्पः आचेलक्यादिकेषु स्थानेषु । सर्वेषु स्थिताः प्रथमः चतुर्षु स्थिताः षर्स्वस्थिता द्वितीयः ॥ ४ धाचेलक्योदेशिकशय्यादरराजपिण्डकृतिकर्माणि । व्रतज्येष्ठप्रतिकमणानि मास-पर्युषणाकल्पौ ॥ ५ शय्यातरपिण्डे चतुर्यामे च पुरुषक्यक्रो च । कृतिकर्मण्य करणे चलारोऽवस्थिताः कल्पाः ॥ ६ पञ्चाशके प्रवचनसारोद्धारे च-'ठिइकप्पो मज्यामणं तु' इत्यवं पाठः ॥ ७ लेश्यासु विद्यद्वासु प्रतिपद्यते तिस्षु न पुनः शेषासु । पूर्वप्रतिपश्वकः पुनर्भवेत् सर्वास्यपि कथिवत् ॥ नाल्यन्तसंक्रिष्टासु स्तोककालं स्व हन्दि इतरासु । चित्रा कर्मणां गतिः तथापि वीर्यं फलं इदाति ॥ ८ इयरासु घ० पञ्चवस्तुके स्व ॥

भ्यानद्वारे—धर्मध्यानेन भवर्तमानेन परिहारविश्वद्धिकं करुपं भतिपचते । पूर्वभतिपन्नः पुनरार्तरौद्रयोरिप भवति केवलं प्रायेण निरनुबन्धः । उक्तं च—

झीणिम्म वि धम्मेणं, पडिवज्जइ सो पवसुमाणेणं । इयरेसु वि झाणेसुं, पुन्वपवन्नो न पडिसिद्धो ॥ ऐवं च कुसलजोगे, उद्दामे तिन्वकम्मपरिणामा ।

रुद्देसु वि मावो, इमस्स पायं निरणुवंधो ॥ (पञ्चव० गा० १५०५-६)

गणद्वारे—जघन्यतस्त्रयो गणाः मतिपघन्ते, उत्कर्षतः शतसम्माः । पूर्वप्रतिपन्ना जघन्यतः उत्कर्षतो वा शतशः । पुरुषगणनया जघन्यतः प्रतिपद्यमानाः सप्तविंशतिः, उत्कर्षतः सहस्रम् । पूर्वप्रतिपन्नाः पुनर्जधन्यतः शतशः, उत्कर्षतः सहस्रशः । आह च—

गैणओ तिनेव गणा, जहन पडिवत्ति सयस उक्कोसा । उक्कोसजहनेणं, सयसु चिय पुव्यपडिवना ॥ सत्तावीस जहना, सहस्समुक्कोसओ य पडिवत्ती ।

सयसो सहस्तसो वा, पडिवन जहन उक्कोसा ॥ (पश्चव० गा० १५३४-३५)

अन्यश्च यदा पूर्वप्रतिपन्नः करूपमध्याद् एको निर्गच्छति अन्यः प्रविशति तदोनप्रक्षेपे प्रतिपत्तेः कदाचिद् एकोऽपि भवति पृथक्तं वा । उक्तं च —

पेंडिवजामाण भइया, इको वि य हुजा ऊणपक्रवेवे ।

पुन्वपिबन्नया वि य, भइया एको पुहत्तं वा ॥ (पश्चव० गा० १५३६)

अभिग्रहाश्चतियाः । तद्यथा—द्रव्याभिग्रहाः क्षेत्राभिग्रहाः काळाभिग्रहाः भावाभिष्रहाश्च विचित्रा भवन्ति । तत्र परिहारविद्युद्धिकस्य इमेऽभिग्रहा न भवन्ति, यसाद् एतस्य कल्प एव यथौरिसक्योऽभिग्रहो वर्तते । उक्तं च—

देव्याईय अभिगाह, विचित्तरूवा न हुंति पुण केई । एयर्स जावकप्पो, कप्पु चियऽभिगाहो जेण ॥ एयम्म गोयराई, नियया नियमेण निरववाया य ।

तप्पालणं चिय परं, एयस्स विसुद्धिठाणं तु ॥ ( पश्चव० गा० १५०९--१० ) मनज्याद्वारे—नासावन्यं मनाजयति कल्पस्थितिरेषेति कृत्वा । उक्तं च—

१ ध्यानेऽपि धर्मेण (ध्यानेन) प्रतिपद्यतेऽसौ प्रवर्धमानेन । इतरेष्वपि घ्यानेषु पूर्वप्रपन्नो न प्रतिषिद्धः ॥ एवं च कुरालयोगे उद्दामे तीवकर्मपरिणामात । रौहार्त्तयोरिण भावोऽस्य प्रायो निरनुबन्धः ॥ २ एवं अकु॰ कि स्व गाव घठ कि ॥ ३ गणतस्व एवं गणा जधन्या प्रतिपत्तिः शतश उत्कृष्ट । उत्कृष्ट जधन्याभ्या शतश एवं पूर्वप्रतिपन्नाः ॥ सप्ति इशित्र जधन्या सहस्राण्युत्कृष्ट तथ प्रतिपत्तिः । शतशः सहस्रशो वा प्रतिपन्ना अच्या उत्कृष्टा ॥ ४ प्रतिपद्यमाना भक्ता एकोऽपि च भवेद् ऊनप्रक्षेपे । पूर्वप्रतिपन्नका अपि च भक्ता एकः पृथक्तं वा ॥ ५ इत्यादिका अभिन्नहा विचित्र रूपा न भवन्ति पुनः केऽपि । एतस्य यावत्करूपं कस्य एवाभिन्नहो येन ॥ ६ व्वाईआऽभि इति पञ्चवस्तुके ॥ ७ वि इतिरिभा । इति पञ्चवस्तुके ॥ ८ व्स आवकहिओ कप्पो चि॰ इति पञ्चवस्तुके ॥ ९ एतस्मिन् गोचरावयो नियता नियनेन निरपन्वादाथ । तत्पालनमेव परमेतस्य विद्युदिस्थानं तु ॥

पैवाएइ न एसो, अन्नं कप्पट्टिइ ति काऊणं। (पञ्चव० गा० १५११)
उपदेशं पुनर्यथाशक्ति प्रयच्छिति। मुण्डापनद्वारेऽपि नासावन्यं मुण्डापयित। अथ प्रवज्या-भन्तरं नियमतो मुण्डनिमिति प्रवज्याग्रहणेनैव तद् गृहीतिमिति किमर्थे प्रथम् द्वारम्? तद्युक्तम्, प्रवज्यानन्तरं नियमतो मुण्डनस्याऽसम्भवात्, अयोग्यस्य कथिञ्चहत्तायामपि प्रवज्यायां पुनर्योग्यतापरिज्ञाने मुण्डनायोगाद्, अतः प्रथगिदं द्वारमिति। पायश्चित्तविधद्वारे—मनसाऽपि सूक्ष्म-मप्यतिचारमापन्नस्य नियमतश्चतुर्गुरुकं पायश्चित्तमस्य, यत एष करुप एकाम्रताप्रधानस्ततस्तद्वक्ते गुरुतरो दोष इति। कारणद्वारे—कारणं नामाऽऽलम्बनम् तत्युनः सुपरिशुद्धं ज्ञानादिकम्, तश्चास्य न विद्यते येन तदाश्चित्याऽपवादपदसेविता स्थात्, एष हि सर्वत्र निरपेक्षः क्षिष्टकर्मक्षयन् निमित्तं पार्व्धमेव स्वं करुपं यथोक्तविधिना समापयन् महात्मा वर्तते। उक्तं च—

> कोरणमालंबणमो, तं पुण नाणाइयं सुपरिसुद्धं । एयस्स तं न विज्ञइ, उचियं तवसाहणोपायं ॥ सँबत्थ निरंवयक्खो, आर्द्धवियं सं दढं समाणंतो ।

वद्यइ एस महप्पा, किलिट्टकम्मक्खयनिमित्तं ॥ (पञ्चव० गा० १५१७-१८)

निप्पतिकर्मताद्वारे—एष महात्मा निप्पतिकर्मशरीरोऽक्षिमस्यदिकमिष कदाचिद् नापन-यति, न च प्राणान्तिकेऽपि व्यसने समापतिते द्वितीयपदं सेवते । उक्तं च—

> निप्पॅंडिकम्मसरीरो, अच्छिमलाई वि नावणेइ सया। पाणंतिए वि य महावसणिम न वट्टए बीए॥ अंप्पबहुत्तालोयणविसयाईओ उ होइ एस ति।

अहवा सहमावाओ, बहुगं पेयं चिय इमस्स ॥ (पञ्चव० गा० १५१९-२०)

मिक्षाद्वारे—भिक्षा विहारक्रमश्चाऽस्य तृतीयस्यां पौरुप्यां भवति, दोषासु च पौरुषीषु कायो-त्सर्गः, निद्वाऽपि चाऽस्माऽल्पा द्रष्टव्या । यदि पुनः कथमपि जङ्काबल्यमस्य परिक्षीणं भवति तथाऽप्येकोऽविहरक्रपि महाभागो न द्वितीयपदमापचते, किन्तु तत्रैव यथाकल्पमात्मीययोगान् विद्धाति । उक्तं च—

> र्तिंइयाए पोरिसीऍ, भिक्साकालो विहार्कालो उ । सेसासु य उस्सम्मो, पायं अप्पा य निर्दी वि ॥ (पञ्चव० गा० १५२१)

<sup>9</sup> प्रवाजयित नैषोऽन्यं कल्पस्थितिरिति कुला ॥ २ कारणमालम्बनं तत् पुनः ज्ञानादिकं सुपरिशुद्धम् । एतस्य तत्र विद्यते उचितं तपःसाधनोपायः ॥ ३ पञ्चवस्तुके तु-साहणा पायं- साधनारप्रायः ॥ ४ सर्वत्र निरपेक्ष आहतं खं दढं समापयन् । वर्त्तते एष महात्मा क्षिष्टकमेक्षयनिमित्तम् ॥ ५ °रववक्को क० घ० छ० ॥ ६ °ढवियं चेव सं स° ख० । पञ्चवस्तुके तु-आढत्तं चिय द° ॥ ७ निष्प्रतिकमेशरीरोऽिक्सम-लाद्यपि नापनयित सदा । प्राणन्तिकेऽपि च महाव्यसने न वर्त्तते द्वितीये ॥ ८ पञ्चवस्तुके तु-तहा व° ॥ ९ अल्पबहुलालोचनविषयातीतस्तु भवलेष इति । अथवा द्युभमावाद् बहुकमप्येतदेवास्य ॥ १० तृतीयस्यां पौरुष्यां भिक्षाकालो विहारकालस्तु । शेषासु च उत्सर्गः प्रायोऽल्पा च निहाऽपि ॥ ११ निह् ति ॥ इति पञ्चवस्तुके ॥

विषाबलिम खीणे, अविहरमाणो वि नवरि नावज्जे । तत्थेव अहाकप्पं, कुणइ उ जोगं महामागो ॥ (पञ्चव० गा० १५२२)

एते च परिहारिवशुद्धिका द्विविधाः, तद्यथा—इत्वरा यावत्कथिकाश्च । तत्र ये कल्पस-मास्यनन्तरमेव कल्पं गच्छं वा समुपयास्यन्ति त इत्वराः, ये पुनः कल्पसमास्यनन्तरमञ्बवधा-नेन जिनकल्पं प्रतिपत्स्यन्ते ते यावत्कथिकाः । उक्तं च—

इत्तरिय थेरकप्पे, जिणकप्पे आवकहिय ति ॥ (पश्चव० गा० १५२४)

अत्र स्थितरकरपमहणमुपलक्षणं स्वकरिप वेति द्रष्टव्यम् । तत्रेत्वराणां करपप्रभावाद् देवमनुष्यितर्थग्योनिककृता उपसर्गाः सद्योघातिन आतङ्का अतीवाविषद्याश्च वेदना न प्रादुःषन्ति,
मावत्कथिकानां सम्भवेयुरिप । ते हि जिनकरुपं प्रतिपत्स्यमाना जिनकरूपभावमनुविद्धित,
जिनकरिपकानां चोपसर्गादयः सम्भवन्तीति । उक्तं च—

इँत्तरियाणुवसम्मा आयंका वेयणा य न हवन्ति । आवकहियाण भइया, (पञ्चव० गा० १५२६) इति ।

तथा "सुहुम" ति 'सूक्ष्मसम्परायं' सम्परेति—पर्यटित संसारमनेनेति सम्परायः—कोधादिक्ष्मयः, सूक्ष्मो लोभारामात्रावरोषतया सम्परायो यत्र तत् सूक्ष्मसम्परायम् । इदमपि सिक्करय-मानकविशुद्धामानकमेदं द्विधा । तत्र श्रेणिप्रच्यवमानस्य सिक्करयमानकम् , श्रेणिमारोहतो विशुद्धामानकमिति । "अहस्वाय" ति अथशञ्दोऽत्र याधातथ्ये, आङ् अभिविधौ, आ—समन्ताद् याधातथ्येन स्यातमथास्यातम्, कषायोदयाभावतो निरितचारत्वात् पारमार्थिकरूपेण स्यातमथास्यातम् । यद्वा यथा सर्वसिन् जीवलोके स्यातं—प्रसिद्धम् अकषायं भवति चारित्र-मिति यत्तद् यथास्यातम् । "देसजय" ति देशे—सङ्गल्पनिरपराधत्रसवधविषये यतं—यमनं स्यमो यस्य स देशयतः—सम्यग्दर्शनयुत एकाणुवतादिधारी, अनुमितमात्रश्रावक इत्यर्थः । यदाह श्रीशिवशर्मसूरिवरः कर्मप्रकृतौ—

एँगवयाइ चरमो, अणुमइमित्त ति देसजई ॥ (गा० ३४०)

"अजय" ति न विद्यते यतं—विरतं विरतिर्यस्य सोऽयतः सर्वथा विरतिद्दीनः । तथा दर्शनशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् चक्कुर्दर्शनाचक्षुर्दर्शनाविषदर्शनकेवलदर्शनरूपाणि चत्वारि दर्शनानि ।
तत्र चक्षुषा दर्शनं—वस्तुसामान्यांशात्मकं प्रहणं चक्षुर्दर्शनम् १, अचक्षुषा—चक्षुर्वर्जरोषेन्द्रियचतुष्रयेन मनसा च यद् दर्शनं—सामान्यांशात्मकं प्रहणं तद् अचक्षुर्दर्शनम् २, अविधना—रूपिद्रव्यमर्यादया दर्शनं—सामान्यांशप्रहणमविषदर्शनम् ३, केवलेन—संपूर्णवस्तुतत्त्वप्राहकवोधिविशेषरूपेण यद् दर्शनं—सामान्यांशप्रहणं तत् केवलदर्शनम् ४ इति । किरूपाण्येतानि दर्शनानि ?
अत आह—'अनाकाराणि' सामान्याकारयुक्तत्वे सत्यपि न विद्यते विशिष्टव्यक्त आकारो येषु
तान्यनाकाराणि । भावार्थः प्रागेवोक्त इति ॥ १२ ॥

१ जङ्काबले क्षीणेऽविहरसपि नवरं नापद्यते । तत्रैव यथाकल्पं करोति तु योगं महाभागः ॥ २ इल्रसः स्थविरकल्पे, जिनकल्पे यावत्किषका इति ॥ ३ इल्रिस्भाणामुपसर्गा आतङ्का वेदनाश्च न भवन्ति । यावत्क-विकानां भक्ताः ॥ ४ एकत्रतादिचरमः अनुमतिमात्र इति देशयतिः ॥ ५ °ष्टो व्यक्त आ° क्षण् ॥

### किण्हा नीला काऊ, तेऊ पम्हा य सुक अन्वियरा। वेयग लइगुवसम मिच्छ मीस सासाण सन्नियरे॥ १३॥

इह षोढा लेक्या—कृष्णलेक्या नीललेक्या कापोतलेक्या तेजोलेक्या पश्चलेक्या 'चः' समु-श्चये व्यवहितसम्बन्धश्च, स च शुक्कलेक्या च इत्यत्र योज्यः । 'भव्यः' मुक्तिगमनार्हः 'इतरः' अभव्यः—कदाचनापि सिद्धिगमनार्नहः । ''वेयग'' चि 'वेदकं' सम्यक्त्वपुद्गलवेदनात् श्वायोपश-मिकमित्यर्थः । तत्रोदीर्णस्य मिथ्यात्वस्य क्षयेण अनुदीर्णस्य चोपशमेन विष्कम्भितोदयस्कर्षेण यद् निर्वृत्तं तत् क्षायोपशमिकम् । उक्तं च—

> मिच्छत्तं जमुइनं, तं खीणं अणुदियं च उवसतं । मीसीभावपरिणयं, वेइज्जंतं खओवसमं ॥ (विशेषा० गा० ५३२)

तथा "खइग" ति क्षयेण-अत्यन्तोच्छेदेन त्रिविधस्याऽपि दर्शनमोहनीयस्य निर्वृत्तं क्षायि-कम् । तच्च क्षपकश्रेण्यामेवं भवति---

पंडमकसाए समयं, खंबेइ अंतोमुहुत्तमित्तेणं।
ततु चिय मिच्छत्तं, तओ य मीसं तओ सम्मं॥
बद्धाऊ पडिवन्नो, पडमकसायक्खए जह मरिज्जा।
तो मिच्छत्तोदयओ, चिणिज्ञ भुज्जो न खीणिम्म ॥
तिम मओ जाइ दिवं, तप्परिणामो य सत्तए खीणे।
उवस्यपरिणामो पुण, पच्छा नाणामहर्गाईओ॥
खीणिम्म दंसणितए, किं होइ तओ तिदंसणाईओ?।
भन्नइ सम्मिहिटी, सम्मत्तखए कओ सम्मं?॥
निञ्चिलयमयणकुद्दबरूवं मिच्छत्तमेव सम्मत्तं।
खीणं न उ जो भावो, सह्हणालक्खणो तस्स॥
सो तस्स विसुद्धयरो, जायइ सम्मत्तपुग्गलक्ख्यओ।
दिट्टि व्य सण्हमुद्धक्भपडलविगमे मणूसम्स॥
जह सुद्धजलाणुगयं, वंत्थं सुद्धं जलक्खण सुतरं।
सम्मत्तसुद्धपुग्गलपरिक्खए दंसणं पेवं॥ (विद्योषा० गा० १३१५—२

१ मिध्यात्वं यदुरीर्णं तत् श्रीणमनुदितं चोपशान्तम् । मिश्रभावपरिणतं वेद्यमानं क्षायोपशमिकिम् । १ प्रयमकषायान् समकं क्षपयति अन्तर्मुहूर्तमात्रेण । तत एव मिध्यालं ततश्च मिश्रं ततः सम्यक्तम् ॥ विद्यायः प्रतिपकः प्रथमकषायक्षये यदि भियेत । ततो मिध्यालोदयतिश्वनुयाद् भूयो न क्षीणे ॥ तस्मिन् मृत्ते विद्यायः प्रतिपकः प्रथमकषायक्षये यदि भियेत । ततो मिध्यालोदयतिश्वनुयाद् भूयो न क्षीणे ॥ तस्मिन् मृत्ते विद्यायः विद्याति । शिणे दर्शनित्रके वि मवतः सम्यक्तस्य कृतः सम्यक्तम् । । निवितितमद्वकोष्णवद्याः सिध्यात्वमेव सम्यक्तम् । श्रीणं न तु यो भावः श्रद्धानावक्षणस्तस्य ॥ स तस्य विद्यदत्रो जायते सम्यक्तः । प्रतिपं श्वश्णग्रद्धान्नपटलविगमे मनुष्यस्य ॥ यथा ग्रद्धानलानुगतं वक्षं ग्रदं जलक्षये सुत्रराम् ॥ सम्यक्तगुद्धान्नपरिक्षये दर्शनमप्येवम् ॥ ३ दुदं क० ग० ६० ६०॥

तैन्म य तह्य चउत्थे, भवन्मि सिज्झंति खह्यसम्मते ।
सुरत्तरयजुगिलसु गई, हमं तु जिणकालियनराणं ॥
पडिवचीए अविरयदेसपमचापमचितरयाणं ।
अञ्चयरो पडिवज्जह, सुक्कज्झाणोवगयचित्तो ॥ (विशेषा० गा० १३१४)

तथा उदीर्णस्य मिथ्यात्वस्य क्षये सति अनुदीर्णस्य उपशमः—विपाकमदेशचेदनरूपस्य द्विवि-धस्याप्युदयस्य विष्करभणं तेन निर्वृत्तमापशमिकम्, तच्च द्विधा—मन्थिमेदसम्भवमुपशमश्रेणि-सम्भवं च। तत्र मन्थिमेदसम्भवमेवम्—इह गम्भीरापारसंसारसागरमध्यासीनो जन्तुर्मिथ्या-त्वप्रत्ययमनन्तान् पुद्गलपरावर्तान् अनन्तदुःखलक्षाण्यनुभूय कथमपि तथाभव्यत्वपरिपाकवशतो गिरिसरिदुपलघोलनाकरूपेनाऽनाभोगनिर्वर्तितयथाप्रवृत्तिकरणेन "करणं परिणामोऽत्र" इति वच-नादध्यवसायविशेषरूपेणाऽऽयुर्वर्जानि ज्ञानावरणीयादिकर्माणि सर्वाण्यपि पल्योपमासक्ष्ययभाग-न्यूनैकसागरोपमकोटाकोटीस्थितिकानि करोति, अत्र चाऽन्तरे जीवस्य कर्मजनितो घनराग-द्वेषपरिणामरूपः कर्कशनिविडचिरमरूढगुपिलवक्रमन्थिवद् दुर्भेदोऽभिन्नपूर्वो मन्थिभवति । तदुक्तम्—

तीएँ वि श्रोविमत्ते, स्वविण इत्यंतरिम जीवस्स । हवइ हु अभिन्नपुट्यो, गंही एवं जिणा बिंति ॥ (धर्मसं० गा० ७५२) गंठि ति सुदुट्मेओ, कक्सडघणरूढगृढगंठि व्य ।

जीवस्स कम्मजणिओ, घणरागद्दोसपरिणामो ॥ (विद्योषा० गा० ११९५) इति । इमं च प्रनिंथ यावद् अभन्या अपि यथापवृत्तिकरणेन कर्म क्षपयित्वाऽनन्तशः समागच्छन्ति । उक्तं चावत्रयकटीकायाम्—

अभव्यस्यापि कस्यचिद् यथापवृत्तिकरणतो मन्थिमासाच अर्हदादिविभूतिदर्शनतः प्रयोजनान्त-रतो वा प्रवर्तमानस्य श्रुतसामायिकलाभो भवति न दोषलाभ इति ॥ (पत्र ७६)

एतदनन्तरं कश्चिदेव महात्मा समासन्नपरमनिर्शृतिसुखः समुष्ठसितप्रचुरदुर्निवारवीर्यप्रसरो निशितकुठारधारयेव परमविशुद्धा यथोक्तस्वरूपस्य प्रन्थेभेदं विधाय मिथ्यात्वस्थितेरन्तर्मुहूर्त-मुदयक्षणादुपर्यतिकम्याऽपूर्वकरणानिवृत्तिकरणरुक्षणविशुद्धिजनितसामथ्योऽन्तर्मुहूर्तकारुप्रमाणं तत्प्रदेशवेचदिक्तिकाभावरूपमन्तरकरणं करोति । अत्र यथाप्रवृत्तिकरणापूर्वकरणानिवृत्तिकरणाना-मयं कमः—

> जै। गंठी ता पढमं, गंठिं समइच्छओ भवे बीयं। अनियद्दीकरणं पुण, सम्मत्तपुरक्खडे जीवे॥ (विदोषा० गा० १२०३)

१ तस्मिश्च तृतीये चतुर्थे भवे सिद्धान्ति क्षायिकसम्यक्ते । पुरनारकयुगिलकेषु गतिरेतत्तु जिनकालिकनरा-णाम् ॥ प्रतिपत्तौ अविरतदेशप्रमत्ताप्रमत्तविरतानाम् । अन्यतरः प्रतिपद्यते शुक्रध्यानोपगतिन्तः ॥ २ तस्या अपि स्तोकमात्रे क्षपितेऽत्रान्तरे जीवस्य । भवति हि अभिष्ठपूर्वी प्रन्थिरेवं जिना श्रुवते ॥ प्रन्थिरिति सुदुर्भेदः कर्कश्चनरूढगृद्धपन्धिति । जीवस्य कर्मजनितौ घनरागद्वेषपरिणामः ॥ ३ यावद् प्रन्थिस्तावद् प्रथमं प्रनिद्य समतिकामतौ भवेद् द्वितीयम् । अनिवृत्तिकरणं पुनः पुरस्कृतसम्यक्तं जीवे ॥

"गंठिं समइच्छओ" ति प्रनिथ समितिष्ठामतः—भिन्दानस्येति, "सम्प्रतपुरक्सिडे" ति सम्यक्तं पुरस्कृतं येन तस्मिन्, आसलसम्यक्त्वे जीवेऽनिवृत्तिकरणं भवतीत्यर्थः । एतस्मिश्चान्तरकरणे कृते सित तस्य मिथ्यात्वकर्मणः स्थितिद्वयं भवति । अन्तरकरणाद्धस्तनी प्रथमा स्थितिरन्तर्भुकृतंप्रमाणा, तस्मादेवान्तरकरणादुपरितनी शेषा द्वितीया स्थितिः । स्थापना । तत्र प्रथमस्थितौ मिथ्यात्वदिलकवेदनादसौ मिथ्यादृष्टिरेव । अन्तर्भुहूर्तेन पुनस्तस्यामपगतायामन्तरकरणप्रथमसमय एव औपशमिकसम्यक्त्वमवाभोति, मिथ्यात्वदिलकवेदनाभावात् । यथा हि वनदावानलः पूर्वद्रप्येन्धनमूषरं वा देशमवाप्य विध्यायित तथा मिथ्यात्ववेदनवनदावोऽप्यन्तरकरणमवाप्य विध्यायित, तथा च सित तस्यौपशमिकसम्यक्त्वलाभः । यदाहुः श्रीपूज्यपादाः—

र्ऊंसरदेसं दिशुल्यं च विज्झाइ वणदवो पप्प । इय मिच्छस्स अणुदए, उवसमसम्मं रुहइ जीवो ॥ (विद्योषा० गा० २७३४) इति । व्यावर्णितं प्रन्थिभेदसम्भवमौपशमिकसम्यक्त्वम् । अथोपशमश्रेणिसम्भवमौपशमिकसम्यक्त्वं त्रिभुवनजनप्रथितप्रवचनोपनिषद्वेदिश्रीजिनभद्रगणिश्चमाश्रमणप्रणीतगाथाभिरेव भाव्यते—

उँवसामगसेढीए, पहुंबओ अप्पमत्तविरओ ति । पज्जवसाणे सो वा, होइ पमत्तो अविरओ वा ॥ अन्ने भणंति अविरय-देस-पमता-ऽपमत्तविरयाणं । अन्नयरो पडिवज्जइ, दंसणसँमयम्मि उ नियट्टी ॥

(विशेषा० गा० १२८५-१२८६)

संजलणाईण समो, जुत्तो संजोयणादओं जे उ । ते पुब्वि चिय समिया, नणु सम्मताइलाभम्मि ॥ (विशेषा० गा० १२९०)

आचार्याः---

अाँसि खओवसमो सिं, समोऽहुणा भणइ को विसेसो सिं।
नणु खीणिम उइन्ने, सेसोवसमे खओवसमो ॥
सो चेव नणूवसमो, उइए खीणिम सेसए सिमए।
युहुमोदयया मीसे, न तूबसिमए विसेसोऽयं॥
वेएइ संतकम्मं, खओवसिमएयु नाणुभागं सो।
उवसंतकसाओ पुण, वेएइ न संतकमं पि॥ (विदोषा० गा० १२९१–९३)

<sup>9</sup> ऊपरदेशं दर्ग्धं च विष्यायित वनदवः प्राप्य । इति मिथ्यालस्यानुद्ये औपश्मिकसम्यक्तं ठभते जीवः ॥ २ उपशमकश्रेण्याः प्रस्थापकोऽप्रमत्तविरतः इति । पर्यवसाने स वा भवति प्रमत्तोऽविरतो वा ॥ अन्य मणन्त्य-विरतदेशप्रमत्ताप्रमत्तविरतानाम् । अन्यतरः प्रतिपद्यते दर्शनसमये तु निवृत्तिः ॥ संज्वलादीनां शमो युक्तः संयोजनादयो ये तु । ते पूर्वमेव शमिताः ननु सम्यक्लादिलामे ॥ ३ भाष्ये "समणिम-"शमने ॥ ४ आसीत् क्षयोपशम एषां शमोऽधुना मण्यते को विशेषोऽनयोः । ननु क्षणि उदीणे शेषोपशमे क्षयोक्ष-शमः ॥ स एव नन्पशमः उदिते क्षणि शेषके शमिते । स्क्ष्मोद्रयता मिश्रे न लीपशमिके विशेषोऽसम् ॥ वेदयति सत्कमं क्षायोपशमिकेषु नानुभागं सः । उपशान्तकषायः पुनर्वेदयति न सत्क्रमीपि ॥

'संजोयणाह्याणं, नण्ट्यो संजयस्य पिडसिद्धो ।
सम्वमिह सोऽणुभागं, पजुम न पएसकम्मं तु ॥
भणियं च सुए जीवो, वेण्ड्र न वाऽणुभागकम्मं तु ॥
जं पुण पएसकम्मं, नियमा वेण्ड्र तं सब्वं ॥
नाणुदियं निज्जरए, नासंतसुदेइ जं तओऽवस्सं ।
सब्वं पएसकम्मं, वेण्डं मुच्चए सब्वो ॥
किह दंसणाइषाओ, न होइ संजोयणाइवेयणओ ।
मंदाणुभावयाए, जहाऽणुभावम्मि वि किहंचि ॥
निच्चसुद्द्यं पि जहा, सयलचउन्नाणिणो तदावरणं ।

न वि घाइ मंद्याए, पएसकम्मं तहा नेयं ॥ (विशेषा० गा० १२९४-९८) "मिच्छ" ति मिथ्यात्वम्—अदेवदेवबुद्धगुरुगुरुबुद्धतत्त्वतत्त्वबुद्धिरुक्षणम्। "मीस" ति इहा-नन्तराभिहितविधिना रूब्येनौपशिमकसम्यक्त्वेन मन्धिसम्भवेन औषधिवशिषकरूपेन मदनको-द्रवस्थानीयं मिथ्यात्वमोहनीयं कर्म विशोधियत्त्रा त्रिधा करोति । तथाहि—गुद्धमर्धिवशुद्धम-विशुद्धं चेति । स्थापना 🛆 🛕 🛕 । तत्र त्रयाणां पुज्ञानां मध्ये योऽसावर्धिवशुद्धः पुज्ञः स मिश्र उच्यते, सम्यग्मिथ्यात्विमत्यर्थः । एतदुद्यात् किरु प्राणी जिनप्रणीतं तत्त्वं न सम्यक् श्रद्ध्धाति नापि निन्दति । उक्तं च वृहच्छत्वकवृह्ण्यणीं—

जैहा नालिकेरदीववासिस्स अइछुहियम्स वि पुरिसम्स इत्थ ओयणाइए अणेगहा वि ढोइए तस्स आहारस्स उवरिं न रुई न य निंदा, जेण कारणेणं सो ओयणाइओ आहारो न कयाइ दिट्टो नावि सुओ, एवं सम्मामिच्छिद्दिष्टिस्स वि जीवाइपयत्थाण उवरिं न रुई न य निंदा इत्यादि ।

तथा "सासाण" ति सासादनं तत्र आयम्—औपशमिकसम्यक्त्वरुक्षणं सादयित—अपनयित आसादनम्—अनन्तानुबन्धिकषायवेदनम्, अत्र पृषोदरादित्वाद् यशब्दरुपः, "रम्यादिभ्यः" (५-३-१२६) कर्तर्यनद्भत्ययः, सित ब्रास्मिन् परमानन्दरूपानन्तसुखदो निःश्रेयसतरुबीजभूतो प्रनिथमेदसम्भवीपशमिकसम्यक्त्वरुभो जघन्यतः समयमात्रेण उत्कर्षतः षङ्किराविरुक्षाभिरपग-च्छतीति, ततः सह आसादनेन वर्तत इति सासादनम् । यद्वा सास्वादनं तत्र सम्यक्त्वरुक्षण-रसासादनेन वर्तत इति सासादनम् । यद्वा सास्वादनं तत्र सम्यक्त्वरुक्षण-रसासादनेन वर्तत इति सासादनम् , यथा हि भुक्तक्षीराजविषयव्यन्तिकचित्तपुरुषसतद्वमनकाले क्षीराजरसमास्वादयित तथाऽत्रापि गुणस्थाने मिथ्यात्वाभिमुखतया सम्यक्त्वस्थोपरि व्यन्तीकचित्तस्य

<sup>9</sup> संबोजनादिकानां नन्द्यः संयतस्य प्रतिषिदः। सत्यमिह सोऽनुभागं प्रतीत्य न प्रदेशकर्म तु ॥ भिर्णतं च श्रुते जीवो वेदयति न वा अनुभागकर्म तु । यत् पुनः प्रदेशकर्म नियमाद् वेदयति तत् सर्वम् ॥ नासुदितं निर्जार्थते नासदुदेति यस्ततोऽवश्यम् । सर्वं प्रदेशकर्म वेदयिला मुच्यते सर्वः ॥ कथं दर्शनादिधातो म भवति संयोजनादिवेदनतः । मन्दानुभावतया यथा अनुभावेऽपि कस्मिश्चिद् ॥ नित्यमुदीर्णमपि यथा सक्कच्युर्ज्ञानिनस्तदावरणम् । नापि घातयति मन्दलात् प्रदेशकर्म तथा क्षेयम् ॥ २ यथा नालिकेरद्वीपवाक्षिनः क्षतिश्विधितस्यापि पुरुषस्यात्रौदनादिके अनेकधाऽपि दौकिते तस्याहारस्योपित कविर्न च निन्दा, वेन कारणेन स ओदनादिक आहारो न कदाचिद् दृष्टो नापि श्रुतः, एवं सम्यग्निध्यादशोऽपि जीवादिपदार्थाक् नासुवीर न रुविर्न च निन्दा ॥

पुरुषस्य सम्यक्त्वमुद्रमतस्तद्रसास्तादो भवतीति इदं सास्तादनमुच्यत इति । तथा "सिन्न" वि विशिष्टसारणादिरूपमनोविज्ञानभाक् संज्ञी, इतरोऽसंज्ञी सर्वोऽप्येकेन्द्रियादिः ॥ १३ ॥

## आहारेयर भेया, सुरनरयविभंगमइसुओहिदुगे। सम्मत्ततिगे पम्हासुक्कासक्षीसु सन्निदुगं॥ १४॥

ओजोलोमप्रक्षेपाहाराणामन्यतममाहारमाहारयतीत्याहारकः । 'इतरः' अनाहारको विमहग-त्यादिगतः । ''मेय'' त्त चतुर्दशमौलमार्गणास्थानानामिमेऽवान्तराश्चतुरादिसङ्क्या मेदा भवन्तीति होषः, सर्वेऽपि द्विषष्टिमेदाः । तथाहि—गतिश्चतुर्धां, इन्द्रियं पञ्चधा, कायः षोढा, योगस्थिषा, वेदस्थिधा, कषायश्चतुर्धां, ज्ञानपञ्चकम् अज्ञानित्रकमिति ज्ञानमार्गणास्थानमष्टधा, संयमपञ्चकं देश-संयमासंयमसिहतं सप्तथा, दर्शनं चतुर्धा, लेक्या षोढा, भव्योऽभव्यश्चेति भव्यमार्गणास्थानं द्विधा, सम्यक्त्वत्रयमिथ्यात्विमश्रसासादनभेदात् सम्यक्त्वन्नमार्गणास्थानं षोढा, संज्ञिमार्गणास्थानं सप्रतिपक्षं द्वेधा, आहारकमार्गणास्थानं सप्रतिपक्षं द्वेधा । सर्वेऽप्येत एकत्र मील्यन्ते तत उत्तरभेदा द्वाष-ष्टिरिति । अत्र गाथा—

चैउ पण छ त्तिय तिय चउ, अड सग चउ छच दु छग दो दुन्नि । गइयाइमग्गणाणं, इय उत्तरभेय बासट्टी ॥

इत्येवमुक्ता गत्यादिमार्गणास्थानानामवान्तरभेदाः । साम्यतमेतेष्वेव जीवस्थानानि चिन्तयन्त्राह—''मुरानरयविभंग'' इत्यादि । मुरगतौ नरकगतौ च 'संज्ञिद्धिकं' पर्याप्तप्तिलक्षणं भवति । अपर्याप्तश्चेह करणापर्याप्तो गृह्यते, न लब्द्यपर्याप्तः, तस्य देवनरकगत्योरुत्पादाभावात् । तथा 'विभक्ते' विभक्तज्ञाने 'मतो' मतिज्ञाने 'श्रुते' श्रुतज्ञाने ''ओहिदुणि'' ति अवधिद्धिके—अवधि-ज्ञानावधिदर्शनलक्षणे 'सम्यक्त्वित्रके' क्षायोपशमिकक्षायिकौपशमिकलक्षणे पद्मलेक्षयाां ग्रुक्कलेक्ष्यायां संज्ञिनि च संज्ञिद्धिकमपर्याप्तपर्याप्तलक्षणं भवति, न शेषाणि जीवस्थानानानि, तेषु मिथ्यात्वादिकारणतो मतिज्ञानादीनामसम्भवात् । अत एव च हेतोरिहापर्याप्तकः करणापर्याप्तको गृह्यते, न लब्ध्यपर्याप्तः, तस्य मिथ्यादृष्टित्वाद् अग्रुभलेक्ष्याकत्वाद् असंज्ञिकत्वाचेति । आह— क्षायिकक्षायोपशमिकापशमिकेषु कथं संज्ञी अपर्याप्तको रुभ्यते ! उच्यते—इह यः कश्चित् पूर्वबद्धायुष्कः क्षपकश्चिणमारभ्यानन्तानुबन्ध्यादिसप्तकक्षयं कृत्वा क्षायिकसम्यक्त्वमुत्पाद्य यदा गतिचतुष्टयस्थान्यतरस्यां गतावुत्यवते तदा सोऽपर्याप्तः क्षायिकसम्यक्त्वे प्राप्यते, क्षायोपशमिकसम्यक्त्वयुक्तश्च देवादिभवेभ्योऽनन्तरमिहोत्पद्यमानस्तिर्थकरादिरपर्याप्तकः सुपतीत एव । जोपशमिकं सम्यक्त्वं पुनरपर्याप्तावस्थायामनुत्तरसुरस्य द्रष्टव्यम् ।

इहीपशमिकसम्यक्त्वमपर्याप्तस्य केचिद् नेच्छन्ति, तथा च ते प्राहुः — न तावदस्यामेवापर्या-सावस्थायामिदं सम्यक्त्वमुपजायते, तदानीं तस्य तथाविधविशुद्धभावात्; अथैतत्तदानीं मोत्पादि, यतु पारभविकं तद् भवतु, केन विनिवार्यत इति मन्येथास्तद्पि न युक्तियुक्तमुत्वस्यामः, यतो यो मिश्यादृष्टिस्तत्प्रथमतया सम्यक्त्वमीपशमिकमवामोति स तावत्तद्भावमापनः सन् कारं न करोत्येव । यदुक्तमागमे—

१ चलारः पश्च षर् त्रयक्षयञ्चलारोऽष्ट सप्त चलारः षद्भ द्वी षड्दी द्वी। गलादिमार्गणानामित्युत्तरमेदा द्वाषष्टिः ॥

अणबंधीदयमाउगबंधं कारुं च सासणी कुणई । उवसमसम्मदिही, चउण्हमिकं पि नो कुणई ॥

उपशमश्रेणेर्मृत्वाऽनुत्तरसुरेष्ट्रपन्नस्याऽपर्याप्तकस्यैतहाम्यते इति चेद् नन्वेतदिष न बहु मन्या-महे, तस्य प्रथमसमय एव सम्यक्त्वपुद्गलोदयात् क्षायोपशमिकं सम्यक्त्वं भवति न त्वौपशमि-कम् । उक्तं च शतकबृहचुणौं —

ेजो उनसमसम्मिद्दिही उनसमसेढीए कालं करेइ सो पढमसमए चेन सम्मन्तपुंजं उदयानिल-याए छोद्वण सम्मन्तपुग्गले नेएइ, तेण न उनसमसम्मिद्दिही अपज्जन्तगो लन्भइ इत्यादि । तसात् पर्याप्तसंज्ञिलक्षणमेकमेन जीनस्थानकमत्र प्राप्यत इति स्थितम् ।

अपरे पुनराहुः—भवत्येवापर्याप्तावस्थायामप्योपशिमकं सम्यक्त्वम् , सप्तित्चूर्ण्यादिषु तथा-मिधानात् । सप्तित्चूर्णी हि गुणस्थानकेषु नामकर्मणो बन्धोदयादिमार्गणावसरेऽविरतसम्यन्दष्टे-रुदयस्थानचिन्तायां पञ्चविंशत्युदयः सप्तविंशत्युदयश्च देवनारकानिषक्कत्योक्तः, तत्र नारकाः शायिकवेदकसम्यन्द्षयः, देवास्तु त्रिविधसम्यन्द्रष्ट्योऽपि । तथा च तद्भन्थः—

> पैणवीससत्तावीसोदया देवनेरहए पडुच, नेरहगो सँयगवेयगसम्महिटी देवो तिविहसम्महिट्टी वि ॥

पञ्चविंशत्युदयश्च शरीरपर्याप्तिं निर्वर्तयतः । तथाहि—निर्माणस्थिरास्थिरागुरुलपुशुभाशुभतैजसकार्मणवर्णगन्धरसस्पर्शचतुष्कदेवगतिदेवानुपूर्वीपश्चेन्द्रियजातित्रसबादरपर्याप्तकं सुभगदुर्भगयोरेकतरम् आदेयानादेययोरेकतरं यशःकीर्त्ययशःकीर्त्योरेकतरमित्येकविंशतिः, ततः शरीरपर्यास्या पर्याप्तस्ये वैकियद्विकोपघातप्रत्येकसमचतुरस्रलक्षणमकृतिपञ्चकक्षेपे देवानुपूर्व्यपनयने च
पञ्चविंशतिर्भवति । ततः शरीरपर्याप्त्या पर्याप्तस्य शेषपर्याप्तिभिः पुनरपर्याप्तस्य पराघातप्रशक्तबिहायोगतिक्षेपे सप्तविंशतिर्भवति । ततोऽपर्याप्तावस्थायामपीह देवस्यौपशमिकं सम्यक्त्वमुक्तम् ।
तथा पञ्चसङ्गहेऽपि मार्गणास्थानकेषु जीवस्थानकचिन्तायामीपशमिकसम्यक्ते ''उवसमसम्मिम्मि दो सन्ती'' इत्यनेन प्रन्थेन संज्ञिद्विकमुक्तम् । ततः सप्ततिचूर्ण्यभिष्रायेण पञ्चसङ्गहाभिषायेण
पञ्चसङ्गहोभिषायेण
पञ्चसङ्गहोति । १४ ।।

तमसन्निअपज्रजुयं, नरे सबायरअपज्र तेऊए। थावर इर्गिदि पढमा, चड बार असन्नि दु दु विगले॥ १५॥ 'तत्' पूर्वोक्तं संज्ञिद्धिकमपर्याप्तासंज्ञियुतं 'नरे' नरेषु रुभ्यते, जातावेकवचनम्। अयमर्थः—

१ अवन्तातुवन्धिवन्धोदयं आयुर्वन्धं कालं च सासादनः करोति । औपशामिकसम्यग्दष्टिश्चतुर्णामेकमि न करोति ॥ २ म उपशामसम्यग्दष्टिश्चरामभ्रेणौ कालं करोति स प्रथमसमय एव सम्यक्लपुत्रं उदयाविकायां किन्नः सम्यक्लपुत्रलान् वेदयति तेन नोपशमसम्यग्दष्टिरपर्याप्तको लभ्यते ॥ ३ पश्चविश्वतिसप्तविश्वत्युद्यौ देवनिश्चविश्वत्य प्रतीत्य, नैरियकः क्षायिकवेदकसम्यग्दष्टिर्देविश्वविश्वसम्यग्दष्टिरिपि ॥ ४ खद्दग॰ क० ख० ख० छ० ॥ ५ इत अर्षु — "शेषपर्याप्तिमिरपर्याप्तस्य" इत्येष पाठो जैनधर्मप्रसादकसंस्यत्यका-किने शुक्तकेऽधिको दृश्यते, परमस्यत्पर्यवर्तिषु पश्चलपि पुक्तकादर्शेषु नास्ति अतो मूळे गादत इति ॥ विश्वमासम्यक्ते हो सेशिनौ ॥

इह द्वरो मनुष्याः, गर्भव्युत्कान्तिकाः सम्मृच्छिमाश्च । तत्र ये गर्भव्युत्कान्तिकास्तेषु ययोक्तं संज्ञिद्धिकं रुभ्यते । ये तु वान्तिपत्तिदिषु सम्मृच्छिन्ति तेऽन्तर्मुद्धर्तीयुपोऽसिज्ञिनो रुष्ट्यपर्याप्त-काश्च दृष्टव्याः । यदाहुः श्रीमदार्यद्यामपद्धाः प्रज्ञापनायाम्—

केहि णं भंते ! सम्मुच्छिममणुस्सा सम्मुच्छंति ? गोयमा ! अंतो मणुस्सखेतस्स पणयाली-साए जोयणसयसहस्सेस अङ्गाइजोस दीवसमुदेस पत्ररसस कम्मभूमीस तीसाए अकम्मभूमीस छप्पन्नाए अंतरदीवेस गञ्भवकंतियमणुस्साणं चेव उच्चारेस वा पासवणेस वा खेलेस वा सिंघा-णेस वा बंतेस वा पित्तेस वा पूएस वा सोणिएस वा सुकेस वा सुक्रपुगलपरिसाडेस वा विग-यजीवकलेवरेस वा थीपुरिससंजोगेस वा नगरनिद्धमणेस वा सन्नेस चेव असुइहाणेस इत्थ णं सम्मुच्छिममणुस्सा सम्मुच्छंति अंगुलस्स असंखेजामागिमत्ताए ओगाहणाए। असन्नी मिच्छिदिही अन्नाणी सव्वाहिं पज्जतीहिं अपज्जता अंतमुहत्ताउया चेव कालं करंति ति । (पत्र ५०-१)

तान् सम्मूच्छिममनुप्यानाश्चित्य तृतीयमप्यसंदयपर्याप्तरुक्षणं जीवस्थानं प्राप्यत इति । "सबा-यरअपज्ञ तेऊए" ति तदेवेत्यनुवर्तते, तदेव पूर्वोक्तं संज्ञिद्धिकं सह बादरापर्याप्तेन वर्तत इति सबादरापर्याप्तं तेजोलेक्यायां लभ्यते । एतदुक्तं भविति—तेजोलेक्यायां त्रीणि जीवस्थानानि भवन्ति संज्ञ्यपर्याप्तः संज्ञिपर्याप्तः बादरैकेन्द्रियापर्याप्तश्च । बादरोऽपर्याप्तः कथमवाप्यते ! इति चेद् उच्यते—इह भवनपतिन्यन्तरज्योतिष्कसौधर्मेशानदेवाः पृथिवीजलवनस्पतिषु मध्ये उत्प-चन्ते । यदाह दुःषमान्धकारनिममजिनप्रवचनपदीपो भगवान् जिनभद्रगणिश्वमाश्रमणः

पुँढवीआउवणस्सइ, गब्भे पज्जत्तसंखजीवीसु । सम्मजुयाणं वासो, सेसा पडिसेहिया ठाणा ॥ ( मृ० सं० पत्र ७७-१ )

ते च तेजोलेश्यावन्तः, यदभाणि—

कि<sup>उ</sup>हा नीला काऊ, तेऊलेसा य भवणवंतिरया। जोइससोहम्मीसाणि तेउलेसा मुणेयव्या॥ ( **१**० सं० पत्र ८१-१ )

यहेदयश्च भ्रियते तहेदय एव अग्रेऽपि समुत्पद्यते, ''कॅंह्रेसे मरइ तहेसे उववज्जइ'' इति वच-नात्। अतो बादरापर्याप्तावस्थायां कियत्कालं तेजोलेदयाऽवाप्यत इति सिद्धं जीवस्थानकत्रयं तेजो-लेदयायामिति। कायद्वारे स्थावरेषु पृथिन्यसेजोवायुवनस्पतिलक्षणेषु, इन्द्रियद्वारे एकेन्द्रिये च प्रथमानि चत्वारि जीवस्थानानि सूक्ष्मैकेन्द्रियापर्याप्तस्क्ष्मैकेन्द्रियपर्याप्तवादरकेन्द्रियापर्याप्तवाद-

१ क भदन्त ! सम्मूर्च्छममनुष्याः सम्मूर्च्छन्ति ! गीतम ! अन्तर्मनुष्यक्षेत्रस्य पश्चनलारिशति योजनशतसहस्रेषु अर्धनृतीययोद्धीपसमुद्रयोः पश्चदशमु कर्मभूमिषु त्रिंशत्यकर्मभूमिषु वर्षश्चाश्चात्यन्तद्वीपेषु गर्भध्युत्कान्तिकमनुष्याणामेव उत्तारेषु वा प्रश्नवणेषु वा श्वेष्ममु वा सिंघानेषु वा वान्तेषु वा पित्तेषु वा पृतेषु
वा शोणितेषु वा शुक्रेषु वा शुक्रपुद्रलपरिशाटेषु वा विगतजीवकलेवरेषु वा स्नीपुक्षसंयोगेषु वा नगरनिर्धमनेषु
वा सर्वेष्वेवाशुन्तिस्थानेषु अत्र सम्मूर्च्छममनुष्याः सम्मूर्च्छन्ति अङ्गलस्यासङ्ग्रवयभागमात्रयाऽवगाहः या ।
असंजिनो मिथ्मादष्ठयोऽक्वानिनः सर्वाभिः पर्याप्तिमिरपर्याप्तकाः अन्तर्मुद्रूत्तीयुष्का एव कालं कृषैन्ति ॥
२ पृथिव्यन्वनस्पतिषु गर्भजेषु पर्याप्तसङ्ग्रातजीविषु । स्वर्गच्युतानां वासः शेषाणि प्रतिविद्धानि स्थानानि ॥
३ कृष्णनीलकापोततेजोलेश्याश्व भवनन्यन्तराः । ज्योतिष्कसीधर्मेशानेषु तेजोलेश्या शातस्या ॥ ४ यहेश्यो
प्रियते तक्षश्य उत्पर्यते ॥

रै केन्द्रियपर्याप्तरुक्षणानि भवन्ति। 'असंज्ञिनि' संज्ञिन्यतिरिक्ते कोलिकनैलिकन्यायेन प्रथमशब्दस्य सम्बन्धात् 'प्रथमानि' आदिमानि द्वादश जीवस्थानानि पर्याप्तापर्याप्तस्क्ष्मबादरैकेन्द्रियद्वित्रिचतुर-संज्ञिपश्चेन्द्रियलक्षणानि भवन्ति, सर्वेषामपि विशिष्टमनोविकल्तया संज्ञिप्रतिपक्षत्वाविशेषात्, संज्ञिप्रतिपक्षस्य चाऽसंज्ञित्वेन न्यवहारात् । "दु दु विगल" ति 'विकलेषु' द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतु-रिन्द्रियेषु द्वे द्वे जीवस्थानके भवतः । तत्र द्वीन्द्रियेषु द्वीन्द्रियोऽपर्याप्तः पर्याप्त इति द्वे, त्रीन्द्र-येषु त्रीन्द्रियोऽपर्याप्तः पर्याप्त इति द्वे, चतुरिन्द्रियेषु चतुरिन्द्रियोऽपर्याप्तः पर्याप्त इति द्वे ॥१५॥

दस चरम तसे अजयाहारग तिरि तणु कसाय दु अनाणे। पहमतिलेसा भवियर, अचक्खु नपु मिच्छि सब्वे वि॥ १६॥

'त्रसे' त्रसकाये 'चरमाणि' अन्तिमानि पर्योप्तापर्योप्तद्वित्रचतुरसंज्ञिसंज्ञिपञ्चेन्द्रियलक्षणानि दश जीवस्थानानि भवन्ति, द्वीन्द्रियादीनामेव त्रसत्वात्। 'अयते' अविरते सर्वाण्यपि जीवस्थानानि भवन्ति। तथा आहारके ''तिरि'' ति तिर्यगतौ 'तनुयोगे' काययोगे कषायचतुष्टये 'द्वयोर-ज्ञानयोः' मत्यज्ञानश्चताज्ञानरूपयोः 'प्रथमत्रिलेश्यासु' कृष्णलेश्यानीललेश्याकापोतलेश्यालक्षणासु भव्ये 'इतरस्मिन्' अभव्ये ''अचक्खु'' ति अचक्षुर्दर्शने ''नपु'' ति नपुंसकवेदे ''मिच्छ'' ति मिथ्यात्वे 'सर्वाण्यपि' चतुर्दशापि जीवस्थानकानि भवन्ति, सर्वजीवस्थानकव्यापकत्वाद् अयता-दीनामिति॥ १६॥

## पजसन्नी केवलदुग, संजय मणनाण देस मण मीसे। पण चरम पज्ज वयणे, तिय छ व पिज्जयर चक्खुम्मि॥१७॥

"पजसिन्न" ति पर्याप्तसंज्ञिलक्षणमेकमेव जीवस्थानं भवति । क ? इत्याह— 'केवलिंद्वके' केवल-ज्ञानकेवलदर्शनलक्षणे 'संयतेषु' सामायिकच्छेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धिकसूक्ष्मसम्पराययथास्या-तरूपपञ्चप्रकारसंयमवत्यु "मणनाण" ति मनःपर्यायज्ञाने "देस" ति देशयते—देशविरते श्रावक इत्यर्थः, "मण" ति मनोयोगे "मीस" ति मिश्रे—सम्यग्मिथ्यादृष्टौ । तत्र केवलिंद्विके संयतेषु मनःपर्यायज्ञाने देशविरते च संज्ञिपर्याप्तलक्षणं जीवस्थानकं विना नान्यद् जीवस्थानकं सम्मवित, तत्र सर्वविरतिदेशविरत्योरभावात् । मनोयोगेऽप्येतदन्तरेणाऽन्यद् जीवस्थानकं न घटते, तत्र मनःसद्भावायोगात् । मिश्रे पुनः पर्याप्तसंज्ञिन्यतिरेकेण शेषं जीवस्थानकं तथाविधपरिणाम्माभावादेव न सम्भवतीति । तथा पञ्च जीवस्थानानि 'चरमाणि' अन्तिमानि 'पर्याप्तानि' पर्याप्त-द्वीन्द्रयपर्याप्तत्रीन्द्रयपर्याप्तत्रात्विद्वयपर्याप्तसंज्ञिपञ्चेन्द्रयपर्याप्तत्रात्विद्वयपर्याप्तत्रात्वे न वक्ष्यदेशने त्रीणि जीवस्थानानि पर्याप्तचतुरिन्द्रयपर्याप्तासंज्ञिपञ्चेन्द्रयपर्याप्तसंज्ञिन्द्वयस्थाणि नान्यानि, तेषु चक्षुष एवाभावात् । अत्रैव मतान्तरेण विकल्पमाह—षद्व वा जीवस्थानानि चक्षुर्दर्शने भवन्ति । कथम् ? इत्याह—"पज्ञियर" ति पूर्वप्रदर्शितपर्याप्तित्रकं सेतरमपर्याप्तत्रिकसहितं षद् भवन्ति । इदमुक्तं भवति—अपर्याप्तपर्याप्तचतुरिन्द्रयादीनामिन्द्रयपर्याप्तयात्रिपञ्चेन्द्रयरूपाणि षद् जीवस्थानानि चक्षुर्दर्शने भवन्ति । इदमुक्तं भवति—अपर्याप्तपर्याप्तचतिन्द्रयादीनामिन्द्रयपर्याप्तयात्रिपञ्चेन्द्रयर्वापाणि षद् जीवस्थानानि चक्षुर्दर्शने भवन्ति , चतुर्दर्शने भवन्ति , चतुर्वर्वादीनामिनिद्वयपर्याप्तयात्र

१ °नलक ° का० ख० ग० ङ० ॥ २ °प्येनमन्तरे ° का० घ० ङ०॥

पर्याप्तानां रोषपर्याप्त्यपेक्षया अपर्याप्तानामपि आचार्यान्तरैश्वक्षुर्दर्शनाभ्युपगमात् ।

यदुक्तं पश्चसङ्गहमूलटीकायाम्

करणापर्याप्तेषु चतुरिन्द्रियादिषु इन्द्रियपर्याप्तौ सत्यां चक्षुर्दर्शनं भवति । (पत्र-५-१) इति ॥ १७॥

थीनरपणिंदि चरमा, चउ अणहारे दु सन्नि छ अपजा। ते सुहुमअपज्ज विणा, सासणि इत्तो गुणे वुच्छं॥ १८॥

स्रीवेदे नरवेदे पञ्चेन्द्रिये च 'चरमाणि' अन्तिमानि पर्याप्तापर्याप्तासंज्ञिसंज्ञिपश्चेन्द्रियरुक्ष-णानि चत्वारि जीवस्थानानि भवन्ति । यद्यपि च सिद्धान्ते असंज्ञी पर्याप्तोऽपर्याप्तो वा सर्वथा नपुंसक एवोक्तः । तथा चोक्तं श्रीभगवत्याम्—

ते 'णं भंते! असिन्नपंचेंदियतिरिक्सजोणिया किं इत्थिवेयगा पुरिसवेयगा नपुंसगवेयगा! गोयमा! नो इत्थिवेयगा नो पुरिसवेयगा नपुंसगवेयगा (श०२४ उ०१ पत्र ८०६) इति । तथापीह स्त्रीपुंसिक्काकारमात्रमङ्गीकृत्य स्त्रीवेदे नरवेदे चासंज्ञी निर्दिष्ट इत्यदोपः।

उक्तं च पश्चसङ्घहमूलटीकायाम्

यद्यपि चासंज्ञिपयीप्तापर्याप्ती नपुंसकी नथापि स्त्रीपुंसिलक्काकारमात्रमङ्गीकृत्य स्त्रीपुंसावुक्ती (पत्र १०) इति ।

अपर्याप्तकश्चेह करणापर्याप्तको गृह्यते न रुठध्यपर्याप्तकः, रुठध्यपर्याप्तकस्य सर्वस्य नपुंसक-त्वात् । अनाहारके "दु सिन्न छ अपज्ज" ति द्वितिधः संज्ञी पर्याप्तापर्याप्तरुक्षणः षड् अपर्याप्ता-श्चेत्यष्टी जीवस्थानानि भवन्ति । अयमर्थः—अपर्याप्तसूक्ष्मवाद्रेकेन्द्रियद्वित्रिचतुरसंज्ञिसंज्ञिपश्चे-न्द्रियरुक्षणानि सप्त जीवस्थानानि अनाहारके विश्रहगतावेकं द्वी त्रीन् वा समयान् यावद् आहारासम्भवात् सम्भवन्ति,

विमौहगइमावना, केवलिणो समुहया अजोगी य ।

सिद्धा य अणाहारा, सेसा आहारगा जीवा ॥ (श्रावकप्र० गा० ६८) इति वचनात्; संज्ञिपयीप्तरुक्षणं जीवस्थानम् अनाहारके केविरुसमुद्धातावस्थायां तृतीयचतुर्थ-पञ्चमसमयेषु रुभ्यते । उक्तं च—

कार्मणशरीरयोगी, तृतीयके पश्चमे चतुर्थे च । समयत्रये च तस्मिन्, भवत्यनाहारको नियमात् ॥ (प्रशः० का० २७७)

"ते सुहुमअपज्ञ विणा सासणि" ति साखादने सम्यक्त्वे तान्येव पूर्वोक्तानि षड् अपर्याप्त-पर्याप्तसंज्ञिद्विकरुक्षणान्यष्टौ जीवस्थानानि सूक्ष्मापर्याप्तं विना सप्त भवन्ति । एतदुक्तं भवति— अपर्याप्तवादरेकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियासंज्ञिपञ्चेन्द्रियसंज्ञिपञ्चेन्द्रियपर्याप्तसंज्ञिपञ्चेन्द्रिय-रुक्षणानि सप्त जीवस्थानकानि साखादनराग्यक्त्वे भवन्तीतिः; यतु सूक्ष्मैकेन्द्रियापर्याप्तरुक्षणं जीव-

१ ते भदन्त ! असंशिपखेन्द्रियतिर्थग्योनिकाः कि स्निवंदकाः पुरुषवेदकाः नपुंसकवेदकाः ? गौतम ! न स्निवंदका न पुरुषवेदका नपुंसकवेदका इति ॥ २ विष्रहगतिमापसाः केविलनः समुद्धता अयोगिनश्च । सिद्धाश्चानाहाराः शेषा आहारका जीवाः ॥

स्थानं तत् साखादनसम्यक्त्वे न घटामियर्ति, साखादनसम्यक्त्वस्य मनाक् शुभपरिणामरूपत्वात्, महासंक्किष्टपरिणामस्य च सूक्ष्मैकेन्द्रियमध्ये उत्पादाभिधानात् । सूत्रे च सर्वत्र लिक्कव्यत्ययः प्राकृत-त्वात्, प्राकृते हि लिक्कं व्यभिचार्यपि । यदाह पाणिद्धिः खप्राकृतलक्षणे "लिक्कं व्यभिचार्यपि" इति । उक्तानि मार्गणास्थानकेषु जीवस्थानकानि । इत कर्ध्वमेतेष्वेव मार्गणास्थानकेषु "गुणि" चि गुणस्थानकानि 'वक्ष्ये' प्रतिपादियप्य इति ॥ १८ ॥ अथ यथाप्रतिज्ञातमेव निर्वाहयनाह—

# पण तिरि चउ सुरनरए, नर सन्नि पणिंदि भव्य तसि सब्वे। इग विगल भू दग वणे, दु दु एगं गइतस अभव्वे॥ १९॥

पञ्च गुणस्थानकानि मिथ्यादृष्टिसास्वादनिमश्राविरतसम्यग्दृष्टिदेशविरितिरुक्षणानि "तिरि" तिर्यमातौ भवन्ति । चतुःशब्दस्य प्रत्येकं योगात् 'सुरे' सुरगतौ चत्वारि प्रथमगुणस्थानकानि 'नरके' नरकगतौ च प्रथमानि चत्वारि गुणस्थानानि भवन्ति न देशविरतादीनि, तेषु भवस्थावतो देशतोऽपि विरतेरभावादिति । 'नरे' नरगतौ 'संज्ञिनि' विशिष्टमनोविज्ञानभाजि पञ्चेन्द्रिये भव्ये 'त्रसे' त्रसकाये च 'सर्वाण्यपि' चतुर्दशापि गुणस्थानकानि भवन्ति, एतेषु मिथ्या-दृष्ट्यादीनामयोगिकेवल्यवसानानां सर्वभावानामपि सम्भवात् । "इग" ति एकेन्द्रियेषु सामान्यतः "विगल" ति 'विकलेन्द्रियेषु' द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियेषु 'भृवि' पृथ्वीकाये 'उदके' अपकाये 'वने' वनस्पतिकाये "दु दु" ति 'द्वे द्वे' आद्ये मिथ्यात्वसासादनलुक्षणे भवतः । तत्र मिथ्यात्व-मविशेषेण सर्वेषु दृष्टव्यम् ; सासादनं तु तेजोवायुवर्जबादरैकेन्द्रियद्वित्रिचतुरिन्द्रियपृथित्यम्बु-वनस्पतिषु लब्ज्या पर्याप्तकेषु करणेन त्वपर्याप्तकेषु, न सर्वेष्विति । तथा एकं मिथ्यात्वलक्षणं गुणस्थानकं भवति, केषु १ इत्याह—गत्या गमनेन त्रसाः न तु त्रसनामकर्मोद्याद् गतित्रसाः—तेजोवायवस्तेषु, सासादनभावोपगतस्य तेषु मध्य उत्पादाभावाद् अभव्येषु चेति ॥ १९ ॥

## वेय तिकसाय नव दस, लोभे चउ अजह दु ति अनाणतिगे। बारस अचक्खुचक्खुसु, पढमा अहस्वाह चरम चऊ ॥ २०॥

'वेदे' वेदत्रये त्रयाणां कषायाणां समाहारिक्षकषायं कोघमानमायालक्षणं तस्मिन् त्रिकषाये 'पदम'' ति प्रथमानीति पदं हमरुकमणिन्यायेन सर्वत्र योज्यम् । ततो वेदे स्त्रीपुंनपुंसकलक्षणे कषायत्रये च प्रथमानि मिथ्यादृष्ट्यादीनि अनिवृत्तिवादरपर्यन्तानि नव गुणस्थानकानि भवन्ति न रोषाणि, अनिवृत्तिवादरगुणस्थान एव वेदित्रकस्य कषायत्रिकस्य चोपशान्तत्वेन क्षीणत्वेन या रोषेषु गुणस्थानेषु तद्सम्भवात् । 'लोमे' लोमकषाये दश गुणस्थानानि, तत्र नव पूर्वोक्तानि दशमं तु सूक्ष्मसम्परायलक्षणम्, तत्र किट्टीकृतसूक्ष्मलोभकषायदलिकस्य वेद्यमानत्वात् । चत्वारि प्रथमानि 'अयते' विरतिहीन इत्यर्थः, कोऽर्थः ! विरतिहीने मिथ्यात्वसाखादनिमश्राविरतस्यम्यम्दृष्टिलक्षणानि चत्वारि गुणस्थानानि भवन्तीति । ''दु ति अन्नाणतिगे'' ति 'अज्ञानित्रके' मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभन्नज्ञानलक्षणे प्रथमे द्वे गुणस्थानके मिथ्यादृष्टिसाखादनरूषे भवतः, न मिश्रमणि । यतो यद्यपि मिश्रगुणस्थानके यथास्थितवस्तुतत्त्वनिर्णयो नास्ति तथापि न तान्य-ज्ञानान्येव सम्यग्ज्ञानलेशञ्चामिश्रत्वाद् अत एव न मिश्रगुणस्थानकमिषीयते । उक्तं च— मिथ्यात्वाधिकस्य मिश्रदृष्टेरज्ञानबाहुल्यं सम्यक्ताधिकस्य पुनः सम्यग्ज्ञानबाहुल्यम् (जिन-बल्लमीयषडशीतिटीका पत्र १६०—२) इति ।

ज्ञानलेशसद्भावतो न मिश्रगुणस्थानकमज्ञानत्रिके लभ्यते इत्येके प्रतिपादयन्ति तन्मतमिष-क्रत्यासाभिरिप 'द्वे' इत्युक्तम् ।

अन्ये पुनराहुः — अज्ञानित्रके त्रीणि गुणस्थानानि, तद्यथा — मिथ्यात्वं साखादनं मिश्रदृष्टिश्च । यद्यपि "मिर्नसम्मी वामिस्सा" (पञ्चसं० गा० २०) इति वचनाद् ज्ञानव्यामिश्राण्यज्ञानानि प्राप्यन्ते न गुद्धाज्ञानानि तथापि तान्यज्ञानान्येव, गुद्धसम्यक्त्वमूल्रत्वेनात्र ज्ञानस्य प्रसिद्वत्वात्, अन्यथा हि यद्यगुद्धसम्यक्त्वस्थापि ज्ञानमभ्युपगम्यते तदा साखादनस्थापि ज्ञानाभ्युपगमः स्यात्, न चैतद्स्ति, तस्याज्ञानित्वेनानन्तरमेवेह प्रतिपादितत्वात्, तस्माद् अज्ञानित्रके
प्रथमं गुणस्थानकत्रयमवाप्यत इति ।

तन्मतमाश्रित्यासाभिरिप 'त्रिकम्' इत्युक्तम् । तत्त्वं तु केविलिनो विशिष्टश्रुतिविदो वा विदन्तीति । द्वादश प्रथमानि गुणस्थानकानि अचश्चर्दर्शने चश्चर्दर्शने च भवन्ति, यतो मिथ्यादृष्टिप्रभृतिक्षीणमोहपर्यन्तेषु गुणस्थानकेष्वचश्चर्दर्शनचश्चर्दर्शनसम्भवात् । यथास्याते चारित्रे 'चरमाणि' अन्तिमानि उपशान्तमोहक्षीणमोहसयोगिकविल्ययोगिकविलक्षणानि चत्वारि गुण-स्थानानि भवन्ति, एषु कथायाभावादिति ॥ २०॥

## मणनाणि सग जयाई, समझ्य छेय चउ दुन्नि परिहारे। केवलदुगि दो चरमाऽजयाइ नव मह सुओहिद्गे॥ २१॥

'मनोज्ञाने' मनःपर्यवज्ञाने ''सग'' ति सप्त गुणस्थानानि भवन्ति । कानि े इत्याह—'यतादीनि' तत्र "यमं उपरमे'' यमनं यतं सम्यक् सावद्याद् उपरमणमित्यर्थः, यतं विद्यते यत्य स यतः—प्रमत्तयतिः, यत आदौ येषां तानि यतादीनि—प्रमत्ताप्रमत्तापूर्वकरणानिवृत्तिवादरसूक्ष्मसम्परायोपशान्तमोहक्षीणमोहरूक्षणानीति । सामायिके छेदोपस्थापने च चत्वारि यतादीनि गुणस्थानानि, प्रमत्ताप्रमत्तनिवृत्तिवादराणित्यर्थः । द्वे गुणस्थानके प्रमत्ताप्रमत्तरूपे परिहारिवेधुद्धिकचारित्र इत्यर्थः, नोत्तराणि, तस्मिन् चारित्रे वर्तमानस्य श्रेण्यारोहणप्रतिषेधात् । 'केवरुद्धिके' केवरुज्ञानकेवरुद्दश्नरूपे द्वे गुणस्थाने भवतः, के इत्याह—'चरमे' अन्तिमे सयोगिकेविरुगुणस्थानकायोगिकेविरुगुणस्थानके इति । ''अजयाइ नव मइसुओहिदुगे'' ति अयतः—अविरतः स आदौ येषां तान्ययतादीनि—अविरत्तसम्यग्रद्ध्यादीनि क्षीणमोहपर्यवसानानि नव गुणस्थानानि भवन्ति 'मतौ' मतिज्ञाने 'श्रुते' श्रुतज्ञाने 'अवधिद्वके' अवधिज्ञानाविषद्रर्शनरुक्षणे, न शेषाणि । तथाहि—न मतिज्ञानश्रुतज्ञानाविध्ज्ञानानि मिथ्याद्द्यसासादनमिश्रेषु भवन्ति, तद्भावे ज्ञानत्वस्थवायोगात् । यत् तु अवधिदर्शनं तत् कृतश्चिदमिप्रायाद् विशिष्ट-श्रुतिदो मिथ्याद्ध्यादीनामप्यविदर्शनं प्रतिपाद्यते । यदाह रभसवश्चिनश्रुरासुरनरिकन्नरिव-धाधरपिवृद्दमाणिक्यमुकुरकोटीविरङ्किनपृष्टचरणारिवन्दयुगरः श्रीसुधर्मस्तामी पञ्चमाङ्गे—

औहिदंसणअणागारोवउत्ता णं भंते ! किं नाणी अन्नाणी ! गोयमा ! नाणी वि अञ्चाणी

<sup>🤋</sup> मिश्रे व्यामिश्राणि ॥ २ °वल्ययोगिके**° ख० ग० घ०॥** ३ अवधिदर्शनानाकारोपयुक्ता भदन्त ! 🎋

वि । जैइ नाणी तो अरथेगइया तिनाणी अरथेगइया चउनाणी । जे तिनाणी ते आभिणिबो-हियनाणी सुअनाणी ओहिनाणी । जे चउनाणी ते आभिणिबोहियनाणी सुयनाणी ओहिनाणी मणपज्जवनाणी । जे अन्नाणी ते नियमा मइअन्नाणी सुयअन्नाणी विभंगनाणी । ( श० ८ उ० २ पत्र ३५५-१ ) इति ।

अत्र हि येऽज्ञानिनस्ते मिथ्यादृष्टय एवेति मिथ्यादृष्ट्यादीनामप्यविधदर्शनं साक्षादत्र सूत्रे प्रति-पादितम् । स एव विभक्तज्ञानी यदा सासादनभावे मिश्रमावे वा वर्तते तत्रापि तदानीमविधद-र्शनं प्राप्यत इति । यत् पुनः सयोग्ययोगिकेविष्ठगुणस्थानकद्विकं तत्र मित्ज्ञानादि न सम्भवत्येव, तद्यवच्छेदेनैय केवरुज्ञानस्य प्रादुर्भावात् "नैद्रम्मि उ छाउमित्थए नाणे" (आव० नि० गा० ५३९) इति वचनप्रामाण्यादिति ॥ २१ ॥

अड उवसमि चउ वेयगि, खइगे इक्कार मिच्छतिगि देसे। सुहुमे य सठाणं तेर जोग आहार सुक्काए॥ २२॥

काकाक्षिगोलकन्यायाद् इह "अयतींदीनि" [इति] पदं सर्वत्र योज्यते । ततोऽयतादीन्युपशान्तमोहान्तान्यष्टे गुणस्थानान्योपशमिकसम्यक्त्वे भवन्ति । अयतादीन्यप्रमतान्तानि बत्वारि 'वेदके' क्षायोपशमिकापरपर्याये गुणस्थानकानि भवन्ति । क्षायिकसम्यक्त्वे अयतादीन्ययोगिकेव-लिपर्यवसानान्येकादश गुणस्थानकानि भवन्ति । तथा 'मिथ्यात्वित्रके' मिथ्यादृष्टिसासादनिष्ठस्रक्षणे 'देशे' देशविरते 'सूक्ष्मे' सूक्ष्मसम्पराये 'चः' समुच्चये 'स्वस्थानं' निजस्थानम् । इदमुक्तं भवति—मिथ्यात्वमार्गणास्थाने मिथ्यादृष्टिगुणस्थानम् , सासादनमार्गणास्थाने सासादनं गुणस्थानम् , स्वस्यसम्परायसंयममार्गणास्थाने सिश्रं गुणस्थानम् , देशसंयममार्गणास्थाने देशविरतं गुणस्थानम् , स्वस्यसम्परायसंयममार्गणास्थाने स्वस्यसम्परायगुणस्थानम् । तथा 'योगे' मनोवाक्कायरुक्षणे अयोगिकेविर्वर्जितानि शेषाणि त्रयोदश गुणस्थानानि भवन्ति, सर्वेप्वप्येतेषु यथायोगं योगत्रयस्यापि सम्भवात् । तथा आहारकेषु आद्यानि त्रयोदश गुणस्थानानि भवन्ति, सर्वेप्वप्येतेषु ओजोलोम-प्रक्षेपाहाराणामन्यतमस्याहारस्य यथायोगं सम्भवात् । तथा 'मुक्काए'' ति शुक्कलेश्यायां प्रथमानि त्रयोदश गुणस्थानानि भवन्ति, न त्वयोगिकेविरुगुणस्थानम् , तस्य लेश्यातीतत्वादिति ॥ २२ ॥

# अस्सन्निसु पढमदुगं, पढमतिलेसासु छच दुसु सत्त । पढमंतिमदुगअजया, अणहारे मग्गणासु गुणा ॥ २३॥

'असंज्ञियु' संज्ञिव्यतिरिक्तेषु प्रथमं मिथ्यादृष्टिसासादनलक्षणं गुणस्थानकद्वयं भवति । तत्र ( प्रन्थाप्रम्-१००० ) मिथ्यात्वमिवदोषेण सर्वत्र द्रष्टव्यम् , सासादनं तु लब्धिपर्याप्तकानां करणापर्याप्तावस्थायामिति । प्रथमासु तिसृषु लेक्यासु मिथ्यादृष्ट्यादीनि प्रमत्तान्तानि षड् गुणस्था-

ज्ञानिनोऽज्ञानिनः ? गौतम ! ज्ञानिनोऽप्यज्ञानिनोऽपि । यदि ज्ञानिनः ततोऽस्त्येककाः त्रिज्ञानिनोऽस्त्येककाश्चतुर्ज्ञानिनः । ये त्रिज्ञानिनस्ते आभिनिबोधिकज्ञानिनः श्रुतज्ञानिनोऽविध्ञानिनः । ये चतुर्ज्ञानिनस्ते आभिनिबोधिकज्ञानिनः श्रुतज्ञानिनोऽविध्ज्ञानिनो मनःपर्यायज्ञानिनः । ये अज्ञानिनस्ते नियमाद् मत्यज्ञानिनः श्रुताज्ञानिनो विभन्नज्ञानिनः ॥ १ जे नाणी ते अ० भगवत्याम् ॥ २ ०मा तिअन्नाणी, तं जहा- मद्
भगवत्याम् ॥ ३ नष्टे तु छाद्मस्थिके ज्ञाने ॥ ४ ०तादीति प० क० ॥

नानि भवन्ति । 'चः' समुच्चये । कृष्णनीलकापोतलेश्यानां हि प्रत्येकमसञ्ज्ञ्येयलोकाकाशप्रदेशर्म-माणान्यध्यवसायस्थानानि, ततो मन्दसंक्षेशेषु तद्ध्यवसायस्थानेषु तथाविधसम्यक्त्वदेशविरति-सर्वविरतीनामपि सद्भावो न विरुध्यते । उक्तं च—

सम्यक्त्वदेशविरतिसर्वविरतीनां प्रतिपत्तिकाले शुभलेश्यात्रयमेव भवति । उत्तरकालं तु सर्वा धापि लेश्याः परावर्तन्तेऽपि इति ।

श्रीमदाराध्यपादा अप्याहुः—

सैम्मत्तसुयं सव्वासु लहइ सुद्धासु तीसु य चरित्तं । पुव्वपडिवन्नओ पुण, अन्नयरीए उ लेसाए ॥ ( आव० नि० गा० ८२२ )

श्रीभगवत्यामप्युक्तम्-

सीमाइयसंजए णं भंते ! कइलेसासु हुजा ? गोयमा ! छसु लेसासु होजा, एवं छेओवडा-वणियसंजए वि ( २०२५ उ० ७ पत्र ९१३–१ ) इत्यादि ।

तथा 'द्वयोः' तेजोलेश्यापद्मलेश्ययोः सप्त गुणस्थानानि भवन्ति, तत्र षट् पूर्वोक्तान्येव सप्तमं त्वप्रमत्तगुणस्थानकम्, अप्रमत्तसंयताध्यवसायस्थानापेक्षया मिध्यादृष्ट्यादीनां प्रमत्तान्तानां तेजोलेश्यापद्मयत्वेश्ये तारतम्येन जघन्यात्यन्ताविशुद्धिके द्वष्टव्ये। तथा अनाहारके पश्च गुणस्थानानि भवन्ति। कानिः इत्याह—'प्रथमान्तिमद्विकाऽयतानि' इति द्विकशव्दस्य प्रत्येकं योगात् प्रथमद्विकं—मिथ्यादृष्टिसासादनलक्षणम् अन्तिमद्विकं—सयोगिकेवल्ययोगिकेवल्लक्षणम् 'अयतः' इति अविरतसम्यन्दृष्टिश्चेति। तत्र मिथ्यात्वसास्वादनाविरतसम्यन्दृष्टिलक्षणं गुणस्थानकत्रयमनाहारके विष्रहगतौ प्राप्यते, सयोगिकेविलगुणस्थानकं त्वनाहारके समुद्धातावस्थायां तृतीयचतुर्थपञ्चमसमयेषु दृष्टव्यम् । यदवादि—'चतुर्थतृतीयपञ्चमेप्वनाहारकः'' इति । अयोगिकेवल्यवस्थायां तृ योगरिकत्वेनौदारिकादिशरीरपोषकपुदृलमहणाभावाद् अनाहारकत्वम् , ''औदारिकवैक्रियाहारकशरीरपोषकपुद्गलोपदिशरीरपोषकपुद्गलमहणाभावाद् अनाहारकत्वम् , ''औदारिकवैक्रियाहारकशरीरपोषकपुद्गलोपदिष्ठितानि ।। २३ ॥

अधुना मार्गणास्थानेप्वेव योगानिभिषित्सुः प्रथमं तावद्योगानेव स्वरूपत आह—

# सचेयर मीस असचमोस मण वह विउव्वियाहारा। उरलं मीसा कम्मण, इय जोगा कम्ममणहारे॥ २४॥

इह योगशब्देन कारणे कार्योपचारात् तत्तत्सहकारिमृतं मनः प्रमृत्येव विवक्षितमिति तैः सह योगस्य सामानाधिकरण्यम् । तत्र मनोयोगश्चतुर्घा, तद्यथा— सत्यमनोयोगः १ असत्यमनो-गः २ सत्यासत्यमनोयोगः ३ असत्यामृपमनोयोगः १। तत्र सन्तो मुनयः पदार्था वा, तेषु यथा-सङ्क्ष्यं मुक्तिप्रापकत्वेन यथावस्थिततत्त्वचिन्तनेन च हितः सत्यः, यथाऽस्ति जीवः सदसद्द्रपः कायममाण इत्यादिरूपतया यथावस्थितवम्तुविकल्पनपर इत्यर्थः, सत्यश्चासौ मनोयोगश्च सत्य-

१ सम्यवस्त्रश्चनं सर्वामु लगते शुद्धासु तिस्त्रपु च चारित्रम् । पूर्वप्रतिपन्नः पुनरन्यतरस्यां तु लेक्यायाम् ॥ २ सामायिकसंयतो भदन्त ! कतिषु लेक्यासु भवेत् ? गीतम ! षट्सु लेक्यासु भवेत् , एवं छेदोपस्थापनीय-संयतोऽपि ॥

मनोयोगः १। तथा सत्यविपरीतोऽसत्यः, यथा नास्ति जीव एकान्तसङ्गृतो विश्वव्यापीत्यादि-कुविकरुपचिन्तनपरः, असत्यश्चासौ मनोयोगश्च असत्यमनोयोगः २ । तथा मिश्रः-सत्यासत्य-मनोयोगः, यथा इह धनखदिरपलाशादिमिश्रेषु बहुप्वशोकवृक्षेषु अशोकवनमेवेदमिति यदा विकल्पयति तदा तत्राऽशोकवृक्षाणां सद्भावात् सत्यः, अन्येषामपि धवस्वदिरपलाञ्चादीनां तत्र सद्भावाद् असत्य इति सत्यासत्यमनोयोग इति, व्यवहारनयमतापेक्षया चैवमुच्यते, परमार्थतः पुनर-यमसत्य एव यथाविकल्पितार्थायोगात् ३। न विद्यते सत्यं यत्र सोऽसत्यः, न विद्यते मृषा यत्र सोऽमृषः, असत्यश्चासावमृषश्च ''क्तं नजादिभिन्नैः'' (सि० ३-१-१०५) इति कर्मधारयः, असत्यामृषश्चासौ मनोयोगश्च असत्यामृषमनोयोगः ४। इह विप्रतिपत्तौ सत्यां वस्तुप्रतिष्ठासया सर्वे-ज्ञमतानुसारेण यद विकल्प्यते, यथाऽस्ति जीवः सदसद्रप इत्यादि, तत् किल सत्यं परिभाषितम् आराधकत्वात् । यतु विप्रतिपत्तो सत्यां वस्तुप्रतिष्ठासया सर्वज्ञमतोत्तीर्णं किश्चिद् विकल्प्यते, यथा नास्ति जीव एकान्तनित्यो वेत्यादि, तद् असत्यमिति परिभाषितं विराधकत्वात्। यत् पुन-र्वस्तुपतिष्ठासामन्तरेण स्वरूपमात्रपतिपादनपरं न्यवहारपतितं किश्चिद् विकल्प्यते, यथा हे देवदत्त ! घटमानय गां देहि मह्यमित्यादि, तद् एतत् स्वरूपमात्रप्रतिपादनं व्यावहारिकं विकल्पज्ञानम् । न यथोक्तलक्षणं सत्यं नापि मृषेत्यसत्यामृषमनोयोग इति व्याख्यातश्चतुर्धा मनोयोगः । "वइ" त्ति वाग्योगोऽपि चतुर्धा द्रष्टच्यः, तथाहि--सत्यवाग्योगः १ असत्यवाग्योगः २ सत्यासत्य-वाग्योगः ३ असत्यामृषवाग्योगः ४ । तत्र सतां हिता सत्या, सत्या चासी वाक् च सत्यवाक, तया सहकारिकारणभृतया योगो [सत्य]वाग्योगः, अथवा वचनगतं सत्यत्वं तत्कार्यत्वाद् योगे-Sप्युपचर्यते, ततश्च सत्यश्चासौ वाग्योगश्च सत्यवाग्योगः, भावार्थः सत्यमनोयोगवद् वाच्यः १। असत्या-सत्याद् विपरीता सा चासौ वाक् चाऽसत्यवाक् तया योगोऽसत्यवाग्योगः २ । तथा सत्या चासावसत्या चेत्यादि पूर्ववत् कर्मधारयो बहुत्रीहिर्वा, सा चासौ वाक् च सत्यासत्यवाक्, तत्प्रत्ययो योगः सत्यासत्यवाग्योगः ३ । न विद्यते सत्यं यत्र सोऽसत्यः, न विद्यते मृषा यत्र सोऽमृषः, असत्यश्चासावमृषश्चासत्यामृषः, स चासौ वाग्योगश्च असत्यामृषवाग्योगः, शेषं मनो-योगवत् सर्वं वाच्यम् ४ । अत्र तृतीयचतुर्थो मनोयोगी वाग्योगी च परिस्थूरव्यवहारनयमतेन दृष्टव्यो । निश्चयनयमतेन तु मनोज्ञानं वचनं वा सर्वमद्रष्टविवक्षापूर्वकं सत्यम् , अज्ञानादि-दृषिताशयपूर्वकं त्वसत्यम् , उभयानुभयरूपं तु नास्त्येव सत्यासत्यराशिद्वयेऽन्तर्भावादिति भाव-नीयम् । तथा काययोगः सप्तथा—वैक्रियकाययोग आहारककाययोगः "उरल" ति औदारि-ककाययोगः ''मीस'' ति मिश्रशब्दस्य पूर्वदर्शितशरीरत्रिकेण सह सम्बन्धाद वैकियमिश्र-काययोग आहारकमिश्रकाययोग औदारिकमिश्रकाययोगः ''कम्मण'' ति कार्मणकाययोग इत्य-क्षरार्थः । मावार्थस्त्वयम् — विविधा विशिष्टा वा किया विकिया, तस्यां भवं वैकियम् । तथाहि — तदेकं मूत्वाऽनेकं मवति, अनेकं मृत्वैकम्, अणु मृत्वा महद् भवति, महद् मूत्वाऽणु, तथा खचरं म्ता भूमिचरं भवति, भूमिचरं भृत्वा खचरम्, अदृश्यं भृत्वा दृश्यं भवति, दृश्यं भृत्वाऽदृश्य-मित्यादि । यद्वा विशिष्टं कुर्वन्ति तदिति वैकुर्विकम् , प्रषोदरादित्वाद् अभीष्टरूपसिद्धिः । तच द्विधा---औपपातिकं छिष्धमत्ययं च । तत्रौपपातिकसुपपातजन्मनिमित्तम् , तच देवनारकाणाम् ,

लिबिप्रत्ययं तिर्यञ्जनुष्याणाम् । उक्तं च श्रीमदनुयोगद्वारलघुष्ट्वतौ-

विविर्हा विसिद्धगा वा, किरिया तीए अ जं भवं तिमह । नियमा विउद्यियं पुण, नारगदेवाण पयईए ॥ ( पत्र. ८७ )

तदेव काययोगस्तन्मयो वा योगो वैक्रिययोगो वैकुर्विककाययोगो वा १ । वैक्रियं मिश्रं यत्र कार्मणेन औदारिकेण वा स वैक्रियमिश्रः, तत्र कार्मणेन मिश्रं देवनारकाणामपर्यासावस्थायां प्रथमसमयादनन्तरम्, बादरपर्यासकवायोः पञ्चेन्द्रियतिर्यब्बनुष्याणां च वैक्रियलिब्धमतां वैक्रियारमाकाले वा औदारिकेण मिश्रम्, ततो विक्रियमिश्रश्चासौ कायश्च वैक्रियमिश्रकायस्तेन योगो वैक्रियमिश्रकाययोगः २ । चतुर्दशपूर्वविदा तथाविधकार्योत्पत्तौ विशिष्ट-लिब्धवशाद् आह्वियते निर्वर्त्यतं इत्याहारकम्, अथवाऽऽिह्वयन्ते गृह्यन्ते तीर्थकरादिसमीपे सूक्ष्मा जीवादयः पदार्था अनेनेत्याहारकम् । "कृद्धहुलं" (बहुलम् सि० ५-१-२) इति कर्मणि करणे वा णकः । यदवादि—

कैज्ञम्मि समुप्पन्ने, सुयकेविलणा विसिद्दलद्धीए । जं इत्थ आहरिज्ञह, भणंति आहारगं तं तु ॥ (अनु. हा. टी. पत्र ८७) पाणिदयरिद्धिसंदरिसणत्थमत्थोवगहणहेउं वा । संसयवुच्छेयत्थं, गमणं जिणपायमूलम्मि ॥

( अनु. चू. पत्र ६१, अनु. हा. टी. पत्र ८७ )

तदेव कायस्तेन योग आहारककाययोगः ३ । आहारकं मिश्रं यत्र औदारिकेणेति गम्यते स आहारकमिश्रः, सिद्धप्रयोजनस्य चतुर्दशपूर्वविद आहारकं परित्यजत औदारिकमुपाददानस्य आहारकं पारभगाणस्य वा प्राप्यते, स एव कायस्तेन योग आहारकमिश्रकाययोगः ४ । तथा औदारिककाययोगः, इह प्रसिद्धसिद्धान्तसन्दोहविवरणप्रकरणप्रमाणप्रनथप्रथनावाससुधांशुधाम-धवलयशः प्रसरधविततसकलवसुन्धरावलयप्रभुश्रीहिरिभद्रसुरिदर्शिता व्युत्पत्तिर्हिस्यते—

तैंत्थ ताव उदारं उरालं उरलं ओरालं वा । तित्थगरगणधरसरीराइं पडुच उदारं वुच्चइ, न तओ उदारतरमन्नमित्थ त्ति कींाउं, उदारं नाम प्रधानम् । उरालं नाम विस्तरालं विशालमिति वा, "जं भणियं होइ, कहं? साइरेगजोयणसहस्समविद्यप्पमाणमोरालियं, अन्निमद्दिमित्तं नित्थ, वेउिवयं हुज्ज लक्समिहियं, अविद्ययं पंचधणुर्सयाइं अहे सत्तमाए, इत्थं पुण अविद्ययमाणं

<sup>9</sup> विविधा विशिष्टा वा किया तस्यां च यद् भवं तदिह । नियमाद् वैकुर्विकं पुनः नारकदेवानां प्रकृत्या ॥ २ ॰या विकिरिय तीए जं तमिह । अनुयोगद्वारलघुयुक्तौ ॥ ३ कार्ये समुत्पन्ने श्रुतकेवलिना विशिष्टलब्या । यदत्राहियते भणन्ति आहारकं तत् तु ॥ प्राणिदयार्द्वसन्दर्शनार्थमर्थावप्रहणहेतुर्वा । संशयव्युच्छे-दार्थ गमनं जिनपादमूले ॥ ४ तत्र तावदुदारमुरालमुरालमेरालं वा । तीर्थकरगणधरशरीराणि प्रतीत्योदारमुच्यते, न तत उदारतरमन्यदस्तीति कृत्वा ॥ ५ ओरालं ओरालियं अनुयोगद्वारचूर्णौ ॥ ६ काउं उदारे । उदा॰ अनुयोगद्वारचूर्णौ ॥ ७ यद् भणितं भवति, कथं सातिरेकयोजनसहस्रमवस्थितप्रमाणमोदारिकम्, अन्यदेतावन्मात्रं नास्ति, वैकियं भवेद् लक्षाधिकम्, अवस्थितं पश्च चनुःशतानि अधः सप्तम्याम्, अत्र पुनः अवस्थितप्रमाणं सातिरेकं योजनसहस्रम् ॥ ८ ॰सतं, हमं पु॰ अनुयोगद्वारचूर्णिलघुवृत्योः ॥

अइरेगं जोयणसहस्सं वनस्पत्यादीनामिति । उरलं नाम खल्पप्रदेशोपचितत्वाद् शृहत्त्वाच मिण्ड-वत् । ओरीलं नाम मांसास्थिकाय्वाद्यवयवबद्धत्वात् । (अनु. हा. टी. पत्र ८७)

श्रीपूज्या अप्याहुः—

तैत्थोदारसुराँहं, ओराहमहव महल्लगत्तेण । ओराहियं ति पढमं, पड्डच तित्थेसरसरीरं ॥ भण्णइ य तहोराहं, वित्थरवंतं वणस्सातिं पप्प । पर्याइइ नित्थ अत्रं, इद्दिमित्तं विसाहं ति ॥ उरहं थेवपएसोवचियं पि महल्लगं जहा भिंडं । मंसिट्टिण्हारुबद्धं, ओरालं समयपरिमासा ॥ (अनु. हा. टी. पत्र ८७)

सर्वत्र खार्थिक इकप्रत्ययः, उदारमेव उरालमेव उरलमेव ओरालमेव औदारिकम्, पृषोदरा-दित्वाद् इप्टरूपनिप्पत्तिः, औदारिकमेव चीयमानत्वात् कायः, तेन सहकारिकारणभूतेन तद्विषयो वा योग औदारिककाययोगः ५ । तथा औदारिकं मिश्रं यत्र कार्मणेनेति गम्यते स औदारिकमिश्रः, उत्पत्तिदेशे हि पूर्वभवादनन्तरमागतो जीवः प्रथमसमये कार्मणेनेव केवलेनाऽऽहारयति, ततः परमौदारिकस्याऽप्यारच्यात्वाद् औदारिकेण कार्मणमिश्रेण यावत् शरीरनिष्पत्तिः । यदाह सक्कश्चताम्भोनिधिपारदृश्चा विधानुग्रहकाम्यया निर्मितानेकशास्त्रसन्दर्भः श्रीभद्रबाहुस्वामी—

जीएण कम्मएणं, आहारेई अणंतरं जीवो । तेण परं मीसेणं, जाव सरीरस्स निष्कत्ती ॥

केवलिसमुद्धातावस्थायां तु द्वितीयषष्ठसप्तमसमयेषु कार्मणेन मिश्रमीदारिकं प्रतीतमेव, ''मिश्रौदारिकयोक्ता सप्तमपष्ठद्वितीयेषु ॥'' (प्रश० का० २७६) इति वचनात्, औदारिक-मिश्रश्वासी कायश्च तेन योग औदारिकमिश्रकाययोगः ६। तथा कर्मणो विकारः कार्मणम्, ''विकारे'' (सि० ६-२-३०) अण्पत्ययः, यद्वा कर्मैव कार्मणम्, ''प्रज्ञादिभ्योऽण्'' (सि० ७-२-१६५) [ इत्यण् ]पत्ययः, कर्मपरमाणव एवात्मप्रदेशैः सह क्षीरनीरवद् अन्योन्यानु-गताः सन्तः कार्मणं शरीरम्। उक्तं च—

कम्मिविगारो कम्मणमद्वविहिविचित्तकम्मिनिष्फन्नं। सन्वेसि सरीराणं, कारणभूयं मुणेयन्वं॥ (अनु. हा. टी. पत्र ८७) अत्र "सन्वेसिं" इति सर्वेषामीदारिकादीनां शरीराणां कारणभूतं—बीजभूतं कार्मणशरीरम्,

<sup>9</sup> ओरालियं अनुयोगद्वारचूर्णी ॥ २ समग्रोऽप्येष पाठः अनुयोगद्वारचूर्णाविष पत्र ६०-६१ तमेऽस्ति ॥ ३ तत्रोदारमुरालं ओरालमधवा महत्तया । औदारिकमिति प्रथमं प्रतीत्य तीर्थेश्वरश्तरिम् ॥ भण्यते च तथोरालं विस्तारबद् वनस्पतिं प्राप्य । प्रकृत्या नास्त्यन्यद् एतावन्मात्रं विशालमिति ॥ उरलं स्तोक-प्रदेशोपचितमपि महद्यथा भिण्डम् । मांसास्थिकायुबद्धमोरालं समयपरिभाषा ॥ ४ °रालं उरलं ओरालमहत् विष्णेयं । इति अनुयोगद्वारलघुवृत्ती पाठः ॥ ५ योगेन कार्मणेनाहारयत्यनन्तरं जीवः । ततः परं मिश्रेण यावच्छरीरस्य निष्पत्तिः ॥ ६ कर्मविकारः कार्मणमष्टविधविचित्रकर्मनिष्पन्नम् । सर्वेषां शरीराणां कारणभूतं ज्ञातन्यम् ॥

न सरवायुक्षपुच्छिने भवपपञ्चपरोहबीजभूते कार्मणे वपुणि शेषशरीरपादुर्भावसम्भवः।

इदं च कार्मणशरीरं जन्तोर्गत्यन्तरसङ्गान्तौ साधकतमं करणम् । तथाहि कार्मणनेव वपुषा परिकरितो जन्तुर्मरणदेशमपहायोत्पत्तिदेशमुपसर्पति ।

ननु यदि कार्मणवपुःपरिकरितो गत्यन्तरं सङ्कामित तर्हि गच्छन् कसात् नोपलक्ष्यते ? [उच्यते—] कर्मपुद्रलानामितस्क्ष्मतया चक्षुरादीन्द्रियागोचरत्वात्। आह च प्रज्ञाकरगुप्तोऽपि—

अन्तरा भवदेहोऽपि, सूक्ष्मत्वान्नोपरूक्ष्यते ।

निष्कामन् प्रविशन् वाऽपि, नामावोऽनीक्षणादपि ॥

कार्मणमेव कायस्तेन योगः कार्मणकाययोगः ७। ''इय जोग'' ति 'इतिः' परिसमाप्तौ । ततोऽयमर्थः—एत एव योगा नान्य इति ।

ननु तैजसमिप श्ररीरं विद्यते, यद् भुक्ताहारपरिणमनहेतुर्यद्वशाद् विशिष्टतपोविशेषसमुत्य-स्रविधविशेषस्य पुरुषस्य तेजोलेश्याविनिर्गमः, तत् कथमुच्यते एत एव योगा नान्ये १ इति, नैष दोषः, सदा कार्मणेन सहाऽन्यभिचारितया तैजसस्य तद्वहणेनैव गृहीतत्वादिति ।

निरूपिताः खरूपतो योगाः । साम्प्रतमेतानेव मार्गणास्थानेषु निरूपयन्नाह—"कम्ममणहारि" ति व्यवच्छेद्फलं हि वाक्यम् , अतोऽवश्यमवधारियतव्यम् । तत्थावधारणिमहैवम्—
कार्मणमेवैकमनाहारके न शेषयोगाः, असम्भवादिति । न पुनरेवम्— कार्मणमनाहारकेष्वेवेति,
आहारकेष्विप उत्पत्तिप्रथमसमये कार्मणयोगसम्भवात् , "जोर्पण कम्मएणं, आहारेई अणंतरं
जीवो ।" इति परममुनिवचनप्रामाण्यात् । नापि 'कार्मणमनाहारकेषु भवत्येव' इत्यवधारणमाधेयम्, अयोगिकेवल्यवस्थायामनाहारकस्यापि कार्मणकाययोगाभावात् , "गैयजोगो उ अजोगी"
इति वचनात् । एवमन्यत्रापि यथासम्भवमवधारणविधिरनुसरणीय इति ॥ २४ ॥

नरगइ पणिदि तस तणु, अचक्खु नर नपु कसाय सम्मदुगे। सिक छलेसाहारग, भन्व मह सुओहिदुगि सन्वे॥ २५॥

'नर्गती' मनुष्यगती पश्चेन्द्रिये 'त्रसे' त्रसकाये तनुयोगे अचक्षुर्दर्शने 'नरे' नरवेदे पुंवेद इत्यर्थः "नपु" ति नपुंसकवेदे 'कषायेषु' क्रोधमानमायालोभेषु 'सम्यक्त्वद्विके' क्षायोपशमिक-क्षायिकलक्षणे 'संज्ञिनि' मनोविज्ञानभाजि षद्लपि लेश्याषु आहारके भन्ये 'मती' मतिज्ञाने 'श्रुते' श्रुतज्ञाने 'अविधिद्विके' अविधिज्ञानाऽविधदर्शनरूपे 'सर्वे' पश्चदशापि योगा भवन्ति, एतेषु सर्वेष्विप मार्गणास्थानेषु यथासम्भवं सर्वयोगप्राप्तेः । यत्तु कापि "जोगौ अकम्मगाहार-गेषु" इति पदं दृश्यते तद् न सम्यगवगम्यते, यत ऋजुगतौ विग्रहगतौ चोत्पिप्रथमसमये

> जीएण कम्मएणं, आहारेई अणंतरं जीवी । तेण परं मीसेणं, जाव सरीरस्स निष्फत्ती ॥

इति सकलश्चतघरमवरपरममुनिवचनप्रामाण्याद् आहारकस्यापि सतः कार्मणकाययोगोऽस्त्येव। अथ उच्येत गृह्यमाणं गृहीतमिति निश्चयनयवद्यात् प्रथमसमयेऽप्योदारिकपुद्गला गृह्यमाणा

१ योगेन कार्मणेनाहारयत्यनन्तरं जीवः ॥ २ गतयोगस्लयोगी ॥ ३ योगाः अकार्मणा आहारकेषु ॥ ४ प्राग्वत् ॥

गृहीता एवं तसो द्वितीयादिसमयेष्विव तदानीमप्यौदारिकमिश्रकाययोग इति, तदेतव् अयुकम्, सम्यग्यस्तुतस्वापरिज्ञानात्, यतो यद्यपि तदानीमौदारिकादिषु पुद्रका गृह्यमाणा यूद्धीता
एवं तथापि न तेषां गृह्यमाणानां स्वप्रहणिक्रयां प्रति करणरूपता येन तिक्षवन्थनो योगः
परिकश्च्येत, किन्तु कर्मरूपतेव, निष्पक्षरूपस्य सत उत्तरकालं करणभावदर्शनात् । निह् थटः
स्वनिष्पादनिक्षयां प्रति कर्मरूपतां करणरूपतां च प्रतिपद्यमानो हत्थते, द्वितीयादिसमयेषु पुनस्तेषामपि प्रथमसमयगृहीतानामन्यपुद्रलोपादानं प्रति करणभावो न विरुष्यते, निष्पक्रत्यात्;
अतस्तदानीमौदारिकमिश्रकाययोग उपपद्यत एव । अतः एवोक्तम्—"तेण परं मीसेणं" इति ।
तसाद् अस्त्याहारकस्याप्युत्पत्तिप्रथमसमये कार्मणकाययोग इति । अतः "जोगा अकम्मगाहारगेसु" इति पदं चिन्त्यमस्तीति ॥ २५ ॥

तिरि इत्थि अजय सासण, अनाण उ**वसम अभव्य मिच्छेसु ।** तेराहारतुगुणा, ते उरलतुगुण सुरनरए ॥ २६ ॥

''तिरि'' ति तिर्यगातौ 'सियां' स्रीवेदे 'अयते' विरतिहीने साखादनसम्यक्त्वे ''अनाम'' वि अज्ञानत्रिके मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभक्तलक्षणे 'उपशमे' औपशमिकसम्यक्त्वे 'अभन्येषु' सिद्धिग-मनानुचितेषु 'मिथ्यात्वे' मिथ्यादृष्टिषु त्रयोदृश योगा भवन्ति । के १ इत्याह—आहारकद्विकेन— आहारकाहारकमिश्रलक्षणेन ऊनाः-हीना आहारकद्विकोनाः । अयमत्राशयः---मनोयोगचतु-ष्ट्यवाग्योगचतुष्ट्यौदारिकोदारिकमिश्रवैक्रियवैक्रियमिश्रकार्मणलक्षणा योगा भवन्ति । तत्र कार्म-णमपान्तरारुगती उत्पत्तिप्रथमसमय एव, औदारिकमिश्रमपर्याप्तावस्थायाम्, पर्याप्तावस्थाया-मीदारिकं मनोवाग्योगचतुष्टयं च । तथा तिरश्चामपि केषाश्चिद् वैकियलिक्योगतो वैकियमिश्रं वैकियं च घटत एव। यत् आहारकद्विकम्-आहारकाहारकमिश्रस्थमं तद् न सम्भवत्येव, तिरश्चां तत्र सर्वविरत्यसम्भवात् ; सर्वविरतस्य हि चतुर्दशपूर्ववेदिन आहारकद्विकं सम्भवति, ''आहारं चउदसपुन्विणो'' इत्यादिवचनप्रामाण्यादिति । तथा इह स्तिवेदो द्रव्यस्पो द्रष्टव्यः, न त तथारूपाध्यवसायरूक्षणो भावरूपः, तथानिवक्षणात् । एवमुपयोगमार्गणायामपि द्रष्टव्यम् । प्राक् च गुणस्थानकमार्गणायां सर्वोऽपि वेदो भावस्वरूपो गृहीतः, तथाविवक्षणादेव, अन्यथा तेषु मोक्तगुणस्थानकसञ्च्यायोगात् ; सयोगिकेवस्यादावपि द्रव्यवेदस्य भावात् , द्रव्यवेदश्य बाग्रमा-कारमात्रम् । ततः स्त्रीषु त्रयोदश योगा आहारकद्विकोना भवन्ति, न पुनराहारकद्विकमि, यत आहारकद्विकं चतुर्दशपूर्वविद एव भवति, "आहारकदुगं जायइ चउदसपुव्विणो" इति वच-नात् । न च स्नीणां चतुर्वशपूर्वाधिगमोऽस्ति, स्नीणामागमे दृष्टिवादाध्ययनप्रतिषेषात् ।

यदाह भाष्यसुधासुधांशुः—

र्तुच्छा गारवबहुला, चिंहिया दुब्बला धिईए य I

इय अइसेसज्झयणा, भूयावादो य नो थीणं ॥ (विशेषा० गा० ५५२) इति । 'भृतवादः' दृष्टिवादः । तथा अयते साखादने अज्ञानत्रिके च त्रयोदश योगा आहारकद्वि-

१ पूर्ववत् ॥ २ आहारकं चतुर्दशपूर्विणः ॥ ३ आहारकद्विकं जायते चतुर्दशपूर्विणः ॥ ४ तुम्छा गौरवबहुलाश्रकेन्द्रिया दुर्वला घट्या च । इति अतिशायीन्यष्ययनानि भूतवादश्व न स्नीणाम् ॥

कोना भवन्ति । आहारकद्विकं पुनरेतेष्वज्ञानत्वादेव दूरापास्तम् । तथा औपशमिकसम्यक्ते आहारकद्विकोनास्त्रयोदश योगाः, आहारकं त्वत्रापि न घटामियर्ति, यत औपशमिकसम्यक्त्वं प्रथमसम्यक्त्वोत्पादकाले उपशमश्रेण्यारोहे वा भवति । न च प्रथमसम्यक्त्वोत्पादकाले चतुर्दशपूर्वाधिगमसम्भवः, तदभावाच कथमाहारकद्विकभावः प्रादुर्भावपदवीमियर्ति । उपशमश्रेण्यास्ट्रदस्त्वाहारकं नारभत एव, तस्याऽप्रमत्तत्वात्, आहारकारम्भकस्य तु लब्ध्युपजीवनेन औत्सुक्यभावतः प्रमादबहुलत्वात् । उक्तं च—

आहारगं तु पमत्तो उप्पाएइ न अप्पमत्तो इति ।

आहारकस्थितश्चोपशमश्रेणि नारमत एव, तथास्वभावत्वादिति । तथा अभन्ये मिथ्यात्वे च चतुर्दशपूर्वाधिगमाभावादेव आहारकद्विकवर्जास्रयोदश योगाः । त एव पूर्वोक्तास्रयोदश योगाः औदारिकद्विकेन—औदारिकमिश्रस्थणेन ऊनाः—हीना एकादश योगाः 'सुरे' सुरगती 'नरके' नरकगतौ भवन्ति । तथाहि—मनोवाग्योगचतुष्टयवैक्तियवैक्तियमिश्रकार्मणरुक्षणा एकादश योगाः सुरेषु नारकेषु च घटन्ते । तत्र कार्मणमपान्तरारुगतावुत्पत्तिप्रथमसमय एव, वैक्तियमिश्रमपर्याप्तावस्थायाम् , पर्याप्तावस्थायां तु वैक्तियं मनोवाग्योगचतुष्टयं च । यत् पुनरौदारिकद्विकं तद् भवपत्ययादेव देवनारकाणां न सम्भवति । आहारकद्विकं तु सुरनारकाणां भवस्वभावतया विरत्यभावेन सर्वविरतिप्रत्ययचतुर्दशपूर्वाधिगमासम्भवादेव दूरापास्तमिति ॥ २६ ॥

## कम्मुरलदुगं थावरि, ते सविउव्विदुग पंच इगि पवणे। इ असन्नि चरमवहजुय, ते विउविदुगूण चड विगरे॥ २७॥

कार्मणम् 'औदारिकद्विकम्' औदारिकौदारिकिमश्रलक्षणमिति त्रयो योगाः । क ? इत्याह—'धावरि'' ति स्थावरकाये—पृथिव्यप्तेजोवनस्पतिकायरूपे, वायुक्तायिकस्य पृथग् भणिप्यमाण-त्वात् । अयमत्र भावः—स्थावरचतुष्के कार्मणौदारिकद्विकरूपास्त्रयो योगा भवन्ति । तत्र कार्मणमपान्तरालगतानुत्पत्तिप्रथमसमये वा, औदारिकिमश्रं तु अपर्याप्तावस्थायाम् , पर्याप्तावस्थायां पुनरौदारिकिमिति । 'ते' पूर्वोक्तास्त्रयो योगाः 'सर्वेकियद्विकाः' सह वेकियद्विकेन—वैकियविक्रयमिश्रलक्षणेन वर्तन्त इति सवैक्रियद्विकाः सन्तः पश्च भवन्ति । क ? इत्याह—''इगि'' ति सामान्यत एकेन्द्रिये 'पवने' वायुकाये च । तत्र कार्मणौदारिकद्विकलक्षणयोगत्रयभावना प्राग्वत् । वेकियद्विकभावना त्वेवम्—इह किल चतुर्विधा वायवो वान्ति । तद्यथा—सूक्ष्मा अपर्याप्ताः १ सूक्ष्माः पर्याप्ताः २ वादरा अपर्याप्ताः ३ वादराः पर्याप्ताश्च ४ । तत्र वादरपर्या-प्तानां केषाश्चिद् वैक्रियलक्ष्ममभवोऽस्ति तानिधक्रत्य वैक्रियमिश्रं वैक्रियं च लभ्यते ।

ननु कथमुच्यते केषाञ्चिद् वैक्रियलिब्धसम्भवोऽस्ति ? यावता सर्वेऽपि बादरपर्याप्तवायवः सर्वेक्रिया एव, अवैक्रियाणां चेष्टाया एवाप्रवृत्तेः । उक्तं च—

केई भणंति—सबे वेउन्निया वाया वायंति, अवेउन्नियाणं चिट्टा चेव न पवत्तह । (अनु० चू० पत्र ६७, अनु० हा० टी० पत्र ९२) इति ।

१ आहारकं तु प्रमत्त उत्पादयति नाप्रमत्तः ॥ २ केचिद् भणन्ति—सर्वे वैकुर्विका वाता वान्ति, अवै-कियाणां चेर्धेय न प्रवर्तते ॥ ३ ॰याणं वाणं चे॰ अनुयोगद्वारचूर्णिलघुटीकयोः ॥

तद् अयुक्तम्, सम्यक् सिद्धान्तापरिज्ञानात्, अवैक्रियाणामपि तेषां स्वमावत एव चेष्टोप-पत्तेः । यदाह भगवान् श्रीहरिभद्रस्वरिरनुयोगद्वारटीकायाम्—

बाँउकाइया चउन्विहा—सहुमा पज्जता अपज्जता, बादरा वि य पज्जता अपज्जता । तत्थ तिकि रासी पत्तेयं असंखेजकोगप्पमाणप्पएसरासिपमाणिमत्ता, जे पुण बादरा पज्जता ते पय-रासंखेज्जहभागिमत्ता । तत्थ ताव तिण्हं रासीणं वेउवियलद्धी चेव नित्य । बायरपज्जताणं पि असंखिज्जहभागिमत्ताणं लद्धी अत्थि । जेसिं पि लद्धी अत्थि ते वि पलिओवमासंखिज्जभाग-समयिमत्ता संपयं पुच्छासमए वेउवियवत्तिणो । तथा जेण सबेसु चेवं उन्नुलोगाइसु चला वायवी विज्ञंति तम्हा अवेउविया वि वाया वायंति ति घित्तवं । सभावो तेसिं वाइयवं । (पत्र ९२, अनु० चू० पत्र ६७) इति ।

वानाद्वायुरिति कृत्वा "तिण्हं रासीणं" ति त्रयाणां राशीनां पर्याप्तापर्याप्तस्यक्ष्मापर्याप्तवादरवायुकायिकानाम् । तथा त एव पूर्वोक्ताः पञ्च कार्मणौदारिकद्विकवैक्तियद्विकलक्षणयोगाः चरमा—
चतुर्थी असत्यामृषरूपा वाग्—वचनयोगश्चरमवाक् तया युक्ताः षद् योगा भवन्ति । क १ इत्याह—
'असंज्ञिनि' संज्ञिन्यतिरिक्ते जीवे । तत्र कार्मणमपान्तरालगतावुत्पत्तिप्रथमसमये च, औदारिकमिश्रमपर्याप्तावस्थायाम् , पर्याप्तावस्थायामौदारिकम् । बादरपर्याप्तवायुकायिकानां वैक्रियद्विकम् ,
चरमभाषा शङ्खादिद्वीन्द्रियादीनामिति । त एव पूर्वोक्ताः षद् योगा वैक्रियद्विकेन—वैक्रियवैक्तियमिश्रलक्षणेन ऊनाः—हीनाश्चत्वारो भवन्ति । क १ इत्याह—'विकलेषु' द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रयेषु । कोऽर्थः १ तत्र कार्मणौदारिकद्विकमावना प्राग्वत् । चरमभाषा च असत्यामृषरूपा शङ्खादीनां भवति, शेषास्तु भाषा न भवन्त्येव "विगैलेसु असच्चमोसे वा" इति वचनादिति ॥ २०॥

कम्मुरलमीस विणु मण, वह समइय छेय चक्खु मणनाणे। उरलदुग कम्म पढमंतिम मणवह केवलदुगम्मि॥ २८॥

कार्मणमौदारिकिमिश्रं विना शेषास्त्रयोदश योगा भवन्ति । क ! इत्याह—मनोयोगे वाग्योगे सामायिकसंयमे छेदोपस्थापनसंयमे चक्षुर्दर्शने मनःपर्यायज्ञाने । भावना सुकरैव । यौ तु कार्मणौदारिकिमिश्रो तौ तेषु सर्वथा न सम्भवत एव, तयोरपर्याप्तावस्थायां भावात्, मनोयोगवाग्योग-सामायिकच्छेदोपस्थापनचक्षुर्दर्शनमनःपर्यायज्ञानानां च तस्यामवस्थायामसम्भवात् । तथा "उर-रुदुग" ति औदारिकिद्विकमौदारिकीदारिकिमिश्रकार्मणकाययोगो [मिश्रकाययोगौ ] सयोग्य-वस्थायामेव समुद्धातगतस्य वेदितव्यौ [ "कम्म" ति कार्मणकाययोगः ]

१ वायुकायिकाश्वतुर्विधाः—स्द्माः पर्याप्ताः १ अपर्याप्ताः २, बादरा अपि च पर्याप्ताः ३ अपर्याप्ताः ४ । तत्र त्रायः प्रत्येकं असङ्क्ष्येयलोकप्रमाणप्रदेशराज्ञिप्रमाणमात्राः, ये पुनर्वादराः पर्याप्तास्त्रे प्रतरासङ्क्ष्यान्त्रभागमात्राः । तत्र तावत् त्रयाणां राज्ञीनां वैक्रियलिक्षरेव नास्ति । बादरपर्याप्तानामपि असङ्क्ष्यातभाग-मात्राणां लिक्षरस्ति । येषामपि लिक्षरस्ति तेऽपि पत्योपमासङ्क्ष्येयभागसमयमात्राः साम्प्रतं पृच्छासमये वैकुर्विकवित्ताः । तथा येन सर्वेष्वेव कर्ष्यलोकादिषु चला वायवो विद्यन्ते तस्मादवैकुर्विका अपि बाता वान्तीति प्रहीतन्यम् । स्वभावस्तेषां वातन्यम् । २ ०व लोगाण स्व० अनुयोगद्वारलपुदीकायाम् । ०व लोगाणसाह् अनुयोगद्वारलपुदीकायाम् । ०व लोगाणसाह अनुयोगद्वारलपुदीकायाम् । विकलेषु असत्याम् वा ॥ ४ इत कर्ष्वम्—"केवलदिके केवलज्ञानकेवलदर्शनरूपे सप्त योगाः । के ते १ इत्याह—' इत्येवंरूपः पाठो यदि स्यात्तदा सङ्गतिमेति ॥ ५ ०दारिकमिश्रकार्मं कि कल्य ग० घ० छ०॥

मिश्रीदारिकयोक्ता, सप्तमषष्टद्वितीयेषु ॥ (प्रश्न० का० २७६)
कार्मणशरीरयोगी, चतुर्थके पश्चमे तृतीये च। (प्रश्न० का० २७७) इति ।
प्रथमान्तिममनोयोगौ तु अविकलसकलविमलकेवलज्ञानकेवलदर्शनकलावलोकितनिसिकलोकालोकस्य भगवतो मनःपर्यायज्ञानिभिरनुक्तरसुरादिभिन्नी मनसा प्रष्टस्य सतो मनसैव देशनात् ।
ते हि भगवत्प्रयुक्तानि मनोद्रव्याणि मनःपर्यायज्ञानेनाऽविधज्ञानेन वा पश्यन्ति, दृष्ट्वा च ते
विविधतवस्त्वालोचनाकारान्यथानुपपत्त्या लोकस्वरूपादिकं बाह्यमर्थं प्रष्टमवगच्छन्ति । प्रथमानित्तमवाग्योगौ तु देशनादिषु व्याष्ट्रतस्य तस्यैव भगवतो दृष्टव्याविति ॥ २८ ॥

मणबइउरला परिहारि सुहुमि नव ते उ मीसि सविउच्या। देसे सविउच्वितुगा, सकम्मुरलमिस्स अहस्वाए॥ २९॥

परिहारिवशुद्धिके सूक्ष्मसम्पराये च नव योगाः । के ते १ इत्याह—मनोयोगश्चतुर्भा वाग्योगश्चतुर्भा वाग्योगश्चतुर्भा वाग्योगश्चतुर्भा वाग्योगश्चतुर्भा वाग्योगश्चतुर्भा वोतारिक चित । यत्त्वाहारकद्विकं वैकियद्विकं कार्मणमौदारिकिमिश्रं च तद् न सम्भवत्येव । तथाहि—आहारकद्विकं चतुर्दशपूर्वचेदिन एव भवति, "श्रीहारं चउदसपुष्ठिणो" इति वचनात्; परिहारिवशुद्धिकसंयमप्रतिपत्तिः पुनरुत्कर्मतोऽप्यधीतिकिश्चिक्यूनदशपूर्वस्थेव, तथेव सिद्धान्तेऽभ्यनुज्ञानात्; तत् कथं परिहारिवशुद्धिकस्याऽऽहारकद्विकसम्भवः १ । नापि तस्य वैकियद्विकसम्भवः, तस्यामवस्थायां तत्करणाननुज्ञानात्, जिनकिष्पकस्थेव तस्याऽप्यत्यन्तिवशुद्धाप्रमादस्यस्यसेपात्रमुलसंयमघोरानुष्ठानपरायणत्वात्, वैकियारम्भे च लब्ध्युपजीवनेन औत्युक्यभावात् ममादसम्भवात् । अत एव सूक्ष्मसम्परायसंयमेऽप्याहारकद्विकवैकियद्विकलक्षणानां चतुर्णो योगानामसम्भवः, सूक्ष्मसम्परायसंयमोपेतस्याऽप्यत्यन्तिवशुद्धतया निस्तरक्रमहोद्धिकरूपत्वेन वैकियादिपारम्भासम्भवात् । कार्मणमोदारिकिमिश्रं चापर्याप्ताद्यवस्थायामेवेति संयमद्वयेऽपि तस्याऽभावः । ते पुनः पूर्वोक्ता नव योगाः 'सवैकियाः' सह वेकियेण वर्तन्त इति सवैकिया वैकियस्वित्याः सन्तो दश्च योगाः 'मिश्रे' सम्यग्निथ्यादृष्टे भवन्ति । तत्र वैकियं देवनारकापेक्षया, यत्तु वैकियमिश्रं तद् नैवावाप्यते, तस्याऽपर्याप्तावस्थामावित्वात्, मिश्रमावस्य च ''नै सम्ममिच्छो कुणइ कालं' इति वचनप्रामाण्याद् अपर्याप्तावस्थायामसम्भवात् ।

स्यादेतद्—वैक्रियलिव्यमतां मनुष्यितरश्चां सम्यग्गिष्यादृशां सतां वैक्रियारम्भसम्भवेन कथं वैक्रियमिश्रं नावाप्यते । इति, उच्यते—तेषां वैक्रियारम्भसम्भवात् , अन्यतो वा कुतश्चित् कारणात् पूर्वाचार्येस्तद् नाम्युपगम्यत इति न सम्यगवगच्छामः, तथाविधसम्प्रदायाभावात् , अतोऽ-सामिरिष तद् नेष्टमिति । 'देशे' देशविरते त एव नव पूर्वोक्ताः 'सवैक्रियद्विकाः' वैक्रियतिमश्रसिहताः सन्त एकादश योगा भवन्ति, देशविरतानामम्बद्धादीनां वैक्रियलिश्मस्तां वैक्रियलिक्सम्भवात् । तथा त एव नव पूर्वोक्ताः 'सकार्मणौदारिकमिश्राः' सह कार्मणौदारिकमिश्राम्यां वर्तन्त इति सकार्मणौदारिकमिश्राः सन्त एकादश योगा यथास्त्यातसंयमे भवन्ति । अयमर्थः—मनोयोगचतुष्टयवाम्योगचतुष्टयकार्मणौदारिकद्विकलक्षणा एकादश योगा यथास्त्याते भवन्ति । तत्र मनोवाक्षतुष्कौदारिकयोगाः सुज्ञाना एव । कार्मणमौदारिकमिश्रं तु यथास्त्यातसंयम-

१ आहारकं चतुर्देश पूर्विणः॥ २ न सम्यग्मिथ्यादृष्टिः करोति कालं॥

श्रीकुरुगृहस्य भगवतः केविलनः सम्भवति, तस्य हि समुद्धातगतस्य तृतीयचतुर्थपञ्चमसमयेषु कार्मणम्, "कार्मणशरीरयोगी चतुर्थके पञ्चमे तृतीये च।" (प्रशः का० २७७) इति वचनात्, द्वितीयषष्ठसप्तमसमयेष्वौदारिकमिश्रम्, "मिश्रौदारिकयोक्ता सप्तमषष्ठद्वितीयेषु ॥" (प्रशः का० २७६) इति वचनाद् अवाप्यत इति यथास्यातसंयमे द्वयोरिष सम्भवात्।

अश्व विनेयजनानुग्रहाय केवलिसमुद्धातस्वरूपमिषीयते—तत्र सम्यण्—अपुनर्भावेन उत्— प्रावरूपेन कर्मणो हननं—घातः प्रख्यो यस्मिन् प्रयव्यविशेषे स समुद्धातः । अयं च केवलि-समुद्धातोऽष्टसामयिकः, तं च प्रारममाणः प्रथममेवाऽऽयोजिकाकरणमान्तर्मीहृर्तिकमुदीरणा-विकायां कर्मप्रक्षेपन्यापाररूपमभ्येति । अथाऽऽयोजिकाकरणमिति कः शब्दार्थः ! उच्यते— "आङ्क मर्यादायाम्" आ—मर्यादया केवलिहष्टया योजनं—शुभानां योगानां व्यापारणमायो-जिका, "भावे" (सि० ५-३-१२२) णकः, तस्याः करणमायोजिकाकरणम् । आह च—

कैइसमइए णं भंते! आओजीकरणे पन्नते ! गोयमा! असंखेजसमइए अंतोमुहुत्तिए आओजीकरणे पन्नते ॥ (प्रज्ञापनापत्र ६०१-१)

अयं कृतकृत्योऽपि केवली किमर्थं समुद्धातं करोति : इति चेद्, उच्यते—वेदनीयनाम-गोत्राणामायुषा सह समीकरणार्थम् । यदाह भगवान् श्रीभद्रबाहुस्वामी—

> 'नाऊण वेयणिजं, अइबहुयं आउयं च शोबागं। गंतूण समुग्यायं, सर्वेइ कम्मं निरबसेसं॥ (आ. नि. गा. ९५४)

#### प्रज्ञापनायामप्युक्तम्-

कैम्हा णं भंते ! केवली समुग्धायं गच्छइ ? गोयमा ! केवलिस्स चतारि कम्मंसा अक्लीणा अवेइया अणिजिन्ना भवन्ति । तं जहा—वेयणिजे आउए नामे गोए । सबबहुए से वेयणिजे कम्मे हवइ, सबथोवे से आउए कम्मे हवइ, विसमं समं करेइ बंधणेहिं ठिईहि य, विसम-समीकरणयाए बंधणेहिं ठिईहि य एवं खल्ल केवली समुग्धायं गच्छइ ॥ (पत्र ६०१-१)

"बंधणेहिं" ति बध्यन्त आत्मप्रदेशैः सह छोळीभावेन संश्विष्टाः क्रियन्ते योगवशाद् ये ते बन्धनाः, "मुजिपत्यादिभ्यः कर्मापादाने" (सि० ५-३-१२८) इति कर्मण्यनट्ट, कर्मपर-माणवः, स्थितयः-वेदनाकाळाः, शेषं सुगमम् । उक्तं च--

आयुषि समाप्यमाने, शेषाणां कर्मणां यदि समाप्तिः। न स्यात् स्थितिवैषम्याद्, गच्छति स ततः समुद्धातम्॥ स्थित्या च बन्धनेन च, समीक्रियार्थं हि कर्मणां तेषाम्। अन्तर्मुहूर्त्तशेषे, तदायुषि समुज्जिघांसति सः॥

१ कतिसामिश्रकं भदन्त ! आयोजिकाकरणं प्रज्ञप्तम् ? गौतम ! असञ्चेयसामियकमान्तर्मोहृत्तिकम् आयोजिकाकरणं प्रज्ञप्तम् ॥ २ ज्ञाला वेदनीयं अतिषहुकं आयुष्कं च स्तोकम् । गला समुद्वातं क्षपयित कर्मे निरवशेषम् ॥ ३ कस्माद् भदन्त ! केवली समुद्धातं गच्छति ? गौतम ! केवलिनश्वलारः कर्माशा अक्षीणा अवेदिता अनिजीणो भवन्ति । तदाथा—वेदनीयं आयुष्कं नाम गोत्रम् । सर्वषहुकं तस्य वेदनीयं कर्मे भवति, सर्वस्तोकं तस्यायुःकर्म भवति, विषमं समं करोति, बन्धनैः स्थितिभिश्च, विषमस्य समकरणाय वन्धनैः स्थितिभिश्च एवं खद्ध केवली समुद्धातं गच्छति ॥

अथ सर्वेऽपि केविलनः समुद्धातं गच्छन्ति न वा १ इति चेद्, उच्यते—यस्य केविलन आयुषा सह वेदनीयनामगोत्राणि समस्यितिकानि भवन्ति स हि न केविलसमुद्धातं करोति, शेषस्तु करोति । उक्तं च श्रीमदार्यश्यामपादैः—

सेंबे वि णं भंते ! केवली समुग्धायं गच्छंति ? गोयमा ! नो इणेंद्रे समद्दे । जस्साउएण तुलाइं, बंधणेहिं ठिईहि य । भवोवग्गाहिकम्माइं, समुग्धायं से न गच्छइ ॥ अगंतूणं समुग्धायं, अणंता केवली जिणा । जरमरणविष्यमुका, सिद्धिं वरगइं गया ॥ (पत्र० ६०१-१)

समुद्धातं च कुर्वन् केवली प्रथमसमये बाहुल्यतः खशरीरप्रमाणम्ध्वमधश्च लोकान्तपर्यन्तमात्मप्रदेशानां सङ्घातदण्डं दण्डस्थानीयं ज्ञानाभोगतः करोति, द्वितीयसमये त तमेव दण्डं पूर्वापरिदग्दयप्रसारणात् पार्श्वतो लोकान्तगामिकपाटमिव कपाटं करोति, तृतीयसमये तमेव कपाटं दक्षिणोत्तरिदग्दयप्रसारणाद् मन्थसदशं मन्थानं करोति लोकान्तप्रापिणमेव। एवं च लोकस्य प्रायो बहु पूरितं मन्थान्तराण्यपूरितानि भवन्ति, अनुश्रेणि गमनात्, चतुर्थे तु समये तान्यपि मन्थान्तराणि सह लोकनिप्कुटैः पूरयति, ततश्च सकलो लोकः पूरितो भवतीति। तदनन्तरमेव पञ्चमे समये यथोक्तकमात् प्रतिलोमं मन्थान्तराणि संहरति जीवप्रदेशान् सकर्मकान् सङ्कोचयति, षष्ठे समये मन्थानमुपसंहरति चनतरसङ्कोचनात्, सप्तमे समये कपाटमुपसंहरति दण्डात्मनि सङ्कोचनात्, अष्टमे समये दण्डं समुपहृत्य शरीरस्थ एव भवति। न चैतत् समनीविकाविजृम्भितम्। यदाहुर्वृद्धाः—

उद्गाहायय लोगंतगामिणं सो सदेहिविक्खंभं।
पढमसमयस्मि दंडं, करेह बिइयस्मि उ कवाडं॥
तइयसमयस्मि मंथं, चउत्थए लोगपूरणं कुणह।
पडिलोमं संहरणं, काउं तो होइ देहत्थो॥ (विद्योषा० गा० ३०५२–३०५३)

### वाचकवरोऽप्याह—

दण्डं प्रथमे समये, कपाटमथ चोत्तरे तथा समये।

मन्थानमथ तृतीये, लोकव्यापी चतुर्थे तु॥

संहरति पश्चमे त्वन्तराणि मन्थानमथ पुनः षष्ठे।

सप्तमके तु कपाटं, संहरति ततोऽष्टमे दण्डम्॥ (प्रश्नः का० २०४-२७५)

तस्येदानीं समुद्धातस्य योगव्यापारिश्चन्यते—योगाश्च मनोवाकायाः, अत्रैषां कः कदा
व्याप्रियते १। तत्रेह मनोवाम्योगयोरव्यापार एव, प्रयोजनाभावात ।

१ सर्वेऽपि भदन्त! केवलिनः समुद्धातं गच्छन्ति ? गौतम! नायमर्थः समर्थः। यसाऽऽयुषा तुस्यानि बन्धनैः स्थितिभिश्च। भवोपमाहिकर्माणि समुद्धातं स न गच्छिति ॥ अगला समुद्धातमनन्ताः केविलनो जिनाः। जरामरणिवप्रमुक्ताः सिर्द्धं वरगितं गताः॥ २ ण्णमहे क० ख० घ० ङ०॥ ३ ऊर्ष्याप्रभायतं लोकान्तगामिनं स खंदेहिविष्कम्भम् । प्रथमसमये दण्डं करोति द्वितीये तु कपाटम् ॥ तृतीयसमये मन्थानं चतुर्थंके लोकपूरणं करोति । प्रतिलोमं संहरणं कृत्वा ततो भवित देहस्थः॥

### यदाह धर्मसारमूलटीकायां भगवान् श्रीहरिभद्रस्रिः— मनोवचसी तदा न व्यापारयति, प्रयोजनामावात् ।

काययोगस्य तु औदारिककाययोगस्योदारिकमिश्रकाययोगस्य वा कार्मणकाययोगस्य वा व्यापारो न शेषस्य, लब्ध्युपजीवनाभावेन शेषस्य काययोगस्याऽसम्भवात् । तत्र प्रवमाद्यमस-मययोरोदारिककायप्राधान्याद् औदारिककाययोग एव, द्वितीयषष्टसप्तमकेषु पुनः कार्मणशरीर-स्यापि व्याप्रियमाणत्वाद् औदारिकमिश्र एव, तृतीयचतुर्थपश्चमेषु तु केवस्रमेव कार्मणं शरीरं व्यापारभागिति कार्मणकाययोगः ।

यदाहुः श्रीमदार्यक्यामपादाः श्रीप्रज्ञापनायां पट्त्रिशत्तमे समुद्धातपदे-

पैदमट्टमेसु समएसु ओरालियसरीरकायजोगं जुंजइ, बिइयछट्टसत्तमेसु समएसु ओरालिय-मीसगसरीरकायजोगं जुंजइ, तइयचउत्थपंचमेसु समएसु कम्मगसरीरकायजोगं जुंजइ ॥ (पत्र ६०१-२)

### भाष्यकारोऽप्याह—

नै किर समुग्धायगओ, मणवइजोगप्पओयणं कुणइ। ओरालियजोगं पुण, जुंजइ पढमऽहमे समए॥ उभयवावाराओ, तम्मीसं नीयछहसत्तमए। तिचडत्थपंचमे कम्मगं तु तम्मत्तचिहाओ॥(विदो० गा० ३०५४-३०५५)

ततः समुद्धातात् प्रतिनिवृत्तो मनोवाकाययोगत्रयमपि व्यापारयति । यतः स भगवान् भव-धारणीयकर्ममु नामगोत्रवेदनीयेप्वचिन्त्यमाहात्त्यसमुद्धातवशतः प्रभूतमायुपा सह समीकृतेप्व-प्यन्तर्मुहूर्तभाविपरमपदो यदाऽनुत्तरौपपातिकादिना देवेन मनसा प्रच्छ्यते तर्हि व्याकरणाय मनःपुद्गलान् गृहीत्वा मनोयोगं युनक्ति, तमपि सत्यमसत्यामुषारूपं वा; मनुप्यादिना पृष्टः सन् अपृष्टो वा कार्यवशाद् गृहीत्वा भाषापुद्गलान् वाग्योगम्, तमपि सत्यमसत्यामुषारूपं वा; न शोषान् वाच्यनोयोगान्, क्षीणरागद्वेषत्वात्; काययोगं तु गमनादिचेष्टामु; तदेवमन्तर्मुहूर्तं कार्छ यथायोगं योगत्रयव्यापारभाक् केवली भृत्वा तदनन्तरम् अत्यन्ताप्रकर्णं लेक्सातीतं परमनिर्ज-राकारणं ध्यानं प्रतिपित्सुरवश्यं योगनिरोघाय उपक्रमते, योगे सित यथोक्कस्पस्य ध्यानस्याऽ-सम्भवात् । यदाह भाष्यसुधाम्भोधिः—

विणिवत्तसमुग्धाओ, तिन्नि वि जोगे जिणो पउंजिजा । सश्चमसञ्चामोसं, च सो मणं तह वईजोगं ॥ ओराङकायजोगं, गमणाई पाडिहारियाणं च ।

१ प्रथमाष्ट्रमयोः समययोरीदारिकशरीरकाययोगं युनिक, द्वितीयषष्ट्रसप्तमेषु समयेषु औदारिकमिश्रशरीर-काययोगं युनिक, तृतीयचतुर्थपश्रमेषु समयेषु कार्मणशरीरकाययोगं युनिक ॥ २ न किल समुद्धातगतौ मनोवाय्योगप्रयोजनं करोति । औदारिकयोगं पुनर्युनिक प्रथमाष्ट्रमयोः समययोः ॥ उभयव्यापासद् तिम्यश्रं द्वितीयषष्ट्रसप्तमेषु । तृतीयचतुर्थपश्रमेषु कार्मणं तु तन्मात्रचेष्टायाः ॥ ३ विनिश्तसमुद्धात्वीनिष योकास् जिनः प्रयुक्तीत । सत्यमसत्याष्ट्रषं च स मनस्तथा वाय्योगम् ॥ औदारिककाययोगं गमनादि प्रातिहारिकाणां च ।

पश्चपणं करिज्ञा, जोगनिरोहं तओ कुणई ॥ किं न सजोगो सिज्झइ, स बंधहेउ ति जं खळु सजोगो । न समेइ परमसुकं, स निजाराकारणं परमं॥ (विशेषा० गा० ३०५६–३०५८)

#### अन्यत्राप्युक्तम् —

स ततो योगनिरोधं, करोति लेक्यानिरोधमभिकाङ्क्षन् । समयस्थिति च बन्धं, योगनिमित्तं स निरुरुत्सुः ॥ समये समये कर्मादाने सित सन्तर्तनं मोक्षः स्यात् । यद्यपि हि विमुच्यन्ते, स्थितिक्षयात् पूर्वकर्माणि ॥ नाकर्मणो हि वीर्यं, योगद्रव्येण भवति जीवस्य । तस्याऽवस्थानेन तु, सिद्धः समयस्थितिर्बन्धः ॥

योगनिरोधं च कुर्वाणः प्रथमं मनोयोगं निरुणिद्धः तत्र पर्याप्तमात्रसंज्ञिपञ्चेन्द्रियस्य प्रथम-समये यावन्ति मनोद्रव्याणि यावन्मानश्च तद्यापारस्तसाद् असङ्ख्येयगुणहीनं मनोयोगं प्रतिस-मयं निरुन्धानोऽसङ्क्ष्येयैः समयैः साकल्येन निरुणिद्धः । यदाह भगवान् श्रीमदार्यञ्यामः—

<sup>5</sup>से णं पुत्रामेव सिन्नस्स पंचिदियस्स पज्जत्तयस्स जहन्त्रजोगिम्स हिट्टा असंखेज्जगुणपरिहीणं पढमं मणजोगं निरुंभइ ॥ (प्रज्ञा० समु० पद ३६ पत्र ६०७–२)

#### भाष्यकारोऽप्याह--

पैज्जतमित्तसित्रस्स जित्तयाइं जहन्नजोगिस्स । हुंति मणोदबाइं, तबावारो य जम्मत्तो ॥ तदसंखगुणविद्दीणं, समए समए निरुंभगाणो सो । मणसो सबनिरोहं, कुणइ असंखिज्जसमएहिं ॥

( विशेषा० गा० ३०५९--३०६० )

तुओं अणंतरं च णं वेइंदियम्स पजात्तगस्स जहन्नजोगिस्स हिट्टा असंखिजागुणहीणं दुचं वहजोगं निरुंभइ॥ (प्रज्ञा० समु० पद ३६ पत्र ६०७--२)

#### माष्यकृद्प्याह—

पेंज्जतमित्तर्बिदियजहन्नवइजोगपज्जवा जे उ । तदसंखगुणिवहीणं, समण् समण् निरुंभंतो ॥ सन्नवइजोगरोहं, संखाई एहिँ कुणइ समएहिं । (विशेषा० गा० ३०६१–३०६२)

प्रत्यर्पणं कुर्यात् योगनिरोधं ततः करोति ॥ किं न सयोगः सिध्यति स बन्धहेतुरिति यत् खलु सबोगः । न समेति परमशुक्तं स निर्जराकारणं परम् ॥

<sup>9</sup> स पूर्वमेव संज्ञिनः पश्चेन्द्रियस्य पर्याप्तकस्य जघन्ययोगिनोऽधस्तादसङ्क्ष्येयगुणपरिहीणं प्रथमं मनोयोगं निरु-णिद्ध ॥ २ पर्याप्तमात्रसंज्ञिनो यावन्ति जघन्ययोगिनः । भवन्ति मनोद्रव्याणि तङ्क्ष्यापारश्च यन्मात्रः ॥ तदस-क्क्ष्यगुणिवहीनं समये समये निरुन्धन् सः । मनसः सर्वनिरोधं करोत्यसङ्क्ष्येयसमयैः ॥ ३ ततोऽनन्तरं च द्वीन्द्रि-यस्य पर्याप्तकस्य जघन्ययोगिनोऽधस्तादसङ्क्ष्येयगुणहीनं द्वितीयं वचोयोगं निरुणिद्ध ॥ ४ पर्याप्तमात्रद्वीन्द्रिय-जघन्यवचोयोगपर्यायाः ये तु । तदसङ्क्ष्यगुणिवहीनं समये समये निरुन्धन् ॥ सर्ववचोयोगरोधं सङ्क्ष्यातीतैः करोति समर्थः ॥

तैओ अणंतरं च णं सुहुमस्स पणगजीवस्स अपज्जतगस्स जहन्नजोगिस्स हिट्टा असंखेज-गुणपरिहीणं तचं कायजोगं निरुंभइ ॥ (प्रज्ञा० समु० पद ३६ पत्र ६०७-२)

तं च काययोगं निरुन्धानः सूक्ष्मिक्रयमप्रतिपातिध्यानमधिरोहति । तत्सामध्याच वदनोदरा-दिविवरपूरणेन सङ्कुचितदेहत्रिभागवर्तिप्रदेशो भवति । यदाह भाष्यसुधासुधांद्यः—

तंत्तो य सुहुमपणगस्स पढमसमओववन्नस्स ॥ (विशेषा० गा० ३०६२) जो किर जहन्नजोगो, तदसंखेज्जगुणहीणमिकिके । समए निरुंभगाणो, देहतिभागं च मुंचंतो ॥ रंभइ स कायजोगं, संखाईएहिँ चेव समएहिं । तो कयजोगनिरोहो, सेलेसीभावयामेई ॥ (विशेषा० गा० ३०६३-३०६४) सीलं च समाहाणं, निच्छयओ सबसंवरो सो य । तस्सेसो सेलेसो, सेलेसी होइ तदवत्था ॥ हस्सक्खराइ मज्झेण जेण कालेण पंच भण्णंति । अच्छइ सेलेसिगओ, तत्तियमित्तं तओ कालं ॥ तणुरोहारंभाओ, झायइ सुहुमिकिरियानियिईं सो । वुच्छिन्निकिरियमप्पडिवाई सेलेसिकालम्म ॥ (विशेषा०गा० ३०६७-३०६९)

#### प्रज्ञापनायामप्युक्तम्-

जोगैनिरोहं करित्ता अजोगयं पाउणइ, अजोगयं पाउणित्ता ईसिं हस्सपंचक्सरुवारणद्वाए असंखेळासमइयं अंतमुहुत्तियं सेलेसिं पिडविक्जइ, पुत्रद्वयगुणसेढीयं च णं कम्मं तीसे सेलेसद्धाए असंखेळाहिं गुणसेढीहिं असंखेळो कम्मखंधे खवयंते वेदणिज्ञाउयनामगोए इचेए चत्तारि कम्मंसे जुगवं खितता ओरालियतेयाकम्मगाइं सवाहिं विप्पजहणाहिं विप्पजिहत्ता उक्कुसेढीए अफुसमा-णगईए एगसमएणं अविग्गहेणं उद्वं गंता सागारोवउत्ते सिज्झइ॥ (समु० प० ३६ पत्र ६०७-२)

### भाष्यकारोऽप्याह—

तेंदसंखेजागुणाए, गुणसेढीइ रइयं पुरा कम्मं ।

१ ततोऽनन्तरं च स्क्ष्मस्य पनकजीवस्य अपर्याप्तकस्य जघन्ययोगिनोऽधस्तादसङ्क्ष्येयगुणपरिहीणं तृतीयं काययोगं निरुणिह ॥ २ ततश्च स्क्ष्मपनकस्य प्रथमसमयोपपन्नस्य ॥ यः किल जघन्ययोगः तदसङ्क्ष्येयगुण्विनमेकैकस्मिन् । समये निरुन्धन् वेहत्रिभागं च मुखन् ॥ रुणिह स काययोगं सङ्क्ष्यातीतैरेव समयेः । ततः कृतयोगिनिरोधः शैलेशीभावतामेति ॥ शीलं च समाधानं निश्चयतः सर्वसंवरः स च । तस्येशः शैलेशः शैलेशीभावतामेति ॥ शीलं च समाधानं निश्चयतः सर्वसंवरः स च । तस्येशः शैलेशः शैलेशीभावतामेति ॥ हस्वाक्षराणि मध्येन येन कालेन पत्र भण्यन्ते । आस्ते शैलेशीगतस्तावन्मात्रं ततः कालम् ॥ तनुरोधारम्भाद् ध्यायति स्क्ष्मिक्रयाऽनित्रृति सः । व्युच्छिन्नक्रियाऽप्रतिपातिनं शैलेशीकाले ॥ ३ योगिनिरोधं कृत्वाऽयोगतां प्राप्तोति, अयोगतां प्राप्य इंघत् पत्रहस्वाक्षरोचारणाद्वया असङ्क्ष्येयसामिकी-मान्तर्मोहर्तिकी शैलेशी प्रतिपद्यते, पूर्वरचितगुणश्रेणीकं च कर्म तस्यां शैलेश्यद्वायामसङ्क्ष्यामिर्गुणश्रेणिभिर-सङ्क्ष्यान् कर्मस्कन्धान् क्षपयन् वेदनीयायुर्नामगोन्नाणि इत्येतांश्चतुरः कर्माशान् युगपत् क्षपित्वौदारिकतैज-सक्षामेणानि सर्वैविप्रहानैविप्रजस्य ऋजुन्नेण्याऽस्पृशद्वाद्वाया एकसमयेनाविष्रहेणोर्ष्वं गला साकारोपयुक्तः सिध्यति ॥ ४ तहसङ्क्ष्ययगुण्या गुणश्रेण्या रचितं पुरा कर्म । समये समये क्षप्रित्वा क्रमेण सर्वं तत्र कर्म ॥

समए समए संविदं, कमेण सबं तिहं कम्मं ॥ (विशेषा० गा० ३०८२) रिउसेढीपडिवनो, समयपएसंतरं अफुसमाणो । एगसमएण सिज्झड, अह सामारोवउत्तो सो ॥ (विशेषा० गा० ३०८८)

अयं च समुद्धातिविधिः सर्वोऽप्यावश्यकाभिमायेणोक्तः । तत्रेयं गाथा---

दंडे कवाडे मंधंतरे य संहरणया सरीरत्थे ।

भासाजोगनिरोहे, सेलेसी सिज्झणा चेव।। (आ० नि० गा० ९५५) इति ॥२९॥ अभिहिता मार्गणास्थानेषु योगाः । साम्प्रतमेतेप्वेव उपयोगस्वस्त्पनिरूपणपूर्वकमुपयोगान-भिधित्सुराह—

## तिअनाण नाण पण चड, दंसण बार जिय लक्ष्वणुवओगा। विणु मणनाण दुकेवल, नव सुरतिरिनिरयअजएसु॥ ३०॥

'त्रीण्यज्ञानानि' मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभक्तस्याणि 'ज्ञानानि' मतिज्ञानश्रुतज्ञानाविध्ञ्ञानमनःपर्यवज्ञानकेवलज्ञानलक्षणानि पश्च स्योपज्ञकर्मविपाकटीकायां विस्तरेणामिहितस्वरूपणि
'चत्वारि दर्शनानि' चश्चदर्शनाचश्चदर्शनाविधदर्शनकेवलदर्शनरूपणि इत्येवं द्वादर्शोपयोगाः
प्रामिरूपितशब्दार्था भवन्ति । किंविशिष्टाः श्वद्याह—"जिय लक्षण" ति प्राकृतत्वाद् विभकिलोपः, 'जीवस्य' आत्मनः 'लक्षणं' लक्ष्यते—ज्ञायते तदन्यव्यवच्छेदेनेति लक्षणम्—असाधारणं
स्वरूपम् । अत एवोक्तमन्यत्र—"उपयोगलक्षणो जीवः" इति । ते च द्विधा—साकारा अनाकाराश्च । तत्र पश्च ज्ञानानि त्रीण्यज्ञानानि इत्यष्टावुपयोगाः साकाराः, चत्वारि दर्शनानि अनाकारा उपयोगाः । यदाह प्रवचनार्थसार्थसरससरसीरुहसमूहप्रकाशनसहस्रभानुर्भगवान् श्रीमदार्यव्यामः प्रज्ञापनायार्भुपयोगपदेऽष्टमे—

केंतिविहे णं भंते ! उवओगे पन्नते ? गोयमा ! दुविहे उवओगे पन्नते, तं जहा— सागारोत्रओगे य अणागारोषओगे य । सागारोवओगे णं भंते ! कतिविहे पन्नते ? गोयमा ! अट्टविहे पन्नते, तं जहा—आमिणिबोहियनाणसागारोवओगे सुयनाणसागारोवओगे ओहि-नाणसागारोवओगे मणपज्जवनाणसागारोवओगे केवलनाणसागारोवओगे महअन्नाणसागारोवओगे

१ खिव्रं कमसो सेलेसिकालेणं। इति विशेषावद्यक्रभाष्ये॥ २ ऋजुनेणिप्रतिपन्नः समयप्रदेशान्तरमस्प्रान्। एकसमयेन सिष्यति अय साकारोपयुक्तः सः॥ ३ दण्डः कपाटं मन्या अन्तराणि संहरणता शरीरस्थः। भाषायोगनिरोधः शैलेशी सिद्धिन्नैन ॥ ४ अस्मत्पार्श्वनिष्ठं सर्वेष्वपि पुस्तकादशेषु जैनधर्म-प्रसारकसभया मुद्रिते चादशे "उपयोगपदेऽष्टमे" इत्येवमेनोपळभ्यते परं प्रशापनाचा अष्टमपदं द्व सङ्गापदमेन, उपयोगपदं तु एकोनिर्शिशत्तममेनेति ॥ ५ कतिविधो भदन्त! उपयोगः प्रज्ञप्तः? गौतम! दिविध उपयोगः प्रज्ञपः, तथथा—साकारोपयोगधानाकारोपयोगधा । साकारोपयोगो भदन्त! कतिविधः प्रज्ञपः? गौतम! अष्टविधः प्रज्ञपः, तथथा—आभिनिनोधिकज्ञानसाकारोपयोगः १ श्रुतज्ञानसाकारोपयोगः २ अवधिज्ञानसाकारोपयोगः ३ मनःपर्यवज्ञानसाकारोपयोगः ४ केवलज्ञानसाकारोपयोगः ५ मस्यज्ञानसाकारोपयोगः ६ श्रुताज्ञानसाकारोपयोगः ७ विमञ्ज्ञानसाकारोपयोगः ८। अनाकारोपयोगो भदन्त! कतिविधः प्रज्ञपः? गौतम! चतुर्विधः प्रज्ञपः, तथथा—चर्छ्वर्शनानाकारोपयोगः ०। अन्यक्षुर्दर्शनानाकारोपयोगः १ अवध्रदर्शनानाकारोपयोगः १ अवध्रदर्शनानाकारोपयोगः ३ अवध्रदर्शनानाकारोपयोगः १ अवध्रदर्शनानाकारोपयोगः ३ अवश्रदर्शनानाकारोपयोगः १ अवध्रदर्शनानाकारोपयोगः ३ अवध्रदर्शनानाकारोपयोगः ३ अवध्रदर्शनानाकारोपयोगः ३ अवध्रदर्शनानाकारोपयोगः ४ ॥

सुयअन्नाणसागारोवओगे विमंगनाणसागारोवओगे । अणागारोवओगे णं भंते ! कइविहे पन्नते ! गोयमा ! चउिष्ठहे पन्नते, तं जहा—चन्खुदंसणअणागारोवओगे अचन्खुदंसणअणा-गारोवओगे ओहिदंसणअणागारोवओगे केवल्रदंसणअणागारोवओगे य ॥ (उपयो० पद २९ पत्र ५२५-१)

भावार्थः प्रागेव मार्गणास्थाने मेदाभिधानावसरे सप्रपञ्चमभिहित इति । "विणु मणनाण" इत्यादि, विना मनःपर्यायज्ञानं केवलद्विकं च—केवलज्ञानकेवलदर्शनलक्षणं रोषा नवोपयोगा भवन्ति 'सुरे' सुरगतौ ''तिरि'' ति तिर्यमातौ 'नरके' नरकगतौ 'अयते' विरतिहीने, एतेषु सर्वेप्वपि हि सर्वविरत्यसम्भवेन मनःपर्यायज्ञानकेवलद्विकासम्भवादिति ॥ ३०॥

# तस जोय वेय सुकाहार नर पणिंदि सन्नि भवि सब्वे। नयणेयर पण लेसा, कसाइ दस केवलदुगुणा ॥ ३१॥

त्रसेषु 'योगेषु' मनोवाकायरूपेषु 'वेदेषु' द्रव्यवेदरूपस्त्रीपुंनपुंसकरूक्षणेषु गुक्कलेश्यायाम् आहारकेषु नरगतौ पञ्चेन्द्रयेषु संज्ञिषु 'भिवि'' ति भन्येषु च सर्वे द्वादशाप्युपयोगाः सम्भवन्ति, एतेषु सर्वेप्वापे सम्यक्तवदेशविरतिसर्वविरत्यादीनां सम्भवात्। ''नयणं'' ति चक्कुर्दर्शने ''इयर'' ति अचक्कुर्दर्शने 'पञ्चयु लेश्यासु' कृष्णनीलकापोततेजःपद्मलेश्यायु 'कषायेषु' क्रोधमानमायालोनेषु दश उपयोगा भवन्ति। के १ इत्याह—केवलद्विकेन जनाः—हीना ज्ञानचतुष्ट्याऽज्ञानित्रकर्द्शनिकरूषाः, न तु केवलद्विकम्, चक्कुर्दर्शनादिसद्भावेऽनुत्पादात् तस्य।। ३१।।

## चउरिंदि सन्नि दुअनाणदंस इग बि ति धावरि अचक्खू। तिअनाण दंसणदुगं, अनाणतिग अभव मिच्छदुगे॥ ३२॥

चतुरिन्द्रिये असंज्ञिन च चत्वार उपयोगा भवन्ति । के ते १ इत्याह—'द्यज्ञानदर्जने' हे अज्ञाने—मत्यज्ञानश्चताज्ञानरूपे, हे दर्शने—चक्षुर्दर्शनाचक्षुर्दर्शनरुक्षणे इत्यर्थः । तथा त एव पूर्वोक्ताश्चतार उपयोगाः ''अचक्खु'' ति अचक्षुपः—चक्षुर्दर्शनरिहताः सन्तस्यये भवन्ति । केषु १ इत्याह—''इग'' ति सामान्यत एकेन्द्रियेषु द्वीन्द्रियेषु त्रीन्द्रियेषु 'स्थावरेषु' पृथिव्यम्बुते-जोवायुवनस्पतिषु । कोऽर्थः १ एकद्वित्रीन्द्रियस्थावरेषु मत्यज्ञानश्चताज्ञानाचक्षुर्दर्शनरूपास्य उपयोगा भवन्तीत्यर्थः, न शेषाः, यतः सम्यक्त्वाभावाद् मतिश्चतज्ञानासम्भवः, सर्वविरत्यभावाद्य मनःपर्यायज्ञानकेवल्ज्ञानकेवल्दर्शनाभावः, यत् पुनरविधिद्वकं विभक्तज्ञानं च तद् भवमत्ययं गुणमत्ययं वा, न चाऽनयोरन्यतरोऽपि प्रत्ययः सम्भवति, चक्षुर्दर्शनोपयोगाभावस्तु चक्षुरिन्द्रियाभावादेव सिद्धः । तथा त्रयाणामज्ञानानां समाहारः ज्यज्ञानम्, अज्ञानत्रयम् मत्यज्ञानश्चताज्ञान-विभक्तरूपं 'दर्शनद्विकं' चक्षुर्दर्शनाचक्षुर्वर्शनल्क्ष्मणमित्येते पञ्चोपयोगा भवन्ति । क १ इत्याह—'अज्ञानत्रिके' मत्यज्ञानश्चताज्ञानविभक्तरूपे । यत्त्वज्ञानत्रिकेऽवधिदर्शनं पृवीचार्यैः कुतश्चित् कारणाद् नेप्यते तद् न सम्यगवगच्छामः, तथाविधसम्भदायामावात् ; अथ च सिद्धान्ते प्रतिपाद्यते, तथा च प्रज्ञातिस्त्रं पृवीदर्शितमेव, तदिपाद्यते, तथा च प्रज्ञातिस्त्रं पृवीदर्शितमेव, तदिभायाद्यसाभिरिष नोक्तमिति । 'अभवे' अभव्ये 'मिथ्या-त्वद्विकं' मिथ्यात्वे सासादने [च] पञ्चोपयोगाः—अज्ञानत्रिकदर्शनद्विकरूपा न शोषाः, अव-दातसम्यक्तविरत्यभावादिति ॥ १२ ॥

## केवलदुगे नियदुगं, नव तिअनाण विणु खह्य अहसाए। दंसणनाणतिगं देसि मीसि अन्नाणमीसं तं॥ ३३॥

'केवलद्विके' केवलज्ञानकेवलदर्शनलक्षणे 'निजद्विकं' केवलज्ञानकेवलदर्शनरूपमुपयोगद्विकं भवित, न शेषा दश, ज्ञानदर्शनन्यवच्छेदेनैव केवलयुगलस्य सद्भावात्, "नद्विम्म उ छाउमिर्विण् नाणे।" (आ० नि० गा० ५३९) इति वचनात्। तथा क्षायिके सम्यक्त्वे यथान्त्याते च संयमे नवोपयोगा भवन्ति । के ते हत्याह—'अज्ञानित्रकं' मतिश्रुताज्ञानिभक्क-ज्ञानलक्षणं विना, यतः क्षायिकयथास्यातयोरज्ञानित्रकं न भवत्येव, तस्य मिथ्यात्विवन्धनत्वात्, निर्मूलतो मिथ्यात्वक्षयेणोपश्चमेन च क्षायिकसम्यक्त्वयथास्यातोत्पादात्, अत एतयोर्नवेवोपयोगा भवन्ति। तथा 'देशे' देशविरते षडुपयोगा भवन्ति। कथम् हत्याह—'दर्शनज्ञानित्रकं' त्रिकशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धः, दर्शनित्रकं—चक्षुर्दर्शनाचक्षुर्दर्शनाविदर्शनरूपम्, ज्ञानित्रकं—मतिश्रुताविज्ञानरूपमिति, न शेषाः, मिथ्यात्वसर्विवरत्यभावात्। मिश्रे तदेव दर्शनज्ञानित्रकं-मज्ञानित्रकं द्रष्टव्यम् , मतिज्ञानं मत्यज्ञानमिश्रं १ श्रुतज्ञानं श्रुताज्ञानमिश्रं २ अवधिज्ञानं विभक्क-ज्ञानमिश्रं इ दर्शनित्रकं ३ चेति मिश्रेऽपि षडुपयोगाः सिद्धा भवन्ति। इह चाविदर्शनमाग-माभिप्रायेण उच्यते, अन्यथा एतेप्वेव मार्गणास्थानकेषु गुणस्थानकमार्गणायां "अजयाइ नव महसुओहिदुगे" (गा० २१) इत्युक्तमिति॥ ३३॥

## मणनाणचक्खुवज्ञा, अणहारे तिक्नि दंस चउ नाणा। चउनाणसंजमोवसम वेयगे ओहिदंसे य॥ ३४॥

मनःपर्यायज्ञानचक्षुर्दर्शनवर्जाः शेषा दशोपयोगा अनाहारके भवन्ति । यज्ञु मनःपर्यवज्ञानं चक्षुर्दर्शनं तच्चानाहारके न सम्भवति, यतोऽनाहारको विम्नहगतौ केविलसमुद्धातावस्थायां च, न च तदानीं मनःपर्यायज्ञानचक्षुर्दर्शनसम्भव इति । तथा 'त्रीणि दर्शनानि' चक्षुर्दर्शनाचक्षुर्दर्शनाविधदर्शनरूपाणि 'चत्वारि ज्ञानानि' मतिश्रुताविधमनःपर्यायलक्षणानीत्यवं सप्तोपयोगा भवन्तिः कः १ इत्याह—चतुःशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् चतुर्पु ज्ञानेषु—मतिज्ञानश्रुतज्ञानाविधज्ञानमनः-पर्यायज्ञानेषु, तथा चतुर्पु संयमेषु—सामायिकच्छेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धिकसूक्ष्मसम्परायेषु, औपशमिकं सम्यक्तवे 'वेदके' क्षायोपशमिकापरपर्याये, अवधिदर्शने 'चः' समुच्चये, न शेषाः, तत्सद्भावे मत्यज्ञानादीनामसम्भवात् । इहाप्यविधदर्शने मत्यज्ञानाद्युपयोगप्रतिषेघो बहुश्रुताचार्या-मिप्रायापेक्षया द्रष्टन्यः, अन्यथा हि मत्यज्ञानादिमतामिष सूत्रे साक्षाद् अवधिदर्शनं प्रतिपादि-तमेव, प्रज्ञिसस्त्रं च प्रागेवोक्तमिति ॥ ३४ ॥

उक्ता मार्गणास्थानेषु उपयोगाः । अथ योगेषु जीवगुणस्थानकयोगोपयोगान् अधिकृत्य मतान्तरमाह—

दो तेर तेर बारस, मणे कमा अह तु चड चड वयणे। चड दु पण तिक्रि काए, जियगुणजोगोवओगऽने॥ ३५॥

अन्ये त्वाचार्याः "मणि" ति मनोयोगे द्वे जीवस्थानके, त्रयोदश गुणस्थानकानि, त्रयोदश

९ °ये, अवधिद्विके-अवधिशानावधिदर्शनरूपे चः क० स० म० म० स० सुद्वितपुस्तकाद्शें च ॥

योगाः, द्वादशोपयोगा इतीच्छन्ति 'कमात्' कमेण यथासक्क्षमित्यर्थः । अत्रायमिप्रायः— प्राग् योगान्तरसहितोऽसहितो वा खरूपमात्रेणैव काययोगादिर्विवक्षितस्तेन तत्र यथोक्तगुणस्था-नकादिवक्तव्यता सर्वाऽप्युपपद्यते, इह तु काययोगादिर्योगान्तरिवरिहत एव विवक्ष्यते । यथा— मनोयोगवाग्योगिवरिहतः काययोगः, मनोयोगिवरिहतो वाग्योगः । ततो मनोयोगे द्वे अन्तिमे जीवस्थानके, अयोगिकेविवर्जितानि त्रयोदश गुणस्थानानि, कार्मणौदारिकमिश्रवर्जितास्थायेदश योगाः, कार्मणौदारिकमिश्री हि काययोगी अपर्याप्तावस्थायां केवित्रसमुद्धातावस्थायां वा । न च तदानीं मनोयोगः, अपर्याप्तावस्थायां मनस एवाभावात्, केवित्रसमुद्धातावस्थायां तु प्रयो-जनाभावात् । उक्तं च—

मनोवचसी तु तदा सर्वथा न ज्यापारयति, प्रयोजनाभावात् । (धर्मसारमूल्टीकायाम् )
तथा 'वचने' मनोयोगिवरिहते वाग्योगे कमाद् अष्टे। जीवस्थानानि—पर्याप्तापर्याप्तद्वीन्द्रियत्रीनिद्रयचतुरिन्द्रियासंज्ञिपञ्चेन्द्रियरूपाणि, द्वे गुणस्थाने—मिथ्यात्वसासादनलक्षणे, चत्वारो योगाः—
कार्मणौदारिकमिश्रौदारिकासत्यामृपावाग्योगरूपाः, चत्वार उपयोगाः—मत्यज्ञानश्रुताज्ञानचक्षुर्दर्शनाचक्षुर्दर्शनलक्षणाः । वाग्योगो हि मनोयोगिवरिहतस्वभावो द्वीन्द्रियादिप्वेवाऽसंज्ञिपञ्चेन्द्रियपर्यनतेषु सम्भवति नान्येषु । ततो यथोक्तान्येव जीवस्थानकादीनि तत्र सम्भवन्ति नोनाधिकानि ।
तथा केवलकाययोगे चत्वारि पर्याप्तापर्याप्तस्कृष्मवादरैकेन्द्रियलक्षणानि जीवस्थानकानि, द्वे आद्ये
गुणस्थानके—मिथ्यादिष्टसासादनलक्षणे, पञ्च योगाः—वैकियद्विकौदारिकद्विककार्मणक्रूपाः, त्रय
उपयोगाः—मत्यज्ञानश्रुताज्ञानाचक्षुर्दर्शनस्वरूपाः । केवलकाययोगो हि एकेन्द्रियेप्वेवावाप्यते,
तत्र जीवस्थानकादीनि यथोक्तान्येव घटनत इति ॥ ३५ ॥

अभिहितं योगेप्वेकीयमतम् । साम्प्रतं मार्गणास्थानेषु लेक्या अभिधित्सुराह—

## छसु लेसासु सठाणं, एगिंदि असन्नि भूदगवणेसु। पढमा चउरो तिन्नि उ, नारय विगलग्गि पवणेसु॥ ३६॥

षड्लेश्यामु स्वस्थानं स्वा स्वा लेश्या भवति, यथा कृष्णलेश्यायां कृष्णलेश्या इत्यादि । सामान्यत एकेन्द्रियेषु 'असंज्ञि(नि'मनोविज्ञानरिहते) 'भृदकवनेषु' पृथिव्यम्बुवनस्पतिषु प्रथमाः—कृष्णनीलकापोततेजोलेश्याश्यतस्रो भवन्ति, भवनपतिव्यन्तरज्योतिष्कसौधर्मेशानदेवा हि स्वस्व-भवच्युता एतेषु मध्ये समुत्पद्यन्ते ते च तेजोलेश्यावन्तः, जीवश्य यहेश्य एव प्रियते अग्रेऽपि तहेश्य एवोपपद्यते, ''जहेसे मरइ तहेसे उववज्जदः" इति वचनात् । तत एतेषामपर्याप्तावस्थायां कियत्कालं तेजोलेश्या भवति । नारकेषु 'विकलेषु' द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियेषु अग्निषु' तेजस्कायेषु 'पवनेषु' वायुकायिकेषु प्रथमास्तिस्रः—कृष्णनीलकापोतलेश्या भवन्ति नाऽन्याः, प्रायोऽमीषामप्रशस्ताध्यवसायस्थानोपेतत्वात् ॥ १६॥

## अहस्वाय सुहुम केवलदुगि सुका छावि सेसठाणेसु। नरनिरयदेवतिरिया, थोवा दु असंखऽणंतगुणा॥ ३७॥

यथाख्यातसंयमे सूक्ष्मसम्परायसंयमे च 'केवलद्विके' केवलज्ञानकेवलदर्शनरूपे शुक्कलेक्येव न शेषलेक्याः, यथाख्यातसंयमादौ एकान्तविशुद्धपरिणामभावात् तस्य च शुक्कलेक्याऽविनाभू- तस्वात् । 'रोषस्थानेषु' सुरगतौ तिर्यगतौ मनुष्यगतौ पश्चेन्द्रियत्रसकाययोगत्रयवेदत्रयकषायच-तुष्टयमतिज्ञानश्चतज्ञानावधिज्ञानमनःपर्यायज्ञानमत्यज्ञानश्चताज्ञानिभक्तज्ञानसामायिकच्छेदोपस्था-पनपरिहारविद्यद्भिकदेशविरताविरतचश्चर्दर्शनाचश्चर्दर्शनावधिदर्शनभव्याभव्यक्षायिकश्चायोपश-मिकौपशमिकसास्वादनमिश्रमिध्यात्वसंज्ञ्याहारकानाहारकरुक्षणैकचत्वारिंशेत्सु रोषमार्गणास्थानकेषु षडिप लेज्याः ।

उक्ता मार्गणास्थानेषु लेक्याः । इदानीं मार्गणास्थानेषु स्वस्थानापेक्षयाऽल्पबहुत्वं निरूपियषु-राह—'नरितरय' इत्यादि । इह यथासक्कोन योजना कर्तव्या । सा नैवम्—नरा निरयदेव-तिर्यग्योनिकेभ्यः सकाशात् स्तोकाः । यत इह द्विविधा नराः—वान्तिपत्तादिजन्मानः सम्मूर्छजाः, स्त्रीगर्भोत्यत्नाः गर्भजाश्च । तत्राद्याः कदाचिद् न भवन्त्येव, जधन्यतः समयस्य उत्कृष्टतस्तु चतुर्विशतिमुहूर्तानां तदन्तरकालस्य प्रतिपादितत्वात् ।

यदाह सन्देहसन्दोहशैलशृक्षभक्षदम्भोलिर्भगवान् जिनभद्रगणिश्वमाश्रमणः—

वारस मुहुत्त गब्भे, उक्कोस समुच्छिमेसु चउवीसं।

उक्कोस विरहकालो, दोसु वि य जहन्त्रओ समओ॥ ( बृ० सं० पत्र १३०-१ )

उत्पन्नानां तु जघन्यत उत्कृष्टतश्चान्तर्मुहूर्तस्थितिकत्वेन परतः सर्वेषां निर्लेपत्वसम्भवाद् यदा तु भवन्ति तदा जघन्यत एको द्वो त्रयो वा, उत्कृष्टतस्वसङ्क्ष्याताः । इतरे तु सर्वदेव सङ्क्ष्येया भवन्ति नासङ्क्ष्येयाः, तत्र सङ्क्ष्येयकस्य सङ्क्ष्यातभेदत्यात्र ज्ञायते कियदिष सङ्क्ष्येयकम् अतो विशेषत इदं प्रकृप्यते—इह षष्टवर्गः पञ्चमवर्गेण यदा गुणितो भवित तदा गर्भजमनुष्य-सङ्क्ष्या भविति । अथ कोऽयं षष्टः (प्रन्थाप्रम्—१५००) वर्गः ? कश्च पञ्चमः ? इत्येतदुच्यते—विविक्षितः कश्चिद् राशिस्तेनेव राशिना यत्र गुण्यते स तावद् वर्गः । तत्रैकस्य वर्ग एव न भवित, अतो वृद्धिरहितत्वादेष वर्ग एव न गण्यते । द्वयोस्तु वर्गश्चत्वारो भवन्ति, एव प्रथमो वर्गः ४ । चतुर्णा वर्गः षोडदोति द्वितीयो वर्गः १६ । षोडशानां वर्गो द्वे शते पट्पञ्चाशद्धिक तृतीयो वर्गः २५६ । अस्य राशेर्वर्गः पञ्चषष्टिः सहस्राणि पञ्च शतानि पट्त्रिंशद्धिकानि चतुर्थो वर्गः ६५५६ । अस्य राशेर्वर्गः सार्धगाथया मोच्यते—

चैतारि य कोडिसया, अउणचीसं च हुंति कोडीओ । अउणावनं रुक्खा, सत्तिष्टुं चेव य सहस्सा ॥ दो य सया छन्नउया, पंचमवर्गी इमी विणिह्दि । (अनु० चू० पत्र ७०) अङ्गस्थापना—१२९९६७२९६ । अस्यापि राशेर्वर्गी गाथात्रयेण प्रतिपाद्यते— रुक्सें कोडाकोडी, चउरासीइं भवे सहस्साइं ।

९ सा चैक्ये द्वन्द्रमेययोरिति 'एकचलारिशति' इति मान्यम्, भविष्यत्यपि, तथापि लेखकेन पण्डितंमन्यन वा केनाप्येतद् अद्वितं लक्ष्यते ॥ २ द्वादश मुद्दूर्ता गर्भजेषु सम्मूर्च्छिमेषु चतुर्विशतिः । उत्कर्षतो विरह्नकालः द्वयोरिप च जधन्यतः समयः ॥ ३ चलारि च कोटिशतानि एकोनिर्वशच भवन्ति कोटयः । एकोनपश्चाशद् लक्षाः समयष्टिरेव च सहस्राणि ॥ द्वे च शते षण्णवितः पश्चमवर्गोऽयं विनिर्दिष्टः ॥ ४ ० गो समासतो होति । अनुयोगद्वारस्यूर्णो ॥ ५ छशं कोटाकोटी चतुरशितिर्भवन्ति सहस्राणि ।

चतारि य सत्तद्वा, हुंति सया कोडिकोडीणं॥ चोयालं लक्खाइं, कोडीणं सत्त चेव य सहस्सा। तिचि य सया य सर्यरी, कोडीणं हुंति नायबा॥ पंचाणउई लक्खा, एगावन्नं भवे सहस्साइं।

छ स्तोलसुत्तर सया, एसो छट्टो हवइ वग्गो ॥ (अनु० चू० पत्र ७०)

[अङ्कतोऽपि दर्श्यते—] १८४४६७४४०७३७०९५५१६१६ । तद्यं पष्ठो वर्गः पूर्वोक्तेन पञ्चमवर्गेण गुण्यते, तथा च सित या सङ्क्ष्या भवित तस्यां जघन्यपिदनो गर्भजमनुष्या वर्तन्ते । सा चेयम्—७९२२८१६२५१४२६४३३७५९३५४३९५०३३६ । अयं च राशिः कोटीकोट्यादिप्रकारेण केनाऽप्यभिधातुं न शक्यतेऽतः पर्यन्तादारभ्याङ्कमात्रसङ्गहार्थे गाथाद्वयम्—

र्छंग तिनि तिन्न सुन्नं, पंचेव य नव य तिनि चत्तारि ।
पंचेव तिन्नि नव पंच, सत्त तिनेव तिनेव ॥
चड छ हो चड इक्को, पण दो छिक्किकगो य अहेव ।
दो दो नव सत्तेव य, अंकष्ठाणा पराहुत्ता ॥ (अनु० चू० पत्र० ७०)
तदेवमेतेप्वेकोनत्रिंशदक्कस्थानेषु जघन्यपदिनो गर्भजमनुप्या वर्तन्ते ।

उक्तं चानुयोगद्वारेषु—

जैहन्नपए [संखेजा] संखिजाओं कोडाकोडाकोडीओ । (पत्र २०५-२) तदेवं जघन्यपदिनो मनुष्याः, उत्कृष्टपदिनस्त्वसङ्ग्याताः । उक्तं चानुयोगद्वारसूत्रे— उक्कोसपए असंखिजा असंखिजाहिं उसप्पिणीओसप्पिणीहिं अवहीरित कालओं, खित्तओं उक्कोसपए रूवपक्लितेहिं मणूसेहिं सेढी अवहीरइ, असंखेजाहिं अवसप्पिणीहिं उस्सप्पिणीहिं कालओं, खिन्तओं अंगुलपढमवग्गमूलं तह्यवग्गमूलपडुप्पनं ॥ (पत्र २०५-२)

अस्येयमक्षरगमनिका—उत्कृष्टपदे मनुप्या असङ्क्ष्येयोत्सार्पण्यवसर्पिणीसमयराशितुस्याः । क्षेत्रतस्त्वेकस्मिन् मनुप्यरूपे पक्षिप्ते मनुप्यरूपेरेका नभःप्रदेशश्रेणिरपिट्टयते । कियता कालेन ! इत्याह—असङ्क्ष्येयोत्सर्पिण्यवसर्पिणीभिः । कियता क्षेत्रखण्डापहारेण ! इत्याह—"अंगुलपढमव-गम् लं तह्यवग्गम् लपडुप्पन्नं" ति श्रेणेरङ्गलप्रमाणे क्षेत्रे यः प्रदेशराशिस्तस्य यत् प्रथमं वर्गम् लं तत् तृतीयवर्गम् लप्रदेशराशिना गुण्यते, गुणिते च यः प्रदेशराशिभवित तत्प्रमाणं क्षेत्रखण्डमे-केकं रूपमपहरति । अयमर्थः—इह किलाङ्गलप्रमाणक्षेत्रे नभःप्रदेशराशिः सद्भावतोऽसङ्क्षेय-

बलारि व सप्तषष्टिर्भवन्ति शतानि कोटिकोटीनाम् ॥ चतुश्चलारिशद् उक्षाः कोटीनां सप्त एव च सहस्राणि । श्रीणि च शतानि च सप्ततिः कोटीनां भवन्ति ज्ञातव्यानि ॥ पञ्चनवतिर्लक्षा एकपञ्चाशद् भवन्ति सहस्राणि । षट् षोडशोत्तराणि शतानि एष षष्टो भवति वर्गः ॥ १ सत्तरि अनुयोगद्वारच्चृणिउधुवृत्योः ॥

१ षद् त्रीणि त्रीणि सत्यं पश्चेव च नव च त्रीणि चलारि । पश्चेव त्रीणि नव पश्च सप्त त्रीण्येव त्रीण्येव हा चलारि एकः पश्च द्वे षट् एककश्च अष्टेव । द्वे द्वे नव सप्तेव च अङ्कस्थानानि पराखुकानि ॥ २ म द्वाणाई उवरिहुत्ताई ॥ अनुयोगद्वारचूर्णी ॥ ३ जयन्यपदे सङ्क्ष्माताः सङ्क्ष्मेयाः कोटिकोटिकोद्याः ॥ क॰ २२

प्रदेशपरिमाणोऽप्यसत्करूपनया पर्पश्चाशदिषकशतद्वयपरिमाणः करूपते २५६; अत्र प्रथमं वर्गम् थं पोडश १६, द्वितीयं वर्गम् थं चलारि ४, तृतीयं वर्गम् छं दे २; तत्र प्रथमवर्गम् थं षोडशरुक्षणं तृतीयवर्गम् छेन गुणितं जाता द्वात्रिंशत् ३२, एवमेते नमः प्रदेशाः सद्भावतोऽस-क्ष्येया अप्यसत्करूपनया द्वात्रिंशत्सक्ष्याः परिमाद्धाः। ततः श्रेणेर्मध्याद् यथोक्तप्रमाणं द्वात्रिंशत्म-देशप्रमाणमित्यर्थः क्षेत्रसंप्रदेशकं मनुष्यरूपं क्रमेण प्रतिसमयमपहरति तदाऽसक्क्ष्ययोत्सिप्ण्यवसिपिण्यवसिपिणीमिः सर्वाऽपि श्रेणिरपिह्यते यद्येकं मनुष्यरूपं स्यात्, तच्च नास्ति, सर्वोत्कृष्टानामिष समुदितगर्भेजसम्मूर्छजमनुष्याणामेतावतामेव भावात्। इदमुक्तं भवति उत्कृष्टपदवर्तिभिरिष सर्वतः सप्तरज्जुप्रमाणस्य धनीकृतस्य लोकस्यकेकप्रदेशपिक्रस्य श्रेणिमात्रमपि अङ्गुलमात्रक्षेत्रप्रदेश-राशिसम्बन्धितृतीयवर्गम् लगुणितप्रथमवर्गम् लग्नेक्रस्य होनस्य विद्यात्राशिसम्बन्धितृतीयवर्गम् लगुणितप्रथमवर्गम् एत्रस्य होनस्य स्वति । उत्कृष्ट स्वति प्रित्रस्य होप्ति स्वति । प्रकृष्ट स्वति प्रति प्रमाणा श्रेणिरसङ्क्ष्यात्वाभिरत्सिपिण्यवसिपिणीभिनिः शेषतोऽपिह्यमाणा श्रेणिरसङ्क्ष्याताभिरुत्सिपिण्यवसिपिणीभिनिः शेषतोऽपिह्यते, कालतः सकाशात् क्षेत्रस्यात्यन्तस्थमत्वात्। उक्तं च---

उक्कोसपए जे मणुस्सा हवंति तेसु इक्किम्म मणूसह्रवे पिक्सित्ते समाणे तेहिं मणुस्सेहिं सेढी अवहीरह । तीसे य सेढीए कालिक्तेहिं अवहारो मिगाज्ञइ—कालओ तात्र असंखिज्जाहिं उम्सिप्णिओसिप्पिणीहिं, खितओं अंगुलपढमवग्गमूलं तह्यवग्गमूलपडुँप्पन्नं । किं मणियं होइ १—तीसे सेढीए अंगुलायए खंडे जो पएसरासी तस्स जं पर्टमवग्गमूलपएसरासिमाणं तं तह्यवग्गमूल लपएसरासिपडुप्पाइए समाणे जो पएसरासी हवइ एवइएहिं खंडेहिं अवहीरमाणी अवहीरमाणी जाव निट्ठाइ ताव मणुस्सा वि अवहीरमाणा अवहीरमाणा निट्ठति । आह कहमेगा सेढी एइह-मित्तेहिं खण्डेहिं अवहीरमाणी अवहीरमाणी असंखेज्जाहिं उम्सिप्पिओसिप्पिणीहिं अवहीरइ १ आयरिओ आह—खेत्तस सुहुमत्तणओं । मृते वि जं भणियं—

सुंहुमो य होइ कालो, तत्तो सुहुमयरयं हवइ खित्तं । अंगुलसेढीमित्ते, ओसप्पिणीओ असंखिजा ॥ (अनु० चृ० पत्र ७२ ) इति ।

१ उत्कृष्टपदे ये मनुष्या भवन्ति तेष्वेकिस्मन् मनुष्यरूपे प्रक्षिप्ते सित तमेनुष्येः श्रिणिरपहियते । तस्याश्च श्रेणेः कालक्षित्राभ्यां अपहारो मृग्यते — कालतस्तावद्यक्क्ष्यियाभिकृत्यपिण्यवपिणीभिः, क्षेत्रतोऽकुलप्रथमवर्गमृलं तृतीयवर्गमृलगुणितम् । कि मणितं भवति १ —तस्याः श्रेणेरकुलायते खण्डे यः प्रदेशराशिः तस्य यत् प्रथमवर्गम् स्लप्रदेशराशिमानं तत् तृतीयवर्गमृलप्रदेशराशिगुणिते सित यः प्रदेशराशिभवित एताविद्धः खण्डेरपिहयमाणाऽपिहयमाणा याविकिस्तिष्टिति तावद् मनुष्या अपि अपिहयमाणा अपिहयमाणा विसिष्टन्ति । आह् कथमेका श्रेणिरेतावन्मात्रैः खण्डेरपिहयमाणा अपिहयमाणा अपिहयमाणा अपिहयमाणा विसिष्टन्ति । आह् कथमेका श्रेणिरेतावन्मात्रैः खण्डेरपिहयमाणा अपिहयमाणा अपिहयमाणा अपिहयमाणा विसिष्टन्ति । आह् कथमेका श्रेणिरेतावन्मात्रैः खण्डेरपिहयमाणा अपिहयमाणा अपिहयमाणा अपिहयमाणि विस्वर्गिणियादस्यिते भवति क्षेत्रम् । अहुलश्रेणिमात्रेऽवर्गापियोऽसङ्क्ष्येयाः ॥ २ जाव अनुयोगद्वारस्यूणी ॥ ३ °दुप्पादिते समाणे जो रासी हवद्य एवद्यपि खण्डेहि सा सेटी अव अनुयोगद्वारस्यूणी ॥ ५ गाथेयमावद्यकिते समाणे जो रासी हवद्य एवद्यपिह खण्डेहि सा सेटी अव अनुयोगद्वारस्यूणी ॥ ५ गाथेयमावद्यकितिस्ति सार्विक्षस्ति ॥

अतो निरयादिभ्यः सकाशात् स्तोका नराः, तेभ्यो नारका असङ्ख्येयगुणाः । यत एवमनु-योगद्वारेषु नारकपरिमाणसुपदर्शते—

नेरह्याणं भंते ! केवह्या वेउिवयसरीरा पन्नता ? गोयमा ! दुविहा पन्नता, तं जहा—बिद्धिल्या मुक्किल्या य । तत्थ णं जे ते बिद्धिल्या ते णं असंखेजा असंखिजाहिं उस्सिप्पणिश्वव-सिप्पणिश्वि अवहीरंति कालओ, खेत्तओ असंखेजाओ सेढीओ पयरस्स असंखेज्जह्मागो । तासि णं सेढीणं विक्लंभसूई अंगुलपढमवगगमूलं बीयवगगमूलपङ्कपन्नं, अहव णं अंगुलविह्यवगगमूल लघणपमाणिमताओ सेढीओ ॥ (पत्र १९९-२)

अस्येयमक्षरगमनिका नारकाणां बद्धानि वैक्रियशरीराण्यसञ्जयानि, प्रतिनारकमेकेकवैकि-यसद्भावाद् नारकाणां चासङ्क्षेयत्वात् , तानि च कालतोऽसङ्क्षेयोत्सर्पिण्यवसर्पिणीसमयराशितु-ल्यानि । क्षेत्रतस्तु प्रतरासक्क्ष्ययभागवर्त्यसक्क्ष्येयश्रेणीनां ये प्रदेशास्त्रत्सक्क्यानि भवन्ति । ननु प्रत-रामक्क्येयभागेऽसक्क्ष्येययोजनकोटयोऽपि भवन्ति तत् किमेतावत्यपि क्षेत्रे या नभःश्रेणयो भवन्ति ता इह गृह्यन्ते ? न, इत्याह—''तासि णं सेढीणं विक्लंभसूई'' इत्यादि । तासां श्रेणीनां विष्कम्भसूचिर्विस्तरश्रेणिर्माह्येति रोपः । कियती ? इत्याह—"अंगुरु" इत्यादि । अङ्गुरुममाणे प्रतरक्षेत्रे यः श्रेणिराशिः तत्र किलासङ्ख्येयानि वर्गमूलान्युत्तिष्ठन्ति अतः प्रथमवर्गमूलं द्वितीय-वर्गमूलेन प्रत्युत्पन्नं-गुणितम् , तथा च यावन्त्योऽत्र श्रेणयो रुब्धा एतावत्प्रमाणश्रेणीनां विष्क-म्भस्चिभेवति, एतावत्यः श्रेणयोऽत्र गृह्यन्त इत्यर्थः । इदमुक्तं भवति अङ्गुरूप्रमाणे प्रतरक्षेत्रे किलाऽसत्करूपनया पर्पञ्चाशद्धिके द्वे शते श्रेणीनां भवतः, तद्यथा—२५६, अत्र प्रथमं वर्गमूळं १६, द्वितीयं ४, चतुर्भिश्च षोडश गुणिता जाता चतुःषष्टिः ६४, एषा चतुःषष्टि-रिप सद्भावतोऽसङ्क्षयाः श्रेणयो मन्तव्याः, एतावत्सङ्क्षश्रेणीनां विस्तरस्विरिह माह्या । अथवा 'णं' इति वाक्यालङ्कारे, अयं द्वितीयः प्रकारः प्रस्तुतार्थविषये । तथाहि— ''अङ्गलबिइयवग्ग-मूलघण'' इत्यादि । अङ्गुलप्रमाणप्रतरक्षेत्रवर्तिश्रेणिराद्येयं द्वितीयवर्गम्लमनन्तरं चतुष्टयरूपं दर्शितं तस्य यो घनश्चतुःषष्टिरुक्षणस्तत्रमाणाः श्रेणयोऽत्र गृह्यन्त इति प्ररूपणैव भिचतेऽर्थतस्तु स एव । इदमत्र तात्पर्यम् सप्तरज्ज्ञप्रमाणस्य घनीकृतस्य लोकस्य या कर्घ्वाघआयता एकप्रादे-शिक्यः श्रेणयोऽङ्गुरुमात्रक्षेत्रपदेशराशिगतद्वितीयवर्गमूरुघनप्रदेशराशिप्रमाणास्तासां यावान् प्रदे-शराशिस्तावत्प्रमाणा नारकाः, अतस्ते नरेभ्योऽसङ्ख्यातगुणा एव ॥

एतेभ्योऽपि देवा असङ्ख्यातगुणाः । कथम् ? इति चेद् उच्यते—देवा हि भवनपत्यादि-भेदेन चतुर्घा, भवनपत्योऽसुरादिभेदेन दशिवधाः । तत्राऽसुरकुमारा अपि तावद् धनीकृतस्य लोकस्य या ऊर्घ्वाधआयता एकपादेशिक्यः श्रेणयोऽङ्कुलमात्रक्षेत्रगतपदेशराशिसम्बन्धिप्रथम-वर्गमूलासङ्क्ष्येयभागगतप्रदेशराशिप्रमाणास्तासां सम्बन्धी यावान् प्रदेशराशिस्तावत्सङ्क्ष्याकाः, एवं नागकुमारादयोऽपि द्रष्टन्याः । तथा सङ्क्ष्येययोजनप्रमाणाकाशप्रदेशस्चिरूपैः सण्डैर्याबद्भिर्धनी कृतस्य लोकस्य मण्डकाकारः प्रतरोऽपिष्ट्रियते तावत्ममाणा व्यन्तराः । उक्तं च

> संखेजजोयणाणं, सूइपएसेहि भाइयं पयरं। वंतरसुरेहिं हीरइ, एवं एकेकमेएणं ॥ (पञ्चसं० गा० ४८)

अस्या अक्षरगमनिका — सङ्क्षेययोजनप्रमाणा 'सूचिः' एकप्रादेशिकी पङ्किस्तत्प्रदेशैः — सङ्क्षेय-योजनप्रमाणेकप्रादेशिकपङ्किपदेशैरिति यावत् भक्तं प्रतरं व्यन्तरसुरैरपह्रियते ताबद्भागलक्ष्यराशि-प्रमाणा व्यन्तरसुरा इत्यर्थः । इयमत्र भावना — सङ्क्ष्ययोजनप्रमाणसुचिप्रदेशाः किलाऽसत्कल्प-नया दश, प्रतरप्रदेशाश्च लक्षम् , ततो दशिभभीगे हृते लब्धाः सहस्रा दश एताबन्त इत्यर्थः । 'एवम्' उक्तेन प्रकारेण प्रतिनिकायं व्यन्तराणां भावना कार्या । न चैवं सर्वसमुदायपरिमाण-नियमव्याधातप्रसङ्गः, सूचिप्रमाणहेतुयोजनसङ्क्षेयत्वस्य वैचित्र्यादिति ॥

तथा षट्पञ्चाशद्धिकशतद्वयाङ्गुरुपमाणैराकाशप्रदेशसूचिरूपैः खण्डैर्यावद्भियेथोक्तस्वरूपं प्रत-रमपद्भियते तावत्प्रमाणा ज्योतिष्का देवाः । उक्तं च—

> र्छपन्नदोसयंगुलसूइपएसेहिं भाइयं पयरं। जोइसिएहिं हीरइ, (पञ्चसं० गा० ४९) इति।

अत एवोक्तम्—"वाणमंतरेहिंतो संखेजगुणा जोइसिय" ति । तथा वैमानिकदेवा घनीकृतस्य लोकस्य या कर्ध्वाघआयता एकप्रादेशिक्यः श्रेणयोऽङ्कुलमात्रक्षेत्रप्रदेशराशिसम्बन्धितृतीयवर्गम्लघनप्रमाणास्तासां यावान् प्रदेशराशिस्तावत्प्रमाणाः, अतः सकलभवनपत्यादिसमुदायापेक्षया चिन्त्यमाना देवा नारकेभ्योऽसङ्क्ष्णातगुणा एव । तेभ्योऽपि च देवेभ्यस्तिर्यञ्चोऽनन्तगुणाः, तत्रानन्तसङ्क्ष्णेपेतस्य वनस्पतिकायस्य सद्भावात् । उक्तं च—

एएँसि णं मंते ! नेरइयाणं तिरिक्लजोणियाणं मणुस्साणं देवाणं सिद्धाण य कयरे कयरे-हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ! गोयमा ! सब्वथोवा मणुस्सा, नेरइया असंखेजागुणा, देवा असंखेजागुणा, सिद्धा अणंतगुणा, तिरिक्लजोणिया अणंतगुणा ॥

( प्रज्ञाप० पत्र ११९-२ )

तथा--

थोंना नरा नरेहि य, असंखगुणिया हवंति नेरइया । तत्तो सुरा सुरेहि य, सिद्धाऽणंता तओ तिरिया ॥

(जीवस० गा० २७१) इति ॥ ३७ ॥

उक्तं गतिप्वरुपबहुत्वम् । साम्प्रतमिन्द्रियद्वारे कायद्वारे तदभिधित्सुराह—

पण चंड ति दु एगिंदी, थोवा तिन्नि अहिया अणंतगुणा । तस थोव असंखऽग्गी, भूजलनिल अहिय वणऽणंता ॥ ३८॥

पञ्चेन्द्रियाश्चतुरिन्द्रियादिभ्यः स्तोकाः, तेभ्यश्चतुरिन्द्रिया 'अधिकाः' विशेषाधिकाः, तेभ्य-स्नीन्द्रिया विशेषाधिकाः, तेभ्यो द्वीन्द्रिया विशेषाधिकाः । तत्र च यद्यपि धनीकृतस्य स्रोकस्य

१ षदपशाशदिधकदिशताङ्गुलस्चिप्रदेशैर्भकः प्रतरः । ज्योतिष्कैः हियते ॥ २ व्यन्तरेभ्यः सञ्चोयगुणा ज्योतिष्काः ॥ ३ एतेषां भदन्त ! नैरियकाणां तिर्यग्योनिकानां मनुष्याणां देवानां सिद्धानां च कतरे कतरे-भ्योऽल्पा वा बहुका वा तुल्या वा विशेषाधिका वा १ गौतम ! सर्वस्तोका मनुष्याः, नैरियका ससङ्ख्येयगुणाः, देवा असङ्ख्येयगुणाः, सिद्धा अनन्तगुणाः, तिर्यग्योनिका अनन्तगुणाः ॥ ४ स्तोका नरा नरेभ्यश्वासङ्ख्य-गुणिता मवन्ति नैरियकाः । ततः सुराः सुरेभ्यश्व सिद्धा अनन्तास्तरिक्षरः ॥

कर्ध्वाधआयता एकपादेशिक्यः श्रेणयोऽसङ्क्यातयोजनकोटीकोटीप्रमाणाकाशपदेशस्चिगतपदेश-राशिप्रमाणास्तासां यावान् प्रदेशराशिस्तावत्प्रमाणा द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियतिर्यग्योनिपश्चे-न्द्रिया अविशेषेण सुत्रे निर्दिष्टाः, तथा चोक्तं तत्र यथोक्तरूपद्वीन्द्रियपरिमाणामिधानानन्तरम्

जैह बेइंदियाणं तहा तेइंदियाणं चर्डारेंदियाण वि भाणियवं पंचिंदियतिरिक्खजोणियाण वि । (अनुयो० पत्र २०४-१) इति ।

तथापि स्चिपरिमाणहेतुयोजनगतासम्भातरूपसम्भाया बहुमेदत्वान्न यथोक्तविशेषाधिकत्वा-भिधानव्याघातः । अत एव च हेतोस्तिर्यग्योनिपश्चेन्द्रियेषु द्वीन्द्रियादितुल्यतया सूत्रेऽभिहितेष्विप तत्रापि नरनिरयदेवपक्षेपेऽपि पश्चेन्द्रियाश्चतुरिन्द्रियादिभ्यः स्तोका एव द्रष्टव्याः । यदभ्यधायि—

ैपंचिंदिया य थोवा, विवज्जएण वियला विसेसहिया। (जीवस० गा० २७५) द्वीन्द्रियेभ्योऽपि चैकेन्द्रिया अनन्तगुणाः, वनस्पतिकायजीवराशेरनन्तानन्तत्वात्। यदुक्तमार्षे—

प्रैप्ति णं भंते ! एगिंदियबेंदियतेइंदियचउरिंदियपंचिंदियाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुआ वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सबत्थोवा पंचिंदिया, चउरिंदिया विसेसाहिया, तेंदिया विसेसाहिया, प्रिंदिया अणंतगुणा ।

( प्रज्ञापनापद ३ पत्र १२०-२)

"तस थोव" इत्यादि । 'त्रसाः' द्वीन्द्रियादयः पूर्वनिर्दिष्टसङ्क्यास्तेजस्कायिकादिभ्यः स्तोकाः । तेभ्यस्त्रसभ्योऽसङ्क्यातगुणाः "अग्गि" ति अग्निकायिकाः, तेषां सूक्ष्मबादरभेदिभिन्नानामसङ्क्रयेय-लोकाकाशप्रदेशराशिप्रमाणत्वात् । तेभ्यः "भू" ति पृथिवीकायिका विशेषाधिकाः । तेभ्यः "जल" ति अप्कायिका विशेषाधिकाः । तेभ्यः "अनिल" ति वायुकायिका विशेषाधिकाः । यद्यपि च एतेषामपि पृथिवीकायिकादीनामसङ्क्ष्येयलोकाकाशप्रदेशराशिप्रमाणतया सूत्रे अविशेष्य निर्देशः कृतः, तथा चोक्तम्—

र्जेहा पुढिविकाइयाणं एवं आउकाइयाणं पि । (अनु० पत्र २०२-१) इत्यादि । तथापि लोकानामसञ्ज्ञातत्वस्याऽनेकमेदिभिन्नत्वादिहैवं विशेषाधिकत्वाभिधानेऽपि न कश्चि- होषः । उक्तं च श्रीप्रज्ञापनायाम्—

''ऍएसि णं भंते ! तसकाइयाणं पुढिवकाइयाणं आउकाइयाणं तेउकाइयाणं वाउकाइयाणं

९ यथा द्वीन्द्रियाणां तथा श्रीन्द्रियाणां चतुरिन्द्रियाणामपि भणितव्यं पश्चेन्द्रियतिर्ययोनिकानामपि ॥
२ पश्चेन्द्रियाश्च स्तोका विपर्ययेण विकला विशेषाधिकाः ॥ ३ एतेषां भदन्त ! एकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियाणां च कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा बहुका वा विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः पश्चेन्द्रियाः, चतुरिन्द्रिया विशेषाधिकाः, श्रीन्द्रिया विशेषाधिकाः, एकेन्द्रिया अनन्त-गुणाः ॥ ४ यथा पृथ्वीकायिकानाभेवमप्कायिकानामपि ॥ ५ एतेषां भदन्त ! असकायिकानां पृथ्वीकायि-कानामप्कायिकानां तेजस्कायिकानां वायुकायिकानां वनस्पतिकायिकानामकायिकानां च कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा बहुका वा तुल्या वा विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकास्रसकायिकाः, तेजस्कायिका असङ्क्षेयगुणाः, पृथ्वीकायिका विशेषाधिकाः, अपकायिका विशेषाधिकाः, अकायिका अनन्तगुणाः, वनस्पतिकायिका अनन्तगुणाः॥

वणस्सइकाइयाणं अकाइयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा! सबस्थोवा तसकाइया, तेउकाइया असंखिज्जगुणा, पुढविकाइया विसेसाहिया, आउकाइया विसेसाहिया, वाउकाइया विसेसाहिया, अकाइया अणंतगुणा, वणस्सइकाइया अणंतगुणा। (प्रज्ञा० पद ३ पत्र १२२-२)

अन्यत्राप्युक्तम् —

श्रोना य तसा तत्तो, तेउ असंखा तओ विसेसहिया। कमसो भूदगवाऊ, अकायहरिया अणंतगुणा॥ (जीवस० गा० २७६)

"अकाय" ति सिद्धाः । तेम्यो वायुकायिकेभ्यः "वणऽणंत" ति वनस्पतिकायिका अन्त-गुणाः, अनन्तलोकाकाशप्रदेशप्रमाणत्वाद् वनस्पतिकायिकानामिति ॥ ३८॥

सम्प्रति योगेषु वेदेषु अल्पबहुत्वं प्रचिकटयिषुराह—

मणवयणकायजोगी, थोवा अस्संखगुण अणंतगुणा। पुरिसा थोवा इत्थी, संम्वगुणाऽणंतगुण कीवा॥ ३९॥

मनौयोगिनः स्तोकाः, संज्ञिपञ्चिन्द्रियाणामेव मनोयोगित्वात्। तेभ्यो वाग्योगिनोऽसङ्ख्यातगुणाः, द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियासंज्ञिपञ्चेन्द्रियाणां वाग्योगिनां मनोयोगिभ्योऽसङ्ख्यातगुणानां तत्र प्रक्षेपात्। वाग्योगिभ्योऽपि काययोगिनोऽनन्तगुणाः, वनस्पतिकायिकानामप्यनन्तानां तत्र प्रक्षे-पादिति। आह च—

पुँग्रिस णं भंते ! जीवाणं सजोगीणं मणजोगीणं वइजोगीणं कायजोगीणं अजोगीण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा ! गोयमा ! सब्दथोवा मणजोगी, वइजोगी असंखेज्जगुणा, अजोगी अणंतगुणा, कायजोगी अणंतगुणा, सजोगी विसेसाहिया । (प्रज्ञा० पद ३ पत्र १३४-१)

तथा स्यादिभ्यः पुरुषाः स्तोकाः । तेभ्यः स्त्रियः सङ्घ्यातगुणाः । उक्तं च—
तिगुणा तिरूवअहिया, तिरियाणं इत्थिया मुणेयद्या ।
सत्तावीसगुणा पुण, मणुयाणं तदिहया चेव ॥
बत्तीसगुणा बत्तीसह्तवअहिया उ तह य देवाणं ।
देवीओ पत्रता, निणेहिं जियरागदोसेहिं ॥ (प्रवच० गा० ८८६–८८४)
स्वीभ्यश्च 'झीबाः' नपुंसका अनन्तगुणाः, अनन्तगुणता च वनस्पत्यपेक्षया द्रष्टव्या। उक्तं च—

<sup>9</sup> स्तोकाश्च त्रसास्ततस्तेजस्कायिका असङ्ख्येयगुणास्ततः विशेषाधिकाः । कमशो भृदकवायवोऽकायवनस्पितिकायिका अनन्तगुणाः ॥ २ एतेषां भदन्त ! जीवानां सथोगिनां मनोयोगिनां वाग्योगिनां काययोगिनाः सथोगिनां च कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा बहुका वा तुल्या वा विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोका मनो-योगिनः, वाग्योगिनोऽसङ्ख्येयगुणाः, अयोगिनोऽनन्तगुणाः, काययोगिनोऽनन्तगुणाः, सयोगिनो विशेषाः धिकाः ॥ ३ त्रिगुणाखिकपाधिकास्तिरश्चां खियो ज्ञातव्याः । सप्तविश्वतिगुणाः पुनर्मनुजानां तद्धिका एव 'सप्तविश्वस्थिका एवत्यर्थः' ॥ द्वात्रिश्वद्धुणा द्वात्रिश्वद्भूपाधिकास्तु तथा च देवेभ्यः । देव्यः प्रज्ञप्ता जिनीर्जनतरागदोषेः ॥

पैपसि णं भंते! जीवाणं सवेयगाणं इत्यीवेयगाणं पुरिसवेयगाणं नपुंसकवेयगाणं अवेयगाणं य क्यरे कयरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ! गोयमा! सबत्योवा जीवा पुरिसवेयगा, इत्यीवेयगा संखेळागुणा, अवेयगा अणंतगुणा, नपुंसगवेयगा अणंतगुणा, सवेयगा विसेसाहिया।। (प्रज्ञा० पद ३ पत्र १३४-२)

### माणी कोही माई, लोही अहिय मणनाणिणो थोवा। ओहि असंखा मइसुय, अहिय सम असंख बिब्भंगा॥ ४०॥

कषायद्वारे सर्वस्तोका मानिनः, मानपरिणामकालस्य कोधादिपरिणामकालपेक्षया सर्वस्तो-कत्वात् । तेभ्यः कोधिनो विशेषाधिकाः, कोधपरिणामकालस्य मानपरिणामकालपेक्षया विशेषाधिकत्वात् । तेभ्योऽपि मायिनो विशेषाधिकाः, यद् मूयस्त्वेन जम्तूमां प्रमूतकालं च मायाबहुलत्वात् । ततोऽपि लोभिनो विशेषाधिकाः, सर्वेषामपि प्रायः संसारिजीवानां सदा परि-प्रहाद्याकाङ्कासद्भावात् । उक्तं च

एँएसि णं भंते ! जीवाणं सकसाईणं कोहकसाईणं माणकसाईणं मायाकसाईणं होमकसा-ईणं अकसाईण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ! गोयमा ! सबस्थोवा जीवा अकसाई, माणकसाई अणंतगुणा, कोहकसाई विसेसाहिया, मायाकसाई विसेसाहिया, लोभकसाई विसेसाहिया, सकसाई विसेसाहिया। (प्रज्ञा० पद १ पत्र ११५--१)

ज्ञानद्वारे—'मनोज्ञानिनः' मनःपर्यायज्ञानिनः शेषज्ञान्यपेक्षया स्तोकाः, तद्धि गर्भजमनु-प्याणां तत्रापि संयतानामप्रमत्तानां विविधामर्षीषध्यादिरुव्धियुक्तानामुपजायते । उक्तं च—

<sup>ड</sup>तं संजयस्स सव्वप्पमायरहियस्स विविहरिद्धिमओ ।

(विशेषा० गा० ८१२) इत्यादि।

ते च स्तोका एव, सङ्ग्यातत्वात् । तेभ्योऽसङ्ग्येयगुणा अवधिज्ञानिनः, सम्यन्दृष्टिदेवादीना-मप्यवधिज्ञानभाजां तेभ्योऽसङ्ग्यातगुणत्वात् । ततोऽवधिज्ञानिभ्यो मतिज्ञानिश्चतज्ञानिनो विशे-षाधिकाः, अवधिज्ञानरहितसम्यम्दृष्टिनरितर्यक्प्रक्षेपात् । एतो च मतिज्ञानिश्चतज्ञानिनौ स्वस्थाने चिन्त्यमानौ द्वावपि 'समौ' तुल्यौ, मतिज्ञानश्चतज्ञानयोः पर्रम्परमनान्तरीयकत्वात् ।

यदाह भगनान् देवधिंवाचकः--

जैत्थ महनाणं तत्थ सुयनाणं, जत्थ सुयनाणं तत्थ महनाणं, दो वि एयाइं असुन्नमणुगयाई । (नन्दी पत्र १४०—१) इति ।

तेभ्यश्च मतिज्ञानिश्रुतज्ञानिभ्यो विभक्तज्ञानिनोऽसङ्ग्थातगुणाः, मिथ्यादृष्टिसुरादीनां विभक्त-ज्ञानवतां तेभ्योऽसङ्ख्यातगुणत्वादिति ॥ ४० ॥

### केविलणो णंतगुणा, महसुयअन्नाणि णंतगुण तुल्ला। सुहुमा थोवा परिहार संख अहस्वाय संखगुणा॥ ४१॥

तेभ्यश्च विभक्षज्ञानिभ्यः केविलनोऽनन्तगुणाः, सिद्धानां तेभ्योऽनन्तगुणत्वात्, तेषां च केविलज्ञानयुक्तत्वात् । तेभ्योऽपि च केविलज्ञानिभ्यो मत्यज्ञानिश्रुताज्ञानिनोऽनन्तगुणाः, सिद्धे-भ्योऽपि वनस्पतिकायिकानामनन्तगुणत्वात् , तेषां च मिथ्यादृष्टितया मत्यज्ञानश्रुताज्ञानयुक्तत्वात् । एते चोभयेऽपि मत्यज्ञानश्रुताज्ञानिनः स्वस्थाने चिन्त्यमानास्तुल्याः, मत्यज्ञानश्रुताज्ञानयोः पर-स्परमिनाभावित्वात् । उक्तं च—

पैप्सि णं भंते! जीवाणं आभिणिबोहियनाणीणं सुयनाणीणं ओहिनाणीणं मणपज्जवनाणीणं केवलनाणीणं महअन्नाणीणं सुयअन्नाणीणं विभंगनाणीण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा? गोयमा! सबत्थोवा जीवा मणपज्जवनाणी, ओहिनाणी असं- खेज्जगुणा, आभिणिबोहियनाणी सुयनाणी दो वि तुला विसेसाहिया, विभंगनाणी असंखिज्ज- गुणा, केवलनाणी अणंतगुणा, मइअन्नाणी सुयअनाणी य दो वि तुला अणंतगुणा।

( प्रज्ञा० पद ३ पत्र १३७--१)

संयमद्वारे—सर्वस्तोकाः सृक्ष्मसम्परायसंयमिनः, शतपृथक्त्वमात्रसम्भवात् । तेभ्यः परिहार-विशुद्धिकाः सङ्ख्यातगुणाः, सहस्रपृथक्त्वसम्भवात् । तेभ्योऽपि यथास्यातचारित्रिणः सङ्ख्यात-गुणाः, कोटिपृथक्त्वेन पाप्यमाणत्वादिति ॥ ४१ ॥

## छेय समईय संखा, देस असंखगुण णंतगुण अजया। थोव असंख दु णंता, ओहि नयण केवल अचक्खू॥ ४२॥

तेभ्यो यथास्यातचारित्रिभ्यश्छेदोपस्थापनचारित्रिणः सङ्क्ष्येयगुणाः, कोटीशतपृथक्त्वेन रुभ्य-मानत्वात् । तेभ्योऽपि सामायिकसंयमिनः सङ्क्ष्येयगुणाः, कोटीसहस्रपृथक्त्वेन प्राप्यमाणत्वात् । तेभ्योऽपि देशविरता असङ्क्ष्यातगुणाः, असङ्क्ष्यातानां तिरश्चां देशविरतिसम्भवात् । तेभ्योऽन-न्तगुणाः 'अयताः' संयमहीना आद्यगुणस्थानकचतुष्टयवर्तिन इत्यर्थः, मिथ्यादशामनन्तानन्त-त्वात् । दर्शनद्वारे यथाक्रममेवं पद्यटना—स्तोका अविधदर्शनिनः, सुरनारकाणां नरितरश्चां

१ यत्र मित्रानं तत्र श्रुतज्ञानम्, यत्र श्रुतज्ञानं तत्र मित्रानम्, हे अपि एते अन्योन्यमनुगते ॥
१ एतेषां भदन्त ! जीवानां आभिनिबोधिकज्ञानिनां श्रुतज्ञानिनामविध्ञानिनां मनःपर्यवज्ञानिनां केवलज्ञानिनां
मत्यज्ञानिनां श्रुताज्ञानिनां विभन्नज्ञानिनां च कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा बहुका वा तुल्या वा विशेषाधिका वा श्रै
गौतम ! सर्वस्तोका जीवा मनःपर्यवज्ञानिनः, अविध्ञानिनोऽसञ्ज्ञ्ययगुणाः, आभिनिबोधिकज्ञानिनः श्रुतज्ञानिनो द्वयेऽपि तुल्या विशेषाधिकाः, विभन्नज्ञानिनोऽसञ्ज्ञ्ययगुणाः, केवलज्ञानिनोऽनन्तगुणाः, मत्यज्ञानिनः
श्रुताज्ञानिनश्च द्वयेऽपि तुल्या अनन्तगुणाः॥

च केषाश्चिदविधदर्शनसम्भवात् । तेम्यश्यक्षुर्दर्शनिनोऽसञ्ज्ञातगुणाः चतुरिन्द्रियादीनामपि चक्षु-र्दर्शनिनां तत्र प्रक्षेपात् । तेभ्योऽनन्तगुणाः केवलदर्शनिनः, सिद्धानां तेभ्योऽनन्तगुणत्वात् , तेषां च केवलदर्शनयुक्तत्वात् । तेभ्योऽप्यनन्तगुणा अचक्षुर्दर्शनिनः, सर्वसंसारिजीवानां सिद्धे-भ्योऽनन्तगुणत्वात् , तेषां च नियमादचक्षुर्दर्शनोपेतत्वात् । यदाहुः परममुनयः—

एएसि णं भंते ! जीवाणं चक्खुदंसणीणं अचक्खुदंसणीणं ओहिदसणीणं केवरुदंसणीण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा ! गोयमा ! सञ्बत्थोवा जीवा ओहिदंसणी, चक्खुदंसणी असंस्विज्जगुणा, केवरुदंसणी अणन्तगुणा, अचक्खुदंसणी अणंतगुणा। (प्रज्ञा० पद ३ पत्र १३७-२) इति।

## पच्छाणुपृच्वि लेसा, थोवा दो संख णंत दो अहिया। अभवियर थोव णंता, सासण थोवोवसम संखा॥ ४३॥

लेश्याद्वारे पश्चानुपूर्व्या लेश्या वाच्याः । तद्यथा— शुक्कलेश्या पद्मलेश्या तेजोलेश्या कापोतलेश्या नीललेश्या कृष्णलेश्या । तत्र स्तोकाः शुक्कलेश्यावन्तः, वैमानिकेष्वेव देवेषु लान्तकादिप्वनुत्तरसुरपर्यवसानेषु केषुचिदेव कर्मभूमिजेषु मनुष्यक्षीपुंसेषु तिर्यक्ष्मीपुंसेषु च केषुचित्
सङ्ख्यातवर्षायुष्केषु शुक्कलेश्यासम्भवात् । ततः सङ्ख्यातगुणाः पद्मलेश्यावन्तः, सनत्कुमारमाहेन्द्रत्रह्मलोकदेवेषुक्तरूपेषु च मनुष्यतिर्यक्षु पद्मलेश्याभावात् , सनत्कुमारादिदेवानां च लान्तकादिदेवेभ्यः सङ्ख्ययगुणत्वात् । तेभ्योऽपि तेजोलेश्यावन्तः सङ्ख्ययगुणाः, सौधर्मेशानादिदेवेषु केषुचिच्च तिर्यक्षनुष्येषु तेजोलेश्यासद्भावात् , तेषां च सकलपद्मलेश्यासहिततिर्यगादिपाणिगणापेक्षया
सङ्ख्ययगुणत्वात् । ततः कापोतलेश्यावन्तोऽनन्तगुणाः, अनन्तकायिकेष्विप कापोतलेश्यासद्भावात् । ततोऽपि विशेषाधिका नीललेश्यावन्तः, नारकादीनां तलेश्यावतां तत्र पक्षेपात् ।
ततः कृष्णलेश्यावन्तो विशेषाधिकाः, भूयसां तलेश्यासद्भावात् । यदभ्यधायि परमगुरुणा—

एँएसि णं भंते! जीवाणं सलेस्साणं किण्हलेस्साणं नीललेस्साणं काउलेस्साणं तेउलेस्साणं पम्हलेस्साणं क्षक्रलेस्साणं अलेस्साणं य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसे-साहिया वा! गोयमा! सबत्थोवा जीवा सुक्कलेस्सा, पम्हलेस्सा संखिज्जगुणा, तेउलेस्सा संखिज्जगुणा, अलेस्सा अणंतगुणा, काउलेस्सा अणंतगुणा, नीललेस्सा विसेसाहिया, किण्हलेस्सा विसे-साहिया, सलेस्सा विसेसाहिया। (प्रज्ञा० पद ३ पत्र १३५-१)

मव्यद्वारे-अभन्याः स्तोकाः, तेषां वक्ष्यमाणस्वरूपजघन्ययुक्तानन्तकतुल्यत्वात् । तेभ्यो

१ एतेषां भदन्त ! जीवानां चक्षुर्दर्शनिनामचक्षुर्दर्शनिनामविषदर्शनिनां केवलदर्शनिनां च कतरे कतरेभ्यः अल्पा वा बहुका वा तुल्या वा विशेषिका वा ! गीतम ! सर्वस्तोका जीवा अविषदर्शनिनः, चक्षुर्दर्शनिनोऽसञ्ज्ञोषयगुणाः, केवलदर्शनिनोऽनन्तगुणाः, अवशुर्दर्शनिनोऽनन्तगुणाः ॥ २ एतेषां भदन्त ! जीवानां सल्लेश्यानां कृष्णलेश्यानां नीललेश्यानां कापोतलेश्यानां तेजोलेश्यानां पद्मलेश्यानां शुक्रलेश्यानां अलेश्यानां व कतरे कतरेभ्योऽल्पा वा बहुका वा तुल्या वा विशेषाधिका वा ! गीतम ! सर्वस्तोका जीवाः शुक्रलेश्याः, पद्मलेश्याः सञ्ज्ञोषयगुणाः, अलेश्या अनन्तगुणाः, कापोतलेश्या अनन्तगुणाः, नीललेश्या विशेषाधिकाः, कृष्णलेश्या विशेषाधिकाः, सलेश्या विशेषाधिकाः॥

भन्याः-सिद्धिगमनाही अनन्तगुणाः । आह च मगवानार्यस्यामः-

एएसि णं मंते ! जीवाणं मवसिद्धियाणं अमवसिद्धियाणं नोभवसिद्धियाणं नोअभवसिद्धियाणं नोअभवसिद्धियाणं नोअभवसिद्धियाणं नोअभवसिद्धियाणं नोअभवसिद्धिया वा क्यरे कयरेहितो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सवस्थोवा अभवसिद्धिया, नोभवसिद्धिया नोअभवसिद्धिया अणंतगुणा, भवसिद्धिया अणंतगुणा ।

(प्रज्ञा० पद ३ पत्र १३९-१)

सम्यक्त्वद्वारे—साखादनसम्यन्द्रष्टयः स्तोकाः, औपशमिकसम्यक्तात् केषाश्चिदेव प्रच्यव-मानानां साखादनत्वात् । तेभ्यः "उवसम" ति औपशमिकसम्यन्द्रष्टयः सञ्च्यातगुणाः ॥ ४३ ॥

> मीसा संखा वेयग, असंखगुण खइय मिच्छ दु अणंता। सिवयर थोव णंताऽणहार थोवेयर असंखा॥ ४४॥

तेभ्यश्चोपशमिकसम्यन्दृष्टिभ्यो मिश्राः असङ्गातगुणाः । तेभ्यः "वयगं" ति क्षायोपशमि-कसम्यन्दृष्टयोऽसङ्गातगुणाः । तेभ्यः क्षायिकसम्यन्दृष्टयोऽनन्तगुणाः, क्षायिकसम्यन्दवतां सिद्धा-नामानन्त्यात् । तेभ्योऽपि मिथ्यादृष्टयोऽनन्तगुणाः, सिद्धेभ्योऽपि वनस्पतिजीवानामनन्तगुण-त्वात्, तेषां च मिथ्यादृष्टित्वादिति । संज्ञिद्धारे—संज्ञिनो जीवाः स्तोकाः, देवनारकसमनस्क-पञ्चन्द्रियतिर्यङ्गराणामेव संज्ञित्वात् । तेभ्यः 'इतरे' असंज्ञिनोऽनन्तगुणाः, वनस्पतिजीवानामन-नतत्वात् । यदागमे न्यगादि—

एँएसि णं भंते ! जीवाणं सन्नीणं असन्नीणं नोसँनीणं नोअसन्नीण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुहा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्दश्येवा जीवा सन्नी, नोसन्नीनो-असन्नी अणंतगुणा, असन्नी अणंतगुणा । (प्रज्ञा० पद ३ पत्र १३९-१)

तथाऽऽहारकद्वारे—अनाहारकाः स्तोकाः, विमहगत्यापन्नसमुद्धातकेवलिभवस्थायोगिकेवलि-सिद्धानामेवानाहारकत्वात् । यदाह भाष्यसुधाम्भोधिः—

> विमीहगइमावन्ना, केविलणो समुहया अजोगी य । सिद्धा य अणाहारा, सेसा आहारगा जीवा ॥

तेभ्यः 'इतरे' आहारका जीवा असम्मातगुणाः । यदवाचि वाचंयमप्रवरैः श्रीमदार्यश्या-

पुँएसि णं भंते ! जीवाणं आहारगाणं अणाहारगाण य कयरे कयरेहिंतो अप्या या बहुया

१ एतेषां भदन्त ! जीवानां भवसिद्धिकानामभवसिद्धिकानां नोअवसिद्धिकानां नोअभवसिद्धिकानां च कतरे करिश्योऽत्या वा बहुका वा तुल्या वा विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोका अभवसिद्धिकाः, नोअवसिद्धिका नोअभवसिद्धिका अनन्तगुणाः, भवसिद्धिका अनन्तगुणाः ॥ २ व्यानो अ प्रश्चायनायाम् ॥ ३ एतेषां भदन्त ! जीवानां संक्षिनामसंक्षिनां नोसंक्षिनां नोअसिकां च कतरे कतरेश्योऽत्या वा बहुका वा तुल्या वा विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोका जीवाः संक्षिनः, नीसंक्षिनोअसंक्षिनोऽनन्तगुणाः, असंक्षिनोऽनन्तगुणाः ॥ ४ व्यानोअस्वीणं अकायनायाम् ॥ ५ विश्वह्मस्वायकाः केवित्वः समुद्धता अयोगिनश्च । सिद्धाश्वानहाराः शेषा आहारका जीवाः ॥ ६ गायेथं आवक्षश्वासि अवस्वनसारोद्धार-श्रीचण्द्रीयसङ्खरणीषु वर्तते परं भरव्यकारभन्यस्था नोपलक्षाः॥ ७ एतेषां अदन्त ! जीवानां आहारकाणामनाहारकाणां च कतरे कतरेश्योऽत्या वा बहुका वा तुल्या वा विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोका जीवा अनाहारकाः, आहारका अवहारका अवहारका आवारमा ॥

ना द्वाला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सबत्थोचा जीवा अणाहारमा, साहारमा असंसिज्य-गुणा । (प्रज्ञा० पद ३ पत्र १३८-१)

ननु च सिद्धेम्योऽनन्तगुणाः संसारिजीवाः ते च प्राय आहारकाः तत् कथमसद्भावगुणाः अनाहारकेम्य आहारकाः ! इति, नैष दोषः, यतः प्रतिसमयमेकैकस्य निगोदस्याऽसद्भेयसगाग-प्रमाणाविप्रहगत्यापना जीवा रूभ्यन्ते, ते चानाहारकाः, तत आहारकजीवानामनाहारकजीवापेक्ष-याऽसद्भातगुणत्वमेवेति ॥ ४४ ॥ चिन्तितं गत्यादिमार्गणास्थानेषु सस्थानापेक्षयाऽस्पबहुत्वम् । इदानीं गुणस्थानकेषु जीवस्थानानि चिन्तयन्नाह—

सञ्बिजयठाण मिच्छे, सग सासणि पण अपज सिश्रदुगं। सम्मे सन्नी दुविहो, सेसेसुं सिन्नपज्जत्तो॥ ४५॥

सर्वाणि जीवस्थानानि—चतुर्वशापि मिथ्यादृष्टिगुणस्थानके भवन्ति, मिथ्यात्वस्य सर्वेषु जीव-स्थानकेषु सम्भवात् । तथा "सग" ति सप्त जीवस्थानानि सासादने भवन्ति । तथ्या— 'पञ्चा-पर्याप्ताः' वादरैकेन्द्रियोऽपर्याप्तः १ द्वीन्द्रियोऽपर्याप्तः २ त्रीन्द्रियोऽपर्याप्तः ३ चतुरिन्द्रियोऽपर्याप्तः ४ असंज्ञिपञ्चेन्द्रियोऽपर्याप्तः ५ 'संज्ञिद्धिकम्' संज्ञी अपर्याप्तः ६ पर्याप्तः ७ । अपर्याप्तकाश्चेह करणापर्याप्तका द्रष्टन्याः, न तु छञ्च्यपर्याप्तकाः, तेषु मध्ये सास्तादनसम्यक्त्वसिहतस्योत्पादा-भावात् । "सम्मे सन्नी दुविहो" ति अविरतसम्यन्दृष्टिगुणस्थानके संज्ञी 'द्विविषः' अपर्याप्त-पर्याप्तरूपो द्रष्टन्यः । इहापर्याप्तकः करणापेक्षया ज्ञेयो न तु छञ्च्यपेक्षया, रुञ्च्यपर्याप्तमध्येऽवि-रतसम्यन्दृष्टेरभावात् । 'शेषेषु' मिश्रदेशविरत्यादिगुणस्थानकेषु संज्ञी पर्याप्त इत्येकमेव जीवस्थानकम्, न शेषाणि, तेषां मिश्रभावदेशविरत्यादिग्रतिपत्त्यभावात् । न च पूर्वमितपन्तमिश्रभावोऽन्येषु जीवस्थानकेषु सङ्गामन् रुभ्यते, "नै सम्मिन्छो कुणइ कारुं" इति वचनात् ॥ ४५ ॥

तदेवं गुणस्थानकेषु व्याख्यातानि जीवस्थानकानि । सम्प्रति गुणस्थानकेष्वेव योगान् व्याख्या-नयनाह—

## मिष्छतुग अजह जोगाहारतुग्णा अपुव्वपणमे उ । मणबहुउरलं सविउन्त्र मीसि सविउन्वतुग देसे ॥ ४६ ॥

मिच्यादृष्टिद्वकं निध्यादृष्टिसाखादनरुक्षणं तत्र 'अयते' अविरतसम्यन्दृष्टौ बेत्येवं गुणस्था-नकत्रये संज्ञी पञ्चेन्द्रियोऽपि लभ्यते, तस्य च यथोक्ता आहारकद्विकेन आहारककाययोगाहार-कमिश्रकाययोगलक्षणेन उन्ताः -रहिताखयोदश योगाः सम्भवन्ति । यत् पुनराहारकद्विकं तत् बतुर्दशपूर्विण एव । यदभ्यधायि —

ओहारदुरां जायइ चउदसपुश्चिस्स (पक्क्सं० गा० १२) इति ।

न च मिथ्यादृष्टिसासादनायतानां चतुर्दशपूर्वाधिगमसम्भव इति । तथा 'अपूर्वपद्यके' अपूर्व-करणानिवृत्तिचादरसूक्ष्मसम्परायोपशान्तमोहश्वीणमोहरूक्षणे नच योगा भवन्ति । तथथा— चतुर्विधो मनोयोगः ४ चतुर्विधो बाम्योगः ४ औदारिककाययोगः १ इति, न शेषाः, अत्यन्तिव-गुद्धतया तेषां वैक्रियाद्यारकद्विकारम्भासम्भवात् , तत्र स्थितानां च सभावत एव श्रेण्यारोहाभावात् ।

१ न सम्यविमध्यादृष्टिः कालं करोति ॥ २ आहारकद्विकं जामसे चतुर्वश्रपृर्विणः ॥

श्रीदारिकमिश्रमपर्याप्तावस्थायाम्, कार्मणं त्वपान्तरारूगतौ। यद्वा उमे अपि केविलसमुद्धातावस्थान्याम्, ततस्ते अप्यत्र गुणस्थानकपञ्चके न सम्भवत इति। तथा त एव पूर्वोक्ता नव योगाः सवै-कियाः सन्तो दश योगाः 'मिश्रे' सम्यग्मिथ्यादृष्टिगुणस्थानके भवन्ति। तथाहि—चतुर्विधमनो-योगचतुर्विधवाग्योगौदारिकवैकियरुक्षणा दश योगा मिश्रे भवन्ति, न शेषाः। तद्यथा—आहा-रकद्विकस्याऽसम्भवः पूर्विधिगमासम्भवादेव, कार्मणशरीरं त्वपान्तरारुगतौ सम्भवति, अस्य च मरणासम्भवनाऽपान्तरारुगत्यसम्भवस्ततस्याप्यसम्भवः। अत एवौदारिकवैकियमिश्रे अपि न सम्भवतः, तयोरपर्याप्तावस्थाभावित्वात्।

ननु मा भूद् देवनारकसम्बन्धि वैक्रियमिश्रम्, यत् पुनर्मनुष्यितरक्षां सम्यग्मिध्यादृशां वैक्रि-यलिब्धमतां वैक्रियकरणसम्भवेन तदारम्भकाले वैक्रियमिश्रं भवति तत् कसाद् नाभ्युपग-म्यते ? उच्यते—तेषां वैक्रियकरणासम्भवादन्यतो वा यतः कुतिश्चित् कारणात् पूर्वाचार्येर्नाभ्युप-गम्यते तन्न सम्यगवगच्छामः, तथाविधसम्प्रदायाभावात्, एतच प्रागेवोक्तमिति । तथा त एव पूर्वोक्ता नव योगाः 'सर्वेक्रियद्विकाः' वैक्रियवैक्रियमिश्रसिहताः सन्त एकाद्य 'देशे' देशविरते भवन्ति, अम्बद्धस्येव वैक्रियलिब्धमतो देशविरतस्य वैक्रियारम्भसम्भवादिति ॥ ४६ ॥

### साहारदुग पमत्ते, ते विउवाहारमीस विणु इयरे। कम्मुरलदुगंताइममणवयण सजोगि न अजोगी॥ ४७॥

पूर्वोक्ता एवैकादश योगाश्चतुर्विधमनोयोगचतुर्विधवाग्योगीदारिकवैक्तियद्विकलक्षणाः 'साहार-कद्विकाः' आहारकाहारकिमिश्रसिहताः सन्तस्त्रयोदश योगाः प्रमत्ते भवन्ति । औदारिकिमिश्रकार्मणकाययोगाभावस्तु पूर्वोक्तयुक्तेरेवावसेय इति । त एव पूर्वोक्तास्त्रयोदश योगा वैक्तियमिश्राहारकिमिश्रं विना एकादश 'इतरस्मिन्' अप्रमत्तगुणस्थानके भवन्ति । तथाहि—चतुर्विधमनोयोग-चतुर्विधवाग्योगौदारिकवैकियाहारकलक्षणा एकादश योगा अप्रमत्ते । यतु वैक्तियसिश्रमाहारकिमिश्रं च तत्र सम्भवति, तद् वैक्तियस्याहारकर्य च प्रारम्भकाले भवति, तदानीं च लब्ध्युपजीवनादिनौत्यु-क्यभावतः प्रमादभावः सम्भवति । तथौदारिकिमिश्रमपर्याप्तावस्थायाम् , कार्मणं त्वपान्तरालगती । यद्वा उमे अपि केवलिसमुद्धातावस्थायाम् , ततस्ते अप्यत्र गुणस्थानके न सम्भवत इति । तथा कार्मणम् 'औदारिकद्विकम्' औदारिकौदारिकिमिश्रलक्षणम् अन्त्यादिममनसी सत्यासत्यामृषद्भषे मनोयोगौ अन्त्यादिमवचने सत्यासत्यामृषलक्षणौ वाग्योगौ चेति सप्त योगाः सयोगिकेविलनो भवन्ति, कार्मणौदारिकिमिश्रे तु समुद्धातावस्थायामिति । 'न' नैव पश्चदशयोगमध्यादेकेनापि योन्गिन युक्तः 'अयोगी' अयोगिकेवली भवति, योगाभावनिबन्धनत्वादयोगित्वावस्थाया इति ॥४॥।

उक्ता गुणस्थानकेषु योगाः । अधुनैतेष्वेवोपयोगानभिषातुकाम आह—

## तिअनाण दुदंसाइमदुगे अजह देसि नाणदंसतिगं। ते मीसि मीस समणा, जयाइ केवलिदुगंतदुगे॥ ४८॥

'आदिमद्विके' मिथ्यादृष्टिसाखादनरुक्षणप्रथमद्वितीयगुणस्थानकद्वय इत्यर्थः । "तिअनाण दुदंस" ति त्रयाणामज्ञानानां समाहारस्यज्ञानं मत्यज्ञानश्चताज्ञानविभन्नज्ञानरूपं, दर्शनं दर्शो

१ °कमिश्रवे° क0 ग0 घ0 ॥ २ °मादिका° क0 ग0 घ0 क0 ॥

द्वयोर्दर्शयोः समाहारो द्विदर्श-चक्षर्दर्शनाचक्षर्दर्शनरूपमित्येते पञ्चोपयोगा मिध्यादृष्टिसासादन-योर्भवन्ति, न शेषाः, सम्यक्तवविरत्यभावात् । तथा 'अयते' अविरतसम्यग्दृष्टी 'देशे' देशवि-रते षञ्जपयोगा भवन्ति । तथाहि — ''नाणदंसतिगं'' ति त्रिकशब्दस्य प्रत्येकमिसम्बन्धाद् ज्ञानत्रिकं मतिज्ञानश्रुतज्ञानाविधज्ञानरूपं दर्शत्रिकं चश्चर्दर्शनाचश्चर्दर्शनाविधदर्शनलक्षणमिति, न दोषाः, सर्वविरत्यभावात् । 'ते' पूर्वोक्ता ज्ञानत्रिकदर्शनत्रिकरूपाः षद्भपयोगाः 'मिश्रे' सम्य-ग्मिथ्यादृष्टिगुणस्थानके 'मिश्राः' अज्ञानसहिता द्रष्टव्याः, तस्योभयदृष्टिपातित्वात् ; केवळं कदा-चित् सम्यक्तवबाहुल्यतो ज्ञानबाहुल्यम् , कदाचिश्व मिथ्यात्वबाहुल्यतोऽज्ञानबाहुल्यम् , समकक्ष-तायां तूभयांशसमतेति । असिश्च गुणस्थानके यद् अवधिदर्शनमुक्तं तत् सैद्धान्तिकमतापेक्षया द्रष्टव्यमित्युक्तं प्राक् । "समणा जयाइ" ति "यमं उपरमे" यमनं यतं सर्वसावद्यविरतं तद विद्यते यस्य स यतः-''अम्रादिभ्यः'' (सि॰ ७-२-४६) इत्यप्रत्ययः प्रमत्तगुणस्थानकवर्ती साधः, यत आदिर्येषां गुणस्थानकानां तानि यतादीनि-प्रमत्ताप्रमत्तापूर्वकरणानिवृत्तिबादरसूक्ष्म-सम्परायोपशान्तमोहक्षीणमोहरुक्षणानि सप्त गुणस्थानकानि तेषु पूर्वोक्ता ज्ञानत्रिकदर्शनत्रि-काख्याः षड्जपयोगाः ''समण'' ति मनःपर्यायज्ञानसहिताः सप्त भवन्तीति, न शेषाः, मिथ्यात्व-पातिकर्मक्षयाभावात् । 'केवरुद्विकं' केवलज्ञानकेवलदर्शनरुक्षणोपयोगद्वयरूपम् 'अन्तद्विके' सयोगिकेवल्ययोगिकेवलिलक्षणचरमगुणस्थानकद्वये भवति, न रोषा दश ज्ञानदर्शनलक्षणाः, तद्-च्छेदेनैव केवलज्ञानकेवलदर्शनोत्पत्तेः, "नेद्रम्मि उ छाउमत्थिए नाणे" (आ० नि० गा० ५३९) इति वचनात् ॥ ४८ ॥ तदेवमभिहिता गुणस्थानकेषूपयोगाः । साम्प्रतं यदिह प्रकरणे सूत्राभि-मतमपि कार्मग्रन्थिकाभिप्रायानुसरणतो नाधिकृतं तद्दरीयनाह-

## सासणभावे नाणं, विउव्बगाहारगे उरलमिस्सं। नेगिंदिसु सासाणो, नेहाहिगयं सुयमयं पि॥ ४९॥

'सासादनभावे' सास्तादनसम्यग्दृष्टित्वे सति ज्ञानं भवति नाज्ञानमिति 'श्रुतमतमिष' सिद्धा-न्तसम्मतमिष, तथाहि—

<sup>3</sup>बेइंदिया णं भंते ! किं नाणी अज्ञाणी ! गोयमा ! नाणी वि अञ्चाणी वि । जे नाणी ते नियमा दुनाणी, आभिणिबोहियनाणी सुयनाणी । जे अञ्चाणी ते वि नियमा दुअञ्चाणी, तं जहा—महअञ्चाणी सुयअञ्चाणी । ( भ० २० ८ उ० २ पत्र ३४३-२ )

इत्यादिस्त्रे द्वीन्द्रियादीनां ज्ञानित्वमभिहितं तच साखादनापेक्षयेव, न शेषसम्यक्त्वापेक्षया, असम्भवात् । उक्तं च प्रज्ञापनाटीकायाम्—

<sup>8</sup>बेइंदियस्स दो नाणा कहं रूब्मंति ? भण्णइ—सासायणं पडुच तस्सापज्जत्तवस्स दो नाणा रूब्मंति ( ) इति ।

१ °त् कस्याचित् सम्य कि का का का का । २ नष्टे तु छाद्यस्थिके ज्ञाने ॥ ३ हीन्द्रिया भद्नत ! कि ज्ञानिनोऽज्ञानिनोः ? गौतम ! ज्ञानिनोऽप्यज्ञानिनोऽपि । ये ज्ञानिनस्ते नियमाद्विज्ञानिनः, आभिनिबोधिकज्ञानिनः श्रुतज्ञानिनः । येऽज्ञानिनस्तेऽपि नियमाद् यज्ञानिनः, तद्यया—मत्यज्ञानिनः श्रुताज्ञानिनः ॥ ४ द्वीन्दिन्यस्य दे ज्ञाने कथं कभ्येते ।।

ततः सासादनभावेऽपि ज्ञानं सूत्रसम्मतमेव । तचेत्वं स्वसम्मतमपि नेह प्रकरणेऽधिकृतम् , किन्त्वज्ञानमेव, कर्मप्रन्थाभिपायस्यानुसरणात् । तदभिप्रायश्चायम् सासादनस्य मिथ्यात्वाभिषुस-तया तत्सम्यक्तस्य मळीमसत्वेन तन्निवन्थनस्य ज्ञानस्यापि मळीमसत्वादज्ञानस्थतेति ।

तथा सूत्रे वैकिये आहारके चारभ्यमाणे तेन प्रारभ्यमाणेन सहौदारिकस्यापि सिश्रीभवनाद् औदारिकमिश्रमुक्तमिति । तथा चाह प्रज्ञापनाटीकाकारः—

यदा पुनरौदारिकशरीरी वैक्रियलिक्सिसम्पन्नो मनुष्यः पश्चेन्द्रियतिर्यम्योनिको वा पर्याप्तवा-दरवायुकायिको वा वैक्रियं करोति तदौदारिकशरीरयोग एव वर्तमानः प्रदेशान् विक्षिप्य वैक्रियशरीरयोग्यान् पुद्रलानादाय यावद् वैक्रियशरीरपर्याप्त्या पर्याप्तिं न गच्छति तावद् वैक्रियेण मिश्रता, व्यपदेशश्च औदारिकस्य प्रभानत्वात् (पद १६ पत्र ३१९-१)।

एवमाहारकेणापि सह मिश्रता द्रष्टव्या, आहारयति चैतेनैवेति तस्यैव व्यपदेश इति । परि-त्यागकाले वैकियस्पाहारकस्य च यथाकमं वैकियमिश्रमाहारकमिश्रं च । उक्तं च श्रीप्रज्ञापना-टीकायाम्—

[यदा] आहारकशरीरी मूत्वा कृतकार्यः पुनरप्यौदारिकं गृह्णति तदाऽऽहारकस्य प्रधानत्वा-दौदारिकप्रदेशं प्रति व्यापाराभावात्र परित्यजति यावत् सर्वथैवाहारकं तावदौदारिकेण मिश्रतेति आहारकमिश्रशरीरकायप्रयोग इति ।

तचैवं वैक्रियाहारकारम्भकाले औदारिकमिश्रं स्त्रेऽभिहितमपि नेह प्रकरणेऽधिकृतं कार्मग्रन्थिकः, गुणविशेषप्रत्ययसमुत्थल्लिधविशेषकारणतया प्रारम्भकाले परित्यागकाले च वैक्रियस्याहारकस्य च प्राधान्यविवक्षणेन वैक्रियमिश्रस्याऽऽहारकमिश्रस्य चैवाभिधानात्, तदभिप्रायस्य
चेहानुसरणात्। तथा नैकेन्द्रियेषु "सासाणो" ति भावप्रधानोऽयं निर्देशः, सासादनभावः
स्त्रे मतः, अन्यथा द्वीन्द्रियादीनामिवैकेन्द्रियाणामपि ज्ञानित्वमुच्येत, न चोच्यते, किं तु
विशेषतः प्रतिषिध्यते। तथाहि—

ऐगिदिया णं मंते! किं नाणी अन्नाणी ? गोयमा! नो नाणी नियमा अन्नाणी ( भ० श० ८ उ० २ पत्र ३४५-२ ) इति ।

स चेत्थं सासादनभावप्रतिषेधः सूत्रे मतोऽपि केनचित् कारणेन कार्मप्रिन्थिकैर्नाभ्युपगम्यत इतीहापि प्रकरणे नाधिकियते, तदिभपायस्थैवेह पायोऽनुसरणादिति । "नेहाहिगयं सुयमयं पि" इत्येतद् विभक्तिपरिणामेन प्रतिपदं सम्बन्धनीयम्, तथैव सम्बन्धितिमिति ॥ ४९ ॥

अधुना गुणस्थानकेप्वेव हेश्या अभिधित्सुराह—

## छसु सन्वा तेउतिगं, इगि छसु सुका अजोगि अक्षेसा। वंधस्स मिच्छअविरइकसायजोग ति चउ हेऊ॥ ५०॥

'षद्यु' मिथ्यादृष्टिसासादनिमश्चाविरतदेशिवरतप्रमत्तलक्षणेषु गुणस्थानकेषु 'सर्वाः' षडिप कृष्णनीलकापोततेजःपद्मशुक्कलेक्या मवन्ति । ''तेजितिगं इगि'' ति 'एकस्मिन्' अपमत्तगुणस्थानके 'तेजिक्षकं' तेजःपद्मशुक्कलेक्यात्रयं भवति, न पुनराद्यं लेक्यात्रयमित्यर्थाक्कव्यस् । 'षद्सु'

९ एकेन्द्रिया भदन्त ! किं क्रानिनोऽज्ञानिनः १ गीतम ! नो क्रानिमो नियमाद्शानिमः ॥

अपूर्वकरणानिवृत्तिबाव्रस्यूक्ष्मसम्परायोपशान्तमोहश्रीणमोहसयोगिकेविलक्षणेषु गुणस्थानकेषु शुक्रलेश्या भवति न शेषाः पद्म । 'अयोगिनः' अयोगिकेविलनः 'अलेश्याः' अपगतलेश्याः । इह लेश्यानां प्रत्येकमसञ्जयानि लोकाकाशप्रदेशप्रमाणानि अध्यवसायस्थानानि, ततो मन्दाध्यव-सायस्थानापेश्वया शुक्रलेश्यादीनामपि मिध्यादृष्ठादौ, कृष्णलेश्यादीनामपि प्रमत्तगुणस्थानकेऽपि सम्मवो न विरुध्यत इति ॥

तदेवमुक्ता गुणस्थानकेषु लैक्याः । सम्प्रति बन्धहेतवो वक्तुमवसरप्राप्ताः, ते च मूरूमेदतश्च-स्वार उत्तरमेदतश्च सप्तपश्चाशत् , तानुमयश्चाऽपि प्रचिकटिमेषुराह—"बंधस्स मिच्छ" इत्यादि, 'बन्धस्य' ज्ञानावरणादिकर्मबन्धस्य मूर्ङहेतवश्चत्वारः 'इति' अमुना प्रकारेण भवन्ति । केन प्रकारेण १ इत्याह—'मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगाः' तत्र मिथ्यात्वं—विपरीतावबोधस्वभावम् , अविरतिः—सावद्ययोगेभ्यो निवृत्त्यभावः, कषाययोगाः—प्रामिक्रपितशब्दार्थाः ।

नन्वन्यत्र प्रमादोऽपि बन्धहेतुरभिषीयते, यदवादि-

मिध्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः । (तत्त्वा० अ० ८ सू० १) इति स कथमिह नोक्तः ? उच्यते—मद्यविषयरूपस्य तस्याविरतावेवान्तर्भावो विवक्षितः । कषायाश्च पृथगेवोक्ताः, वैक्रियारम्भादिसम्भवी तु योगब्रहणेनैव गृहीत इत्यदोष इति ॥ ५०॥ उक्ताश्चत्वारो मूलहेतवः । इदानीमुत्तरमेदान् प्रचिकटियषुः प्रथमं मिध्यात्वस्याविरतेश्चोतरमेदानाह—

## अभिगहियमणभिगहियाऽऽभिनिवेसिय संसहयमणाभोगं। पण मिच्छ बार अविरह, मणकरणानियमु छजियबहो॥ ५१॥

अभिग्रहेण-इदमेव दर्शनं शोभनं नान्यद् इत्येवंरूपेण कुदर्शनविषयेण निर्वृत्तमाभिग्रहिकम्, यद्वशाद् बोटिकादिकुदर्शनानामन्यतमं गृह्णाति । तद्विपरीतमनाभिग्रहिकम्, यद्वशात् सर्वाण्यपि दर्शनानि शोभनानीत्येवसीषन्माध्यस्यमुपजायते । 'आभिनिवेशिकं' यद् अभिनिवेशोन निर्वृत्तम्, यमा गोष्ट्रामाहिलादीनाम् । 'सांशयिकं' यत् संशयेन निर्वृत्तम्, यद्वशाद् भगवदर्हदुपदिष्टेष्वपि जीवाजीवादितत्त्वेषु संशय उपजायते, यथा—न जाने किमिदं भगवदुक्तं धर्मात्तिकायादि सत्यम् श उतान्यथा श इति । 'अनाभोगं' यद् अनाभोगेन निर्वृत्तम्, तश्चकेन्द्रियादीनामिति । ''पण मिच्छ'' ति पद्ममकारं मिथ्यात्वं भवतीति । द्वादशमकाराऽविरतिः, कथम् श इत्याह—मनः—सान्तं, करणानि—इन्द्रियाणि पञ्च तेषां सत्यविषये प्रवर्तमानानामनियमः—अनियम्रणम्, तथा पण्णां—पृष्टियपेकोवाय्यक्तस्यतित्रसम्बद्धाणां जीवानां वधः—हिसेति ॥ ५१॥

व्यविद्याः मिथ्यासाविरत्युत्तरबन्धहेतवः । सम्पति कषाययोगोत्तरबन्धहेतूनाह— नव स्रोल कसाधा पनर जोग इय उत्तरा उ सगयका । इगचउपणतिषुणेसुं, चउतिषुश्गपवजो वंघो ॥ ५२ ॥

सीवेदपुरुषेदनपुंतकवेदहास्वरत्यरितशोकमयजुगुष्तारूपा नव नोकषायाः, ते च कषायसह-चरितत्वाद् उपचारेणेह कषाया इत्युक्ताः । 'बोडश कषायाः' अनन्तानुबन्धिकोधादयः । नोकषा-यक्षणयस्य, च सविसारं सोपङ्क्रमीनिपाकटीकार्यः निरूपितमिति जत एवावधार्योयम् । 'पञ्चदश योगाः' अत्रैव न्याख्यातस्वरूपाः । 'इति' अमुना प्रदर्शितप्रकारेण पञ्चद्वादशपञ्चविश-तिपञ्चदशस्थ्रणेन सप्तपञ्चाशत् पुनरुत्तरमेदा बन्धस्य भवन्तीति ॥

प्रदार्शिता बन्धस्य मूलहेतवश्चत्वार उत्तरे समुपञ्चाशत्सद्याः । अधुना बन्धस्य मूलहेतुन् गुण-स्थानकेषु चिन्तयन्नाह—''इगचउपणतिगुणेसुं'' इत्यादि । इहैवं पदघटना—'एकस्मिन्' मिथ्या-दृष्टिलक्षणे गुणस्थानके चत्वारः-मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगलक्षणाः प्रत्ययाः-हेतवो यस्य स चतुःप्रत्ययो बन्धो भवति । अयमर्थः — मिध्यात्वादिभिश्चतुर्भिः प्रत्ययैर्मिध्यादृष्टिगुणस्थानकवर्ती जन्तुर्ज्ञानावरणादिकर्म ब्रधाति । तथा 'चतुर्षु' गुणस्थानकेषु साखादनमिश्राविरतदेशविरतरुक्ष-णेषु त्रयः-मिथ्यात्वविवर्जिता अविरतिकषाययोगलक्षणाः प्रत्यया यस्य स त्रिप्रत्ययो बन्धो भवतीति । अयमर्थः — साखादनादयश्चत्वारो मिध्यात्वोदयाभावात् तद्वर्जैक्षिभिः प्रत्ययैः कर्म बधन्ति । देशविरतगुणस्थानके यद्यपि देशतः स्थुलप्राणातिपातविषया विरतिरस्ति तथापि साऽल्पत्वादु नेह विवक्षिता, विरतिशब्देन इह सर्वविरतेरेव विवक्षितत्वादिति । तथा 'पश्चसु' गुणस्थानकेषु प्रमत्ताप्रमत्तापूर्वकरणानिवृत्तिबादरसूक्ष्मसम्परायलक्षणेषु द्वी प्रत्ययौ-कषाययोगा-भिल्यो यस्य स द्विप्रत्ययो बन्धो भवति । इदमुक्तं भवति — मिथ्यात्वाविरतिप्रत्ययद्वयस्य एते-ष्वभावात शेषेण कषाययोगप्रत्ययद्वयेनाऽमी प्रमतादयः कर्म बधन्तीति । तथा 'त्रिपु' उपशा-न्तमोहक्षीणमोहसयोगिकेवलिरुक्षणेषु गुणस्थानकेषु एक एव मिध्यात्वाविरतिकषायाभावावृ योगलक्षणः प्रत्ययो यस्य स एकप्रत्ययो भवति । अयोगिकेवली भगवान् सर्वथाऽप्यवन्धक इति ॥ ५२ ॥ भाविता मूलबन्धहेतवो गुणस्थानकेषु । सम्प्रत्येतानेव मूलबन्धहेतून् विनेयवर्गानु-महार्थमत्तरप्रकृतीराश्रित्य चिन्तयन्नाह-

#### चउमिच्छमिच्छअविरइपचइया सायसोलपणतीसा । जोग विणु तिपचइयाऽऽहारगजिणवज्ञ सेसाओ ॥ ५३॥

पत्ययशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् चतुःप्रत्ययिका सात्रहक्षणा प्रकृतिः । मिध्यात्वप्रत्ययिकाः पेष्ठहर प्रकृतयः । निध्यात्वाविरतिप्रत्ययिकाः पश्चित्रंशत् प्रकृतयः । योगं विना 'त्रिप्रत्ययिकाः' मिध्यात्वाविरतिकषायप्रत्ययिका आहारकद्विकिजनवर्जाः शेषाः प्रकृतयः इति गाधाक्षरार्थः । भावार्थः पुनरयम् सात्रहक्षणा प्रकृतिश्चत्वारः प्रत्यया मिध्यात्वाविरतिकषाययोगा यस्याः सा चतुःप्रत्ययिका, "अतोऽनेकस्वराद्" (सि० ७-२-६) इतीकप्रत्ययः, मिध्यात्वादिभिश्चतुर्भिरिष प्रत्ययः सातं बध्यत इत्यर्थः । तथाहि सातं मिध्याद्वष्टे बध्यत इति मिध्यात्वप्रत्ययम् , शेषा अप्यविरत्यादयस्यः प्रत्ययाः सन्ति, केवलं मिध्यात्वस्य एवेह प्राधान्येन विवक्षितस्यत्वत् ते तदन्तर्गतत्वेनेव विवक्षितः, एवमुत्तरत्रापि । तदेव मिध्यात्वस्य एवेह प्राधान्येन विवक्षितस्यत्वत् ते तदन्तर्गतत्वेनेव विवक्षितः, एवमुत्तरत्रापि । तदेव मिध्यात्वाभावेऽप्यविरतिमत्ययम् । तदेव कषाययोगवत्य प्रमत्तादिषु सूक्ष्मसम्परायावसानेषु कथ्यत इति कषायप्रत्ययम् , योगप्रत्ययस्तु पूर्ववत् तदन्तर्गतो विवक्ष्यते । तदेवोपशान्तादिषु केवल्योगवत्य मिथ्यात्वाविरतिकषायाभावेऽपि बध्यत इति योगप्रत्ययमिति । एवं सात्रस्थणा प्रकृतिश्चतुःप्रत्ययिका । तथा मिध्यात्वप्रत्ययिकाः षोडश प्रकृतयः । इह यासां कर्मस्तवे "गत्रत्यित् ३ जाइ ४ श्वावरच ४ हुंडा १ऽऽयव १ छिन्ह १ नपु १ मिच्छं १ । मोछंतो"

(गा० ४) इति गाथावयवेन नारकत्रिकादिषोडशंपकृतीनां मिथ्यादष्टावन्त उक्तस्ता मिथ्यात्व-प्रत्ययाः भवन्तीत्यर्थः । तद्भावे वध्यन्ते तद्भावे तृतस्त्र सास्वादनादिषु न वध्यन्त इत्यन्ययन्य-तिरेकाभ्यां मिथ्यात्वमेवासां प्रधानं कारणम् , शेषप्रत्ययत्रयं तु गौणमिति । तथा मिथ्यात्वाविर-तिप्रत्ययिकाः पश्चित्रंशत् पकृतयः, तथाहि—''सासणि तिरि ३ थीण ३ दुहग ३ तिगं॥ अण ४ मज्झागिइ ४ संवयणचे ४ नि १ उज्जोय १ कुखगइ १ त्थि १ ति।" (कर्मस्त० गा० ४-५) इति सुत्रावयवेन तिर्यक्त्रिकप्रभृतिपञ्चविंशतिपक्वतीनां साखादने बन्धव्यवच्छेद उक्तः, तथा--- "वहर १ नरतिय ३ वियकसाया ४ । उरलदुगंतो २" (कर्मस्त० गा० ६) इति सूत्रावयवेन वज्जर्षभनाराचादीनां दशानां प्रकृतीनां देशविरते वन्धव्यवच्छेद उक्तः, एवं च पञ्चविंशतेर्दशानां च मीलने पञ्चत्रिंशत् पकृतयो मिध्यात्वाविरतिपत्ययिका एताः, शेषप्रत्ययद्वयं तु गौणम्, तद्भावेऽप्युत्तरत्र तद्भन्धाभावादिति भावः । भणितशेषा आहारकद्विकतीर्थकरनामवर्जाः सर्वा अपि प्रकृतयो योगवर्जित्रप्रत्ययिका भवन्ति, मिथ्यादृष्टाविरतेषु सकायेषु च सर्वेषु सूक्ष्म-सम्परायावसानेषु यथासम्भवं बध्यन्त इति मिध्यात्वाविरतिकषायलक्षणप्रत्ययत्रयनिवन्धना भव-न्तीत्यर्थः । उपशान्तमोहादिषु केवलयोगवत्य योगसद्भावेऽप्येतासां बन्धो नास्तीति योगप्रत्ययव-जनम् . अन्वयव्यतिरेकसमिषगम्यत्वात् कार्यकारणभावस्येति हृदयम् । आहारकशरीराहारकाक्रोपा-क्ररुक्षणाहारकद्विकतीर्थकरनाम्नोस्तु प्रत्ययः ''सैम्मचगुणनिमित्तं, तित्थयरं संजमेण आहारं।'' ( बृहच्छत० गा० ४५ ) इति वचनात् संयमः सम्यक्त्वं चामिहित इतीह तद्वर्जनमिति ॥ ५३ ॥ उक्तं प्रासिक्तम् । इदानीमुत्तरबन्धभेदान् गुणस्थानकेषु चिन्तयन्नाह—

## पणपन्न पन्न तियछहिय चत्त गुणचत्त छचउदुगवीसा। सोलस दस नव नव सत्त हेउणो न उ अजोगिम्मि॥ ५४॥

मिध्यादृष्टी पञ्चपञ्चाशत् बन्धहेतवः १। सासादने पञ्चाशत् बन्धहेतवः २। चत्तशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् ज्यधिकचत्वारिशदित्यर्थः, बन्धहेतवो मिश्रगुणस्थानके ३। षडिधिकचत्वारिशद् बन्धहेतवोऽविरितगुणस्थानके ४। एकोनचत्वारिशद् बन्धहेतवो देशिवरतगुणस्थानके ५। विशितशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् षड्विंशतिर्बन्धहेतवः प्रमत्तगुणस्थाने ६। चतुर्विशतिर्बन्धहेत-बोऽप्रमत्तगुणस्थानके ७। द्वाविंशतिर्बन्धहेतवः प्रमत्तगुणस्थानके ७। द्वाविंशतिर्बन्धहेतवोऽपूर्वकरणे ८। षोडश बन्धहेतबोऽनिवृत्तिबादरे ९। दश बन्धहेतवः सूक्ष्मसम्पराये १०। नव बन्धहेतव उपशान्तमोहे ११। नव बन्धहेतवः क्षीणमोहे १२। सप्त बन्धहेतवः सयोगिकेविलगुणस्थाने १३। 'न तु' नैवायोगिन्येकोऽपि बन्धहेतुरस्ति, बन्धामावादेवेति ॥ ५४॥ अथामूनेव बन्धहेतुन् भावयन्नाह—

# पणपन्न मिच्छि हारगवुग्ण सासाणि पन्न मिच्छ विणा। मिस्सवुगकम्मअण विणु तिचल मीसे अह छचला॥ ५५॥

मिथ्यादृष्टी आहारकाहारकमिश्रलक्षणद्विकोनाः पञ्चपञ्चाशद् बन्धहेतवो भवन्ति, आहारक-द्विकवर्जनं तु "संयमवतां तदुदयो नान्यस्य" इति वचनात् । सास्वादने मिथ्यात्वपञ्चकेन विना पञ्चाशद् बन्धहेतवो भवन्ति, पूर्वोक्तायाः पञ्चपञ्चाशतो मिथ्यात्वपञ्चकेऽपनीते पञ्चाशद् बन्धहे-

<sup>े</sup> १ सम्यक्तगुणनिमित्तं तीर्थकरे संयमेनाहारकम् ॥

तवः सासादने द्रष्टन्याः । सिश्रे त्रिचलारिशद् बन्धहेतवो भवन्ति, कथम् ! इत्याह—'मिश्रद्विकम्' औदारिकमिश्रवैक्रियमिश्रलक्षणं ''कम्म'' त्ति कार्मणशरीरं ''अण'' त्ति अनन्तानुबनिधनस्तैर्विना । इयमत्र भावना—''न सम्ममिच्छो कुणइ कारुं'' इति वचनात् सम्यमिध्याहहेः
परलोकगमनाभावाद् औदारिकमिश्रवैक्रियमिश्रद्विकं कार्मणं च न सम्भवति, अनन्तानुबन्ध्युदयस्य चास्य निधिद्धत्वाद् अनन्तानुबन्धिचतुष्टयं च नास्ति, अत एतेषु सप्तसु पूर्वोक्तायाः पञ्चाशतोऽपनीतेषु शेषास्त्रिचत्वारिशद् बन्धहेतवो मिश्रे भवन्ति । 'अथ' अनन्तरं षद्चत्वारिशद्
बन्धहेतवो भवन्ति ॥ ५५ ॥

# सदुमिस्सकम्म अजए, अविरइकम्मुरलमीसबिकसाए। मुत्तु गुणचत्त देसे, छवीस साहारदु पमत्ते॥ ५६॥

क ? इत्याह—'अयते' अविरते, कथम् ? इत्याह—''सदुमिस्सकम्म'' ति द्वयोर्मिश्रयोः समाहारो द्विमिश्रम्, द्विमिश्रं च कार्मणं च द्विमिश्रकार्मणम्, सह द्विमिश्रकार्मणेन वर्तते या त्रिचत्वारिंशत् । इयमत्र भावना—अविरतसम्यम्हष्टेः परलोकगमनसम्भवात् पूर्वापनीतमीदारिक-मिश्रवैक्रियमिश्रलक्षणं द्विकं कार्मणं च पूर्वोक्तायां त्रिचत्वारिंशति पुनः प्रक्षिप्यते ततोऽविरते षद्-चत्वारिंशद् बन्धहेतवो भवन्ति । तथा 'देशे' देशविरते एकोनचत्वारिंशद् बन्धहेतवो भवन्ति, कथम् ? इत्याह—अविरतिः—त्रसासंयमक्षपा कार्मणम् औदारिकमिश्रं द्वितीयकषायान्—अपनत्यास्यानावरणान् मुक्त्वा शेषा एकोनचत्वारिंशदिति । अत्रायमाश्रयः—विग्रहगतावपर्याप्तकाव-स्थायां च देशविरतेरभावात् कार्मणौदारिकमिश्रद्वयं न सम्भवति, त्रसासंयमाद् विरतत्वात् त्रसाविरतिनं जाघटीति ।

ननु त्रसासंयमात् सङ्कल्पजाद् एवासौ विरतो न त्वारम्भजादिष तत् कथमसौ त्रसाविरितः सर्वाऽप्यपनीयते ?, सत्यम्, किन्तु गृहिणामशक्यपिरहारत्वेन सत्यप्यारम्भजा त्रसाविरितर्न विव-धितत्यदोषः । एतच बृहच्छतकषृहच्यूणिमनुस्त्य िवस्तिमिति न स्वमनीिषका परिभावनीया । तथाऽमत्यास्यानावरणोदयस्याऽस्य निषद्धत्वाद् इत्यमत्यास्यानावरणचतुष्टयं न घटां प्राञ्चति । तत एते सप्त पूर्वोक्तायाः पद्चत्वारिंशतोऽपनीयन्ते तत एकोनचत्वारिंशद् बन्धहेतवः शेषा देश-विरते भवन्ति । तथा षड्विंशतिर्वन्धहेतवः प्रमत्ते भवन्ति । "साहारदु" ति सह आहारिक्रकेन—आहारकामिश्रव्क्षणेन वर्तत इति साहारकद्विका ॥ ५६ ॥

## अविरइ इगार तिकसायबज्ज अपमित मीसदुगरहिया। चउवीस अपुरुवे पुण, दुवीस अविउव्वियाहारा॥ ५७॥

त्रसाविरतेर्देशविरतेऽपनयनात् शेषा एकादशाविरतय इह गृह्यन्ते, तृतीयाः कषाधास्त्रिक-षायाः—प्रत्याख्यानावरणासत्वर्जाः—तद्विरहिता साहारकद्विका च सैव एकोनचत्वारिशत् षड्विंश-तिर्भवति । इदमत्र हृद्यम्—प्रमत्तगुणस्थान एकादशधा अविरतिः प्रत्याख्यानावरणचतुष्टयं च न सम्भवति, आहारकद्विकं च सम्भवति, ततः पूर्वोक्ताया एकोनचत्वारिशतः पश्चदशकेऽप-नीते द्विके च तत्र प्रक्षिते षड्विंशतिर्वन्धहेतवः ममते मवन्तीति । तथा अप्रमत्तस्य रूक्व्यनुपजी-वनेनाऽऽहारकिमश्रवैकियमिश्ररुक्षणिमश्रद्विकरहिता सैव षड्विंशतिश्चतुर्विंशतिर्वन्धहेतवोऽप्रमत्ते भवन्ति । 'अपूर्वे' अपूर्वकरणे पुनः सैव चतुर्विशतिर्वेकियाहारकरहिता द्वाविंशतिर्वन्यहेतवो भवन्तीति ॥ ५७ ॥

अछहास सोल बायरि, सुहुमे दस वेयसंजलणित विणा। खीणुवसंति अलोभा, सजोगि पुव्वुक्त सग जोगा॥ ५८॥

एते च पूर्वोक्ता द्वाविंशतिर्बन्धहेतवः 'अछहासाः' हास्यरत्यरिक्षोकभयजुगुप्सालक्षणहास्यषद्करिहताः घोडश बन्धहेतवः ''बायरि'' ति अनिवृत्तिबादरसम्परायगुणस्थानके भवन्ति, हास्यादिषद्कर्यापूर्वकरणगुणस्थानक एव व्यवच्छित्रत्वादिति भावः । तथा त एव घोडश त्रिकशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धाद् वेदित्रकं—स्वीपुंनपुंसकलक्षणं सञ्चवलनित्रकं—सञ्चवलनकोधमानमायाह्रपं
तेन विना दश बन्धहेतवः सूक्ष्मसम्पराये भवन्ति, वेदत्रयस्य सञ्चवलनकोधमानमायात्रिकस्य
चानिवृत्तिबादरसम्परायगुणस्थानक एव व्यवच्छित्रत्वात् । त एव दश 'अलोभाः' लोभरहिताः
सन्तो नव बन्धहेतवः क्षीणमोहे उपशान्तमोहे च भवन्ति, मनोयोगचतुष्कवाग्योगचतुष्कौदारिककाययोगलक्षणा नव बन्धहेतव उपशान्तमोहे क्षीणमोहे च प्राप्यन्ते, न तु लोभः, तस्य सूक्ष्मसम्पराय एव व्यवच्छित्रत्वात् । सयोगिकेविलिनि पूर्वोक्ताः सप्त योगाः, तथाहि—औदारिकमौदारिकमिश्रं कार्मणं प्रथमान्तिमौ मनोयोगौ प्रथमान्तिमौ वाग्योगौ चेति । तत्रौदारिकं
सयोग्यवस्थायाम् औदारिकमिश्रकार्मणकाययोगौ समुद्धातावस्थायामेव वेदितव्यौ ।

मिश्रीदारिकयोक्ता, सप्तमषष्ठद्वितीयेषु ॥ (प्रश्नम० का० २७६)

कार्मणशरीरयोगी, चतुर्थके पश्चमे तृतीये च। (प्रश्नम० का० २७७) इति । प्रथमान्तिममनोयोगी भगवतोऽनुत्तरसुरादिभिर्मनसा प्रष्टस्य मनसैव देशनात्, प्रथमान्तिमवान्योगी तु देशनादिकाले । अयोगिकेवलिनि न कश्चिद् बन्धहेतुः, योगस्यापि व्यवच्छिकत्वात् ॥ ५८ ॥ उक्ता गुणस्थानकेषु बन्धहेतवः । सम्प्रति गुणस्थानकेष्वेव बन्धं निरूपसभाह—

### अपमत्तंता सत्तद्व मीसअप्पृत्वबायरा सत्त । बंधइ छ स्सुहमो एगमुवरिमाऽबंधगाऽजोगी ॥ ५९ ॥

मिश्यादृष्टिप्रमृतयोऽप्रमत्तान्ताः सप्ताष्टो वा कर्माणि बद्गन्ति, आयुर्बन्धकालेऽष्टो रोवकालं तु सप्त । "मीसअप्युबबायरा" इति मिश्रापूर्वकरणानिवृत्तिबादराः सप्तेव बद्गन्ति, तेषामायुर्बन्धा-भावात् । तत्र मिश्रस्य तथास्वाभाव्याद् इतरयोः पुनरतिविशुद्धत्वाद् आयुर्बन्धस्य च घोलनाप-रिणामनिबन्धनत्वात् । "छ स्युद्धमु" त्ति सूक्ष्मसम्परायो मोहनीयायुर्वजीनि षद् कर्माणि बद्गाति, मोहनीयबन्धस्य बादरकषायोदयनिमित्तत्वात् , तस्य च तदभावात् , आयुर्बन्धाभावस्त्वतिविशुद्ध-त्वादवसेयः । "एगमुवरिम" ति 'एकं' सातदेवनीयं कर्म 'उपरितनाः' सूक्ष्मसम्परायाद् उप-रिष्टाद्वर्तिन उपशान्तमोहश्रीणमोहसयोगिकेविलनो बध्नन्ति, न शेषकर्माणि, तद्धन्यहेतुत्वामा-वात् । 'अबन्धकः' सर्वकर्मप्रखबन्धरिहतः 'अयोगी' चरमगुणस्थानकवर्ती, सर्वबन्धहेतुत्वा-भावादिति ॥ ५९ ॥ उक्ता गुणस्थानकेषु बन्धस्थानयोजना । साम्प्रतं गुणस्थानकेष्वेवोदयसत्ता-स्थानयोजनां निरूपयन्नाह—

## आसुहुमं संतुदए, अह वि मोह विणु सत्त सीणिम्म । चड चरिमदुगे अह उ, संते उवसंति सत्तुदए॥ ६०॥

सूक्ष्मसम्परायगुणस्थानकमभिन्याप्य सत्तायामुद्रये चाष्टाविष कर्मप्रकृतयो भवन्ति । अयमर्थः—मिथ्यादृष्टिगुणस्थानकमारभ्य सूक्ष्मसम्परायं यावत् सत्तायामुद्रये चाष्टाविष कर्माणि
प्राप्यन्ते । मोहं विना' मोहनीयं वर्जयित्वा सप्त कर्मप्रकृतयो भवन्ति 'क्षीणे' क्षीणमोहगुणस्थानके, सत्तायामुद्रये च मोहनीयस्य क्षीणत्वात् । "चउ चरिमदुगे" ति 'चरमद्भिके' सयोग्ययोगिकेवलिगुणस्थानद्वये सत्तायामुद्रये च चतस्रोऽघातिकर्मप्रकृतयो भवन्ति, तत्र घातिकर्मचतुष्ट्रयस्य क्षीणत्वात् । "अह उ संते उवसंति सत्तुद्रए" ति तुशब्दस्य व्यवहितसम्बन्धाद्
उपशान्तमोहगुणस्थानके पुनरष्टाविष कर्मप्रकृतयः सत्तायां प्राप्यन्ते, सप्तोद्रये मोहनीयोदयाभावादिति भावः ॥ ६०॥

उक्ता सत्तोदयस्थानयोजना । साम्प्रतमुदीरणास्थानानि गुणस्थानकेषु निरूपयिषुराह— उइरंति पमत्तंता, सगद्व मीसद्व वेयआउ विणा । छग अपमत्ताइ तओ, छ पंच सुद्वमो पणुवसंतो ॥ ६१ ॥

मिथ्यादृष्टिमभृतयः प्रमत्तान्ता यावद् अद्याप्यनुभृयमानमनायुराविलिकाहोषं न भवति तावत् सर्वेऽप्यमी निरन्तरमृष्टाविष कर्माण्युदीरयन्ति । आविलिकावहोषे पुनरनुभृयमाने भवायुषि सप्तेव, आविलिकावहोषस्य कर्मण उदीरणाया अभावात्, तथास्वाभाव्यात् । "मीसृष्ट" ति सम्यग्मिथ्यादृष्टिः पुनरृष्टावेव कर्माण्युदीरयित्, न तु कदाचनापि सप्त, सम्यग्मिथ्यादृष्टिगुणस्थानके वर्तमानस्य सत्त आयुष् आविलिकावहोष्यायावात् । स ह्यन्तर्गुहृतीवहोषायुष्क एव तद्भावं परित्यज्य सम्यक्त्वं मिथ्यात्वं वा नियमात् प्रतिपद्यत इति । 'अप्रमत्ताद्यस्त्रयः' अप्रमत्ताप्वकरणानिवृत्तिवादरलक्षणा 'वेद्यायुर्विना' वेदनीयायुषी अन्तरेण पद् कर्माणि उदीरयन्ति, तेषामितिविच्युद्धतया वेदनीयायुषोरुद्दिरणायोग्याध्यवसायस्थानाभावात् । "छ पंच सुहुमो" ति [ 'सूक्ष्मः' सूक्ष्मसम्परायः पद् पञ्च वा कर्माण्युदीरयिति । तत्र षद् अनन्तरोक्तानि, तानि च तावद् उदीर्यिति यावद् मोहनीयमाविलिकावहोषं न भवति । आविलिकावहोषे च मोहनीय तस्याप्युदीरणाया अभावात् होषाणि पञ्च कर्माण्युदीरयिति । "पणुवसंतु" ति उपञ्चान्तमोहः पञ्च कर्माण्युदीरयित न वेदनीयायुर्गोहनीयकर्माणि, तत्र वेदनीयायुषोः कारणं प्रागेवोक्तम्, मोहनीयं तृद्याभावाद् नोदीर्यते, "वेद्यमानमेवोदीर्यते" इति वचनादिति ॥ ६१ ॥

पण दो म्नीण वु जोगी णुदीरगु अजोगि थेव उवसंता। संखगुण स्त्रीण सुहुमा, नियद्विअप्पुत्व सम अहिया॥ ६२॥

क्षीणमोहोऽनन्तरोक्तानि पश्च कर्माण्युदीरयति । तानि च तावद् उदीरयति यावद् ज्ञानाव-रणदर्शनावरणान्तरायाण्याविककाप्रविष्टानि न भवन्ति, आविक्षकाप्रविष्टेषु तु तेषु तेषामप्युदी-रणाया अभावात् । द्वे एव नामगोत्रव्यक्षणे कर्मणी उदीरयति । "दु जोगि" ति 'द्वे' कर्मणी नामगोत्राख्ये योगा नाम-मनोवाकायरूपा विद्यन्ते यस्य स योगी-सयोगिकेवली उदीरयति, न शेषाणि । घातिकर्मचतुष्ट्यं तु मूलत एव क्षीणमिति न तस्योदीरणासम्भवः, वेदनीयायुषो- स्तूदीरणा पूर्वोक्तकारणादेव न भवति । ''णुदीरग् अजोगि'' त्ति अयोगिकेवली न कस्यापि कर्मण उदीरकः, योगसञ्यपेक्षत्वाद् उदीरणायाः, तस्य च योगाभावादिति ॥

उक्ता गुणस्थानकेषुदीरणास्थानयोजना । सम्प्रति गुणस्थानकेष्वेव वर्तमानानां जन्तुनामरूप-त्वबहुत्वमाह—''थेव उवसंत'' ति स्तोकाः 'उपशान्ताः' उपशान्तमोहगुणस्थानवर्तिनो जीवाः, यतस्ते प्रतिपद्यमानका उत्कर्षतोऽपि चतुःपञ्चाशत्यमाणा एव प्राप्यन्त इति । तेभ्यः सकाशात् क्षीणमोहाः सञ्चेयगुणाः, यतस्ते प्रतिपद्यमानका एकस्मिन् समयेऽष्टोत्तरशतप्रमाणा अपि रुभ्यन्ते । एतचोत्कृष्टपदापेक्षयोक्तम् अन्यथा कदाचिद् विपर्ययोऽपि द्रष्टव्यः--स्तोकाः क्षीणमोहाः, बहुबस्तु तेम्य उपशान्तमोहाः । तथा तेभ्यः क्षीणमोहेभ्यः सकाशात् सक्ष्मसम्परायानिवृत्तिबा-दरापूर्वकरणा विशेषाधिकाः । खस्थाने पुनरेते चिन्त्यमान।स्रयोऽपि 'समाः' तुल्या इति ॥ ६२ ॥

जोगि अपमत्त इयरे, संखगुणा देससासणामीसा। अविरय अजोगिमिच्छा, असंख चउरो दुवे णंता ॥ ६३॥

तेभ्यः सूक्ष्मादिभ्यः सयोगिकेवलिनः सङ्क्ष्णातगुणाः, तेषां कोटीपृथक्त्वेन रुभ्यमानत्वात् । तेभ्योऽप्रमत्ताः सङ्क्षेयगुणाः, कोटीसहस्रप्टथक्त्वेन पाप्यमाणत्वात् । तेभ्यः "इयरे" ति अप-मत्तप्रतियोगिनः प्रमत्ताः सङ्क्षेयगुणाः । प्रमादभावो हि बहूनां बहुकालं च लभ्यते विपर्ययेण त्वप्रमाद इति न यथोक्तसङ्ख्याव्याघातः । ''देस'' इत्यादि देशविरतसाखादनमिश्राविरतस्थणा-श्चत्वारो यथोत्तरमसङ्ख्येयगुणाः । अयोगिमिथ्यादृष्टिरुक्षणी च द्वी यथोत्तरमनन्तगुणी । तत्र प्रमत्तेभ्यो देशविरता असङ्क्षेयगुणाः, तिरश्चामप्यसङ्क्ष्यातानां देशविरतिभावात् । सास्वादनास्तु कदाचित् सर्वथैव न भवन्ति, यदा भवन्ति तदा जघन्येनैको द्वौ वा, उत्कर्षतस्तु देशविरते-भ्योऽप्यसक्क्षेयगुणाः । तेभ्योऽपि मिश्रा असक्क्षेयगुणाः, साखादनाद्धाय। उत्कर्षतोऽपि षडाव-लिकामात्रतया स्तोकत्वात् , मिश्राद्धायाः पुनरन्तर्मुद्धर्तप्रमाणतया प्रभृतत्वात् । तेभ्योऽप्यसञ्चे-यगुणा अविरतसम्यन्दृष्टयः, तेषां गतिचतुष्टयेऽपि प्रभृततया सर्वकालसम्भवात् । तेभ्योऽप्ययो-गिकेवलिनो भवस्थाभवस्थभेदभिन्ना अनन्तगुणाः, सिद्धानामनन्तत्वात् । तेभ्योऽप्यनन्तगुणा मिथ्यादृष्टयः, साधारणवनस्पतीनां सिद्धेभ्योऽप्यनन्तगुणत्वात् तेषां च मिथ्यादृष्टित्वादिति ॥ ६३॥

तदेवमभिहितं गुणस्थानवर्तिनां जीवानामल्पबहुत्वम् । इदानीं "नामय जिणं जियमगगण"

(गा० १) इत्यादि द्वारगाथासूचितं भावद्वारं व्याचिख्यासुराह—

## उवसमन्वयमीसोदयपरिणामा दु नव ठार इगबीसा। तियभेय सम्निवाइय सम्मं चरणं पढम भावे ॥ ६४ ॥

इह किल षड् भावा भवन्ति । विशिष्टहेतुभिः खतो वा जीवानां तत्तद्रूपतया भवनानि भवन्त्येभिरुपशमादिभिः पर्यायैरिति वा भावाः । किंनामानः पुनस्ते ? इत्याह—"उवसमस्वय-मीसोदय'' इत्यादि । अत्र सूचकत्वात् सूत्रस्यैवं प्रयोगः, "उवसम" ति औपशमिको मावः. "स्वय" ति क्षायिको मावः, "मीस" ति क्षायोपशमिको भावः, "उदय" ति औदयिको भावः, ''परिणाम'' ति पारिणामिको भावः । तत्रोपशमनमुपशमः-विपाकप्रदेशरूपतया द्विति-धरमाप्युवयस्य विष्कम्भणं स एव तेन वा निर्वृत्त औपशमिकः । क्षयः-कर्मणोऽत्यन्तोच्छेटः स एव तेन वा निर्वृत्तः क्षायिकः । क्षयश्च समुदीर्णस्थाभावः उपशमश्च अनुदीर्णस्य विष्किष्मिन्तोदयस्यं ताभ्यां निर्वृत्तः क्षायोपशमिकः । उदयः शुभाशुभ्रमकृतीनां विपाकतोऽनुभवनं स एव तेन वा निर्वृत्तः औदयिकः । परि समन्ताद् नमनं जीवानामजीवानां च जीवस्वादिस्य पानुभवनं प्रति प्रद्वीभवनं परिणामः स एव तेन वा निर्वृत्तः पारिणामिकः । एतेषामेव यथान् सङ्क्षयं भेदानाह "दु नव टार इगवीसा तिय भेय" ति द्वी भेदावौपशमिकस्य १ नव भेदाः क्षायिकस्य २ अष्टादश भेदाः क्षायोपशमिकस्य ३ एकविंशतिर्भेदा औदयिकस्य ४ त्रयो मेदाः पारिणामिकस्य ५ । "संनिवाइय" ति सम् इति संहतस्यतया नि इति नियतं पतनं नमन् नमेकत्र वर्तनं सित्तपातः, कोऽर्थः १ एपामेव द्यादिसंयोगप्रकारस्तेन निर्वृतः सान्निपातिकः, अयं च पष्टो भावः ६ । अथ "यथोदेशं निर्देशः" इति न्यायात् औपशमिकादिभावानां द्यादीन् मेदान् प्रचिक्टियपुराह "सम्मं चरणं पढम भावे" ति इह यथासक्ष्यं दर्शनमोहनीयचारित्रमोहनीयकर्मोपशमभृतं सम्यक्तं चरणं च 'प्रथमे' आधे 'भावे' औपशमिकरक्षणे भवतीति शेषः । इति निरूपितौ द्वौ मेदावौपशमिकभावस्य ॥ ६४ ॥

## बीए केवलजुयलं, सम्मं दाणाइलद्धि पण चरणं। तइए सेसुवओगा, पण लद्धी सम्म विरहदुगं॥ ६५॥

'द्वितीये' क्षायिके भावे नव भेदा भवन्ति । तथाहि—'केवलयुगलं' केवलज्ञानं केवलदर्शनम् । तत्र केवलज्ञानावरणक्षयभृतत्वेन क्षायिकं केवलज्ञानं १ केवलदर्शनावरणक्षयसम्भूतं क्षायिकं केवलदर्शनं २ दर्शनमोहनीयक्षयसमुत्यं क्षायिकं सम्यक्तं ३ 'दानादिरूक्ययः पश्च' दानलाभभोगोपभोगवीयलक्षणा दानादिरूपपञ्चमकारान्तरायक्षयोद्धताः क्षायिक्यः ८ चारित्रमोहनीयक्षयसम्भूतं च क्षायिकं चरणं यथाल्यातसंज्ञितमित्यर्थः ९ । तथा 'तृतीये' क्षायोपश्चिनकभावेऽष्टादश भेदा भवन्ति । तथ्या—'शेषोपयोगाः' केवलज्ञानकेवलदर्शनव्यतिरिक्ता मितज्ञानश्चतज्ञानाविष्णानमनःपर्यवज्ञानरूपज्ञानचतुष्टयमत्यज्ञानश्चताज्ञानविभक्षज्ञानरूपज्ञानिकचक्षुर्दर्शनावश्चदर्शनलक्षणदर्शनिकस्वरूपा दशोपयोगाः १० ''पण लद्धि' ति पदैकदेशे पदसमुदायोपचाराद् दानलामभोगोपभोगवीर्यलक्षणा लब्धयः पञ्च ५ ''सम्म'' ति सम्यक्तं १ 'विरतिद्विकं' देशविरतिसर्वविरतिलक्षणम् २ इत्येतेऽष्टादश मेदाः क्षायोपशमिके भवन्ति । तत्र चत्वारि ज्ञानानि त्रीण्यज्ञानानि ज्ञानावरणीयकर्मक्षयोपशमसम्भूतत्वेन, त्रीणि दर्शनानि दर्शनावरणक्षयोपशमोज्ञुतत्वेन, दानादिपञ्चलक्षयः पञ्चविधान्तरायकर्मक्षयोपशमजन्यत्वेन क्षा-योपशमिकभावान्तर्वर्तिन्य इति ।

ननु दानादिल्ण्ययः पूर्वं क्षायिकभाववर्तिन्य उक्ताः, इह तु क्षायोपशमिक्य इति कथं न विरोधः ! नैतदेवम्, अभिप्रायापरिज्ञानात् । इह दानादिल्ण्ययो द्विविधा भवन्ति—अन्तराय-कर्मणः क्षयसम्भविन्यः क्षयोपशमसम्भविन्यश्च । तत्र च याः क्षायिक्यः पूर्वमुक्तास्ताः क्षयसम्मृतत्वेन केवलिन एव, याः पुनरिह क्षायोपशमिकान्तर्गता उच्यन्ते ताः क्षयोपशमसम्भृताद्यन्तः सस्यानामेव । सम्यक्तवसर्वविरती अपि क्षायोपशमिके अत्र माद्ये, ते च यथासद्यमं दर्शनमोह-नीयचारित्रमोहनीयक्षयोपशमोद्भवत्वेन प्रस्तुतभाव एव वर्तेते इति भावः । देशविरतिरप्यम-

स्यास्यानावरणक्षयोपशमजल्वेन क्षायोपशमिकमावे वर्तत एवेति ॥ ६५ ॥ अञ्चाणमसिद्धसासंजमलेसाकसायगहवेया ।

मिच्छं तुरिए भव्याभव्यसजियसपरिणामे ॥ ६६॥

अज्ञानम् १ असिद्धत्वम् २ असंयमः ३ लेक्याः—कृष्णनीलकापोततेजः पद्मशुक्कलेक्या मेदात षद् ९ कषायाः – कोधमानमायालो माल्याश्चत्वारः १३ गतिः — तरकतिर्यच्यानुष्यप्तरगति मेदाचानुर्धाः १७ वेदाः — स्त्रीपुंनपुंसकाल्यास्त्रयः २० मिध्यात्वम् २१ इत्येते एकविंशति मेदाः 'तुर्ये' चतुर्थे औदयिके मावे भवन्तीत्यक्षरार्थः । भावार्थः पुनरयम् — इहासद्ध्यवसायात्मकं सज्ज्ञानमप्यज्ञानं तच मिध्यात्वोदयजमेव । यद्भ्यधायि —

जैह दुवयणमवयणं, कुच्छिय सीलं असीलमसईए।

भन्नइ तह नाणं पि हु, मिच्छिद्दिष्टिस्स अन्नाणं ॥ (विशेषा० गा० ५२०)

असिद्धत्वमि सिद्धत्वाभावरूपमष्टमकारकर्मोदयजमेव । असंयमः अविरत्तवं तदप्यम्त्याख्यानावरणोदयाद् जायते । लेश्यास्तु येषां मते कषायनिष्यन्दो लेश्याः तन्मतेन कषायमी-हनीयोदयजत्वाद् औदयिक्यः, यन्मतेन तु योगपरिणामो लेश्याः तदिभिष्रायेण योगत्रयजनक-कर्मोदयप्रभवाः, येषां त्वष्टकर्मपरिणामो लेश्यास्तन्मतेन संसारित्वासिद्धत्ववद् अष्टप्रकारकर्मोदयज्ञा इति । कषायाः कोधमानमायालोभरूपा मोहनीयकर्मोदयादेव भवन्ति । इह गतयः नातिनामकर्मोदयादेव नारकत्वतिर्यक्त्यमनुजत्वदेवत्वलक्षणपर्याया जायन्त इति । वेदाः स्त्रीपुं-नपुंसकाख्या नोकषायमोहनीयोदयादेव जायमानाः स्पष्टमौदियका एवेति । मिथ्यात्वमि अतन्त्वश्रद्धानरूपं मिथ्यात्वमोहनीयोदयजमेव इस्यौदियकं प्रतीतिमिति ।

ननु निद्रापश्चकसातादिवेदनीयहास्यरत्यरतिप्रभृतयः प्रभूततरभावा अन्येऽपि कर्मोदयजन्याः सन्ति तत् किमित्येतावन्त एवैते निर्विष्टाः , सत्यम् , उपलक्षणत्वादन्येऽपि द्रष्टव्याः , केवलं पूर्व-शास्त्रेषु पाय एतावन्त एव निर्विष्टा दृश्यन्त इत्यत्राप्येतावन्त एवासाभिः प्रदर्शिताः । तथा भन्यत्वम् १ अभव्यत्वं २ जीवत्वम् ३ इत्येते त्रयो भेदाः पारिणामिके भावे भवन्ति । तदेवं द्विमेद औपशमिको भावः २ नवमेदः क्षायिकः ९ अष्टादशमेदः क्षायोपशमिकः १८ एकविंश-तिमेद औदयिकः २१ त्रिमेदः पारिणामिकः ३ । सर्वेऽपि भावपश्चकमेदास्त्रिपश्चाशदिति ॥६६॥

प्रस्तितं सप्रमेदं भावपञ्चकम् । अधुना सानिपातिकास्यपष्टभावमेदप्रस्तपणायोपक्रम्यते—
तत्र च यद्यप्योपशिमकादिभावानां पञ्चानामपि द्विकादिसंयोगभक्ताः षड्विंशतिर्भवन्ति, तद्यथा—
औपशमिक १ क्षायिक २ क्षायोपशमिक ३ औदियक ४ पारिणामिक ५ इति भावपञ्चकं
पट्टकादावालिस्यते ततो दश द्विकसंयोगा अक्षसंचारणया लभ्यन्ते, दशैव त्रिकसंयोगाः, पञ्च
चतुष्कसंयोगाः, एकः पञ्चकसंयोग इति । तथापि षडेव संयोगा जीवेष्वविरुद्धाः सम्भवन्ति ।
शेषास्तु विंशतिः संयोगभन्नाः प्रस्तपणामात्रभावित्वेनाऽसम्भविन एव, अतः सम्भविषद्भेदद्वारेण गत्याबाश्रिता यावन्तः सानिपातिकभावभेदाः सम्भवन्ति यावन्तश्च न सम्भवन्ति तदेतत्
प्रस्त्यकाह—

<sup>े</sup> १ यथा दुवैचनमवजनं कुत्सितं शीलमशीलमसत्याः । भण्यते तथा ज्ञानमपि खलु मिथ्यादप्टेरज्ञानम् ॥

## चउ चउगईसु मीसगपरिणामुदएहिँ चउ सम्बह्एहि । उवसमजुएहिँ वा चउ, केविल परिणामुदयस्त्रहरु ॥ ६७ ॥

चत्वारो भङ्गाश्चतसृषु गतिषु चिन्त्यमानास भवन्ति । कैः कृत्वा ! इत्याह—सिश्रकपारिणा-मिकोद्यिकैर्भावैर्व्यावर्णितस्वभावैः। इयमत्र भावना —गतिचतुष्ट्यद्वारेण चिन्त्यमानः क्षायोपश-मिकपारिणामिकौदयिकलक्षण एकोऽप्ययं त्रिकसंयोगरूपः सान्निपातिको भावश्चतुर्घा भवति । तथाहि - क्षायोपशमिकानीन्द्रियाणि, पारिणामिकं जीवत्वादि, औदियिकी नरकगितः इत्येको नरकगत्याश्रितस्त्रिकसंयोगः । एवं तिर्यन्यन्यदेवगत्यभिरूपेन त्रयो भन्नका अन्येऽपि वाच्या इति । एवं चतुर्विधां गतिं प्रतीत्य त्रिकसंयोगेन चत्वारो भेदा निरूपिताः । सम्प्रति चतुःसंयोगेन चतुरो मेदानाह-"चउ सखइएहिं" ति चत्वारो मेदा भवन्ति । कैः ! इत्याह-सह क्षायि-केण वर्तन्ते ये क्षायोपशमिकपारिणामिकौदयिकरुक्षणा भावास्ते सक्षायिकास्तैः सक्षायिकैः । अयमर्थः --- गतिचतुष्टयद्वारेण चिन्त्यमानः क्षायोपशमिकपारिणामिकौदयिकक्षायिकलक्षण एकोऽ-प्ययं चतुष्कसंयोगरूपः सान्निपातिको भावश्चतुर्घा भवति । तद्यथा अयोपशमिकानीन्द्रियाणि. पारिणामिकं जीवत्वादि, औदयिकी नरकगतिः, क्षायिकं सम्यक्त्वमित्येको नरकगत्याश्रितश्चत-प्कसंयोगः । एवं तिर्यस्मनुप्यदेवगत्यभिलापेन त्रयो भक्का अन्येऽपि वाच्या इति । एवं चत-र्विधां गतिं प्रतित्यैकप्रकारेण चतुष्कसंयोगेन चत्वारो भेदा निरूपिताः । अधुना प्रकारान्तरेण चतुष्कसंयोग एव चतुरो भेदानाह—''उवसमजुएहिं वा चउ'' ति वाशब्दोऽथवाशब्दार्थः. अथवा क्षायिकभावाभावे औपशमिकेन पदर्शितस्वरूपेण भावेन युतै:-किलेतैः प्वक्तिः क्षायो-पशमिकपारिणामिकौदयिकरेव निष्पन्नस्य सानिपातिकभावस्य गतिचतुष्कं प्रतीत्य 'चत्वारः' चतुःसङ्ग्या मेदा भवन्तीति शेषः । तद्यथा — क्षायोपशमिकानीन्द्रियाणि, पारिणामिकं जीवत्वम् . ओदियकी नरकगतिः, औपशमिकं सम्यक्त्वमित्येको नरकगत्याश्रितश्चतुष्कसंयोगः । एवं तिर्यभानप्यदेवगत्यभिलापेन त्रयो भन्ना अन्येऽपि वाच्याः । तदेवमभिहिता गतिचत्रष्ट्यमाश्चि-त्यैकेन त्रिकसंयोगेन द्वाभ्यां चतुष्कसंयोगाभ्यां द्वादश विकल्पाः । सम्प्रति शुद्धसंयोगत्रयस्व-रूपं रोषभेदत्रयं निरूपियपुराह—"केविल परिणामुदयखहए" ति 'केवली' केवलज्ञानी पारिणामिकौदयिकक्षायिके सानिपातिकमेदे त्रिकसंयोगरूपे वर्तते. यतस्तस्य पारिणामिकं जीवत्वादि औदयिकी मनुजगतिः क्षायिकाणि ज्ञानदर्शनचारित्रादीनि । तदेवमेकस्निकसंयोगः केवलिष सम्भवतीति ॥ ६७ ॥

#### स्वयपरिणामे सिद्धा, नराण पणजोगुवसमसेढीए। इय पनर सन्निवाइयभेया वीसं असंभविणो॥ ६८॥

'सिद्धाः' निर्देग्धसकलकर्मेन्धनाः क्षायिकपारिणामिके साम्निपातिकमेदे द्विकसंयोगरूपे वर्तन्ते । तथाहि—सिद्धानां क्षायिकं ज्ञानदर्शनादि, पारिणामिकं जीवत्वमिति द्विकसंयोगो भवति । 'नराणां' मनुष्याणां पञ्चकसंयोगः साम्निपातिकमेद उपशमश्रेण्यामेव प्राप्यते, यतो यः क्षायिकसम्यन्दष्टिर्मनुष्य उपशमश्रेणीं प्रतिपद्यते तस्यापशमिकं चारित्रं क्षायिकं सम्बन्दं क्षायोपशमिकानीन्द्रियाणि कौदयिकी मनुजगितः पारिणामिकं जीवत्वं भव्यत्वं चेति । 'इति'

व्यमुना पूर्वेदर्शितप्रकारेण गत्यादिषु संयोगषद्कि विन्तनस्रमणेन परस्परिविरोधामावेन सम्मिवनः पश्चदश सानिपातिकमेदाः षष्ठमावविकस्पाः प्ररूपिता इति शेषः । "वीसं असंमिवणो" वि विश्वतिसङ्गाः संयोगा असम्भविनः, प्ररूपणामात्रभावित्वेन न जीवेषु तेषां सम्भवोऽस्तीति ।

ननु पिंदुशितिमेदाः पाक् पदिशिताः, इह तु पश्चदशानां विश्वतेश्च मीलने पश्चित्रशासस्या मेदाः पामुबन्तीति कथं न विरोधः ?, अत्रोच्यते ननु विसारणशीलो देवानांपियः, यतोऽनन्तरमेन् बोदितं गत्यादिद्वारेणैव ते चिन्त्यमानाः पश्चदश्च भवन्ति, मौला द्यादिसंयोगास्तु षडेव । तथाहि एको द्विकसंयोगः, द्वौ द्वौ त्रिकचतुष्कसंयोगौ, एकः पश्चकसंयोग इति पण्णां विश्वत्या मीलने पिंदुशितिसश्चमेवोपजायत इति नात्र कश्चन विरोध इति ॥ ६८ ॥

अभिहिताः सप्रमेदा जीवानामीपशमिकादयो भावाः। साम्प्रतमेतानेव कर्मविषये चिन्तयन्नाह— मोहेव समो मीसो, चउघाइसु अट्ठकम्मसु य सेसा। धम्माइ पारिणामियभावे खंघा उदहए वि ॥ ६९॥

'मोहे एव' षष्ठीससम्योर्थं प्रत्यमेदाद्, यथा वृक्षे शासा वृक्षस्य शासा, मोहनीयस्यैव कर्मणः 'शमः' उपशमोऽनुद्यावस्था भसाच्छन्नामेरिव न तु समस्तानां कर्मणाम् । ''मीसो चउघाइसु'' ति 'मिश्रः' क्षयोपशमः, तत्र क्षयः—उदयावस्थस्यात्यन्तामावस्तेन सहोपशमः—अनुद्यावस्था दरवि-ध्यातविद्वत् क्षयोपशमः, 'चतुर्षु' चतुःसक्क्षेषु 'धातिषु' ज्ञानादिगुणधातकेषु कर्मस्वित्युत्तरोक्त-मत्रापि सम्बन्धनीयम्, ततो ज्ञानावरणदर्शनावरणमोहनीयान्तरायलक्षणानां घातिकर्मणामेव स्थापशमो भवति न त्वधातिकर्मणामिति । 'अष्टकर्मसु' ज्ञानावरणाद्यन्तरायावसानेषु 'चः' पुनर्शे अष्टकर्मसु पुनः 'शेषाः' औदियकक्षायिकपारिणामिकभावा भवन्ति । तत्रोदयः—विपाकानुमवन्तम्, क्षयः—अत्यन्ताभावः, परिणामः—तेन तेन रूपेण परिणमनमित्यक्षरार्थः । भावार्थस्त्वयम्—मोहनीयकर्मणः पञ्चापि भावाः प्राप्यन्ते । मोहनीयवर्जितज्ञानावरणदर्शनावरणान्तरायलक्षणानां तु त्रयाणां घातिकर्मणामुदयक्षयक्षयक्षयोपशमपरिणामस्वभावाश्चत्वार एव भावा भवन्ति न पुनरुपश्चाः । शेषाणां वेदनीयायुर्नामगोत्रसक्षणाणं चतुर्णामप्यधातिकर्मणामुदयक्षयपरिणामलक्षणास्वय एव भावा भवन्ति, न तु क्षयोपशमोपशमाविति ।

मितपादिता जीवेषु तदाश्रितकर्मसु च पञ्चापि भावाः । अधुना तान् अजीवेषु विभणिषुराह—''धम्माइ'' इत्यादि । इह पदैकदेशे पदसमुदायोपचाराद् धर्मास्तिकायः १ अधर्मास्तिकायः २ आकाशास्तिकायः ३ पुद्रलास्तिकायः ४ कालद्रव्यं ५ चेति परिमहः । तत्र धारयति—
गतिपरिणतजीवपुद्रलान् तत्सभावतायामवस्थापयतीति धर्मः, अस्तयश्चेह प्रदेशास्तेषां चीयत
इति कायः—सङ्घातोऽस्तिकायः, ततो धर्मश्चासावस्तिकायश्च धर्मास्तिकायः । तथा न धारयति—
गतिपरिणतानि जीवपुद्रलान् तत्स्वभावतायां नावस्थापयति स्थित्युपष्टम्भकत्वात् तस्येत्यधर्मः
शेषं पाम्वत् । आ—समन्तात् काशते—अवगाहदानतया प्रतिभासत इत्याकाशः, शेषं प्राक्वत् ।
पूरणगलनधर्माणः पुद्रलाः, प्रषोदरादित्वाद् इष्टरूपसिद्धिः, शेषं पूर्ववत् । तथा ''कलण् सञ्चाने''
कलनं कालः, कल्यते वा—परिच्लिखते वस्त्वनेनेति कालः, कलानां वा—समयादिरूपाणां समृहः
कालः । आह सामुहिके प्रत्यये नपुंसकलिक्षेन भवितन्यम्, यत्रा कापोतं मायूरे चेति, [तकः,]

बदाहुः श्रीहेमचन्द्रस्तरिपाद्गाः—उच्यते रूदिवशाद् लिक्स्य न नियमः। बदाह् पाक्रितिः— लिक्समशिष्यम् , लोकाश्रयत्वात् तस्वेति ।

ततः काल एव तत्तप्रपद्वणाद् द्रव्यं कालद्रव्यम् , तत्र च कालस्य वस्तुतः समयह्रपस्य निर्वि-भागत्वाद् न देशप्रदेशसम्भवः, अत एवात्रास्तिकायत्वाभावो वेदितव्यः ।

नन्वतीतानागतवर्तमानमेदेन कारुस्यापि त्रैविध्यमस्तीति किमिति नोक्तम् १, सत्यम् , अतीतानागतयोर्विनष्टानुत्यस्रत्वेनाऽविद्यमानत्वाद् वार्तमानिक एव समयह्रपः सद्रपः ।

यधेवं तर्हि पूर्वसमयनिरोधेनैवोत्तरसमयसद्भावेऽसङ्गातानां समयानां समुद्रयसमित्याधसम्भ-वादाविक्कादयः शास्त्रान्तरप्रतिपादिताः कालविशेषाः कथं सङ्गच्छन्ते १, सत्यम् , तत्त्वतो न सङ्गच्छन्त एव, केवलं न्यवहारार्थमेव कश्चिता इति ।

अथ केऽमी आवितकादयः कालविशेषाः ! इति विनेयजनप्रच्छायां तदनुमहाय समया-दारभ्य कालविशेषाः प्रतिपाद्यन्ते । तत्र समयस्तरूपमेवमनुयोगद्वारे प्रतिपाद्यते, तद्यथा—

'से कि तं समए ! समयस्य णं पढ़ावणं करिस्सामि—से जहानामए तुलागदारए सिया सम्णे बळवं जुगवं जुवाणे अप्यायंके विरमाहत्वे दढपाणिपायपासपिइंतरोत्त्परिणए तळजमळ-जुगळपरिचिनमबाह् चिम्महुगतुहणमुद्धियसमाहयमिचियगायकाप् छंघणपवणजवणवायामसमत्वे उरस्सवलसम्लागए छेप दक्ले पचेहे कुसले मेहावी निउणे निउणिसप्योवमए एगं महइं महसाडियं वा पहसाडियं वा गहाय सयराहं हत्वमित्तं श्रोसारिज्ञा, तत्थ चोयए पलवगं एवं वयासी—जेणं कालेणं तेणं तुलागदारएणं तीसे पडसाडियाए वा पहसाडियाए वा सयराहं हत्वमित्ते

९ अब कोऽसी समयः १ समयस्य प्ररूपणां करिष्यामि असी बधानामकः तुकागदारकः स्वात् तहणः बडवान् युगवान् युवा अल्पातद्यः स्थिदहस्तामो इदपाणिपादपार्श्वप्रशास्त्रोहपरिणतः तकयमक्रमुगळपदिवनि-मबाहः चमेष्टकाह्रपणमुष्टिकसमाहतनित्रितगात्रकायो लङ्कनप्लवनजवनव्यायामसमर्थं उरस्कवलसमन्यागतः छैकों दक्षः प्राप्तार्थः कुशलो भेचावी निपुणो निपुणकिल्पोपनत एका महती पटचाटिकां वा पहचाटिकां वा महीला शीघ्रं इस्तमात्रमपसारयेत् , तत्र चोदकः प्रज्ञापकनेवमचाबीत् चेन कालेव तेन तुक्तमदारकेन तस्याः पटकाटिकाया वा पहचाटिकाया वा श्रीप्रं इकायात्रं अपसारितं स समयो भवति है नायमर्थः समर्थः, कस्मात् ? यस्मात् सञ्चियानां तन्तुनां समुद्यसमितिसमागमेन पटबाटिका निष्पवते, उपरितने तन्ताविकने भाषस्त्रस्तन्तुर्न च्छियते, अन्यस्मिन् काले उपरितनस्तन्तुः छियते अन्यस्मिन् काले आषस्त्यः तन्तुरिछयते, तस्मादसी समयो न मवति । एवं वदन्तं प्रकापकं चौदक एवमवाबीत्-येन काकेन तेन तुकागदार्कण तस्याः पटचाटिकाया वा पहलाटिकाया वा उपरितनसान्तुविष्ठकः स समयः है न सवित, कस्यात् है यस्यात् सक्कोयानां पर्मणां समुद्रयसमितिसवागमेनैकलान्युनिष्यस्ते, उपरितने पर्मण्यक्ति आवस्त् पश्म न च्छियते, अन्यस्मिन् काले उपरितनं पश्म च्छियतेऽन्यस्मिन् काले आवस्यं पश्म च्छियते, तस्मात् स समयो न भवति । एवं वदन्तं प्रशापकं चोदक एवभवाधीत्-येन कालेन तेन तकामदारकेण तस्य तन्तोरुपरितमं पश्म च्छिनं स समयः ? न भवति, करमात् ? यस्मादनन्तानां सङ्घातानां समुदयसमितिसमागमेन एकं पश्म निष्यसते, उपरितने सङ्गातेऽविसङ्गादिते साधरसः सङ्गातौ न विसङ्गासते, अन्यस्मिन् काल उपरितनः सङ्गाती विसम्रास्यतेऽन्यस्मिन् काके आघस्यः सङ्गतो निसङ्गसाते, तत्सात् त समयो न मनति । मतोऽपि सूर्मतरः समयः प्रकृतः अमनायुवमन् । ॥ अस्तक्षेत्राणां समयानां समयवनावितिसमायमेन सैकाद्वाकविकेति प्रोकाते ॥

मोसारिए से समए भवर ! नो इणहे समहे, कवा ! जवा संस्थिताने संमुद्ध समुद्ध समुद्ध समिति-समागमेणं पहसाडिया निष्फजद, उवरिक्षयम्म तंतुम्म अव्विके हिष्टिके तंतु न किज्जद, अमिम काले उवरिक्ष तंतु किज्जद, तम्हा से समए न मवद । एवं वयंतं पत्रवगं चोयए एवं वयासी—जेणं कालेणं तेणं तुन्नागदारएणं तीने पढ-साडियाए वा उवरिक्षे तंतू किने से समए ! न भवद, कव्हा ! जव्हा संस्थि-जाणं पन्हाणं समुद्धसामिइसमागमेणं एगे तंतू निष्कज्जद, उवरिक्षे पन्दि किज्जद, तन्हा से समए न मवद । एवं वयंतं पत्रवगं चोयए एवं वयासी—जेणं कालेणं तेणं तुन्नागदारएणं तस्स तंतुस्स उवरिक्षे पन्दे किने से समए ! न भवद । एवं वयंतं पत्रवगं चोयए एवं वयासी—जेणं कालेणं तेणं तुन्नागदारएणं तस्स तंतुस्स उवरिक्षे पन्दे किने से समए ! न भवद, कव्हा ! जन्हा आणंताणं संघायाणं समुद्धसमिद्दसमागमेणं एगे पन्दे निष्फज्जद, उवरिक्षे संघाए अविसंघाइए हिहिक्षे संघाए न विसंघाइज्जद्द, अन्निम काले उवरिक्षे संघाए विसंघाइज्जद्द अन्निम काले हिहिक्षे संघाए विसंघाइज्जद्द, तन्हा से समए न भवद । इत्तो वि णं सुदुमतराए समए पन्नते समणाउत्तो ! १ (पत्र १७५-२)॥ असंविज्जाणं समयाणं समुद्धसमिद्दसमागमेणं सा एगा आविलिय ति पत्र १७५-२)॥

सक्क्षेया आवितका आनः, एक उच्छास इत्यर्थः ३ । ता एव सक्क्ष्मेया निःश्वासः ४ । द्वयो-रिप कालः प्राणुः ५ । सप्तिः प्राणुभिः स्तोकः ६ । सप्तिः स्तोकैर्लवः ७ । सप्तसप्तत्या क्ष्मानां मुद्दतः ८ । त्रिशता मुद्दतिरहोरात्रः ९ । तैः पश्चदशिमः पश्चः १० । ताम्यां द्वाम्यां सासः ११ । मासद्वयेन ऋतुः १२ । ऋतुत्रयमानमयनम् १३ । अयनद्वयेन संवत्सरः १४ । पश्च-भिस्तिर्युगम् १५ । विशस्या युगैर्वर्षशतम् १६ । तैर्वशिभिर्वर्षसहसम् १७ । तेषां शतेन वर्षक्क्षम् १८ । चतुरश्चीत्या च वर्षकृष्तेः पूर्वाकं भवति १९ । पूर्वाकं चतुरशीतिवर्षकृष्ठिगुणितं पूर्व भवति २०, तत्व सस्तिः कोटिकक्षाणि वर्षम्वाश्च कोटिसहस्राणि वर्षाणाम् । उक्तं च—

पुंचस्त य परिमाणं, समारें सन्छ होति कोडिस्न्याओ । छप्पनं च सहस्ता, बोधबा वासकोडीणं ॥ (जीवस॰ गा० ११३)

स्थापना—७०५६०००००००। इदमपि चतुरशीत्या रुक्षेगुणितं बुटिताकं भवति २१। एतदपि चतुरशीत्या रुक्षेगुणितं बुटितम् २२। एतदपि चतुरशीतिरुक्षेगुणितमटटाक्रम् २६। एतदपि चतुरशीत्या रुक्षेगुणितमटटाक्रम् २६। एतं सर्वत्र पूर्वेः पूर्वे राशिश्वतुरशीतिकक्षस्वरूपेण गुणकारेण गुणित उत्तरोत्तरराशिक्षपतां प्रतिपचत इति प्रतिपचन्यम् । तत्रश्च अववाकं २५ अववं २६ हुद्धकाकं २७ हुद्धकं २८ उत्पर्शकं २९ उत्पर्व ३० पद्माकं ३१ पद्मं ३२ निरुक्ताकं ३३ निरुक्तं ३४ अर्थनिपूराकं ३५ अर्थनिपूरं ३६ अयुताकं ३० अयुतं ३८ नयुन्ताकं ३९ नयुतं ४० प्रयुत्ताकं ४१ चूर्लिकाकं ४३ चूर्लिका ४४ शिर्वप्रहेतिकाकं ४५, एवमेते राश्वयश्वतुरशीतिकक्षस्वरूपेण गुणकारेण ययोत्तरं द्वहा द्वष्टन्यास्तावद् यावदिद्यमेव

१ °णं एमा प<sup>०</sup> अनुयोगद्वारे ॥ १-३ °ए भनइ? न म<sup>०</sup> अनुयोगद्वारे ॥ ४ पृष्टस च परिवार्ण सप्ततिः सञ्ज भवति कोटिकसाणाम् । वदपनाक्षच सङ्का ज्ञातस्या वर्षकोटीनाम् ॥

शीर्षप्रहेलिका नं चतुरशीतिलक्षेर्गुणितं शीर्षप्रहेलिका भवति ४६ । अस्याः स्वरूपमक्कतोऽिष दर्श्यते — ७५८२६३२५३०७३०१०२४११५७९७३५६९९७५६९६४०६२१८९६-६८४८०८०१८३२९६ अप्रे चत्वारिशं शून्यशतम् । तदेवं शीर्षप्रहेलिकायां सर्वाण्यमूनि चतुर्नवत्यधिकशतसङ्क्षान्यक्रस्थानानि भवन्ति । एतस्माच परतोऽिष सङ्क्षेयः कालोऽिस्त, स स्वनितशियनामसंन्यवहार्यत्वात् सर्पपोपमयाऽत्रैव वक्ष्यते । पल्योपमसागरोपमपुद्रलपरावर्तादिका-लखरूपं पुनः स्वोपङ्गशतकटीकायां सविस्तरमभिहितं तत एवावधारणीयम् ।

ततो धर्मास्तिकाय १ अधर्मास्तिकाय २ आकाशास्तिकाय ३ पुद्रलास्तिकाय ४ काल ५द्रव्याणि 'पारिणामिके' तेन तेन रूपेण परिणमनस्वभावे पर्यायविशेषे वर्तन्त इति शेषः ।
तथाहि—धर्माधर्माकाशास्तिकायानामनादिकालादारम्य जीवानां पुद्रलानां च गतिस्वित्यपष्टम्मावकाशदानपरिणामेन परिणतत्वादनादिपारिणामिकमाववर्तित्वम् । काल्रूपसमयस्याप्यपरापरसमयोत्पत्तियाऽऽविलकादिपारिणामपरिणतत्वादनादिपारिणामिकमाववर्तित्वमेव । याणुकादिस्कन्धानां सादिकालात् तेन तेन स्वभावेन परिणामात् सादिपारिणामिकत्वं मेवीदिस्कन्धानां त्वनादिकालात् तेन तेन रूपेण परिणामादनादिपारिणामिकभाववर्तित्वं चेति । आह किं सर्वेऽप्यजीवाः पारिणामिक एव भावे वर्तन्ते १ आहोश्चित् केविदन्यसिक्षपि १ इत्याह—"संधा उदप्
वि" ति 'स्कन्धाः' अनन्तपरमाण्वात्मका न तु केवलाणवः, तेषां जीवेनाऽमहणात्, 'औदयिकेऽपि' औदियकमावेऽपि, न केवलं पारिणामिक इत्यिपशब्दार्थः । तथाहि—शरीरादिनामोदयजनित औदारिकादिशरिरतया औदारिकादीनां स्कन्धानामेवोदय इति भावः । उदय
- एवौदयिक इति व्युत्पत्तिपक्षे तु कर्मस्कन्धलक्षणेष्वजीवेष्वौदयिकमावो भवतीति भावः ।
तथाहि—कोधाद्यदे जीवस्य कर्मस्कन्धलक्षणेष्वजीवेष्वौदयिकत्विमिति ।

नन्वेवं कर्मस्कन्धाश्रिता औपशमिकादयोऽपि भावा अजीवानां सम्भवन्त्यतस्तेषामपि भणनं प्रामोति, सत्यम्, तेषामविवक्षितत्वात्, अत एव कैश्चिदजीवानां पारिणामिक एव भावोऽभ्यु-पगम्यत इति ॥ ६९ ॥ व्याख्याता अजीवाश्रिता अपि भावाः । सम्प्रति जीवगुणभूतेषु गुण-स्थानकेषु भावान् निरुद्धपयिषुराह—

## सम्माइचउसु तिग चउ, भावा चउ पणुवसामगुवसंते। चउ खीणापुब्वि तिन्नि, सेसगुणहाणगेगजिए॥ ७०॥

"सम्माइ" ति सम्यग्दृष्ट्यादिषु—अविरतसम्यग्दृष्ट्रिप्रभृतिषु चतुर्षु—चतुःसक्केष्वविरतसम्यग्दृष्ट्रिश्चित्तरतप्रमत्ताप्रमत्तरुक्षणेषु गुणस्थानकेष्विति वक्ष्यमाणपदस्यात्रापि सम्बन्धः कार्यः, "तिग चड भाव" ति त्रयश्चत्वारो वा भावाः प्राप्यन्त इति भावः। तत्र क्षायोपश्चिकसम्यग्दृष्टेश्चतुर्ष्विपि गुणस्थानकेष्विमे त्रयोऽपि भावा रूम्यन्ते । तद्यथा—यथासम्भवमौद्यिकी गतिः, क्षायोपश्चिकमिनिद्यसम्यक्तादि, पारिणामिकं जीवत्वमिति । क्षायिकसम्यग्दृष्टेशिषशमिकसम्यग्दृष्टेश्च चत्वारो भावा रूभ्यन्ते, त्रयस्तावत् पूर्वोक्ता एवः, चतुर्थस्तु क्षायिकसम्यग्दृष्टेः क्षायिकसम्यन्तरुक्ष्म क्षणः, औपशमिकसम्यन्दृष्टेः पुनरीपशमिकसम्यक्तवस्माव इति । "चउ पणुवसामगुवसति" वि चत्वारः पश्च वा भावा द्वयोरप्युपशमकोपशान्तयोभवन्ति । किमुक्तं भवति !— अनिकृषिवादर-

सूक्ष्मसम्परायलक्षणगुणस्थानकद्वयवर्ती जन्तुरुपशमक उच्यते, तस्य चत्वारः पश्च वा भावा भवन्ति। कथम् ! इति चेद् , उच्यते — त्रयसावत् पूर्ववदेव, चतुर्थस्तु क्षीणदर्शनिकस्म श्रेणिमारोहतः क्षायिकसम्यक्त्वलक्षणोऽन्यस्य पुनरीपशमिकत्वमाव इति । अमीषामेव चतुर्णौ मध्येऽनिवृत्तिवा-दरसुक्ष्मसम्परायगुणस्थानकद्वयवर्तिनोऽप्योपशमिकचारित्रस्य शास्रान्तरेषु प्रतिपादनाद् औपश्च-मिकचारित्रप्रक्षेपे पञ्चम इति । 'उपशान्तः' उपशान्तमोहगुणस्थानकवर्ती तस्यापि चत्वारः पञ्च वा भाषाः प्राप्यन्ते, ते चानन्तरोपशमकपदप्रदर्शिता एव । "चउ खीणापुत्रि" ति चस्वारो भावाः 'क्षीणापूर्वयोः' क्षीणमोहगुणस्थानकेऽपूर्वकरणगुणस्थानके चेत्यर्थः । तत्र क्षीणमोहे त्रयः पूर्ववत्, चतुर्थः क्षायिकसम्यक्त्वचारित्रलक्षणः, अपूर्वकरणे तु त्रयः पूर्ववत् , चतुर्थः पुनः क्षायिकसम्यक्त्वस्वभाव औपशमिकसम्यक्त्वस्वभावो वेति । "तिन्नि सेसगुणद्वाणग" चि 'त्रयः' त्रिसम्बा भावा भवन्ति, केषु ? इत्याह—विभक्तिलोपात् 'रोषगुणस्वानकेषु' मिथ्यादृष्टिसास्वा-दनसम्यग्मिथ्यादृष्टिसयोगिकेवल्ययोगिकेवलिलक्षणेषु । तत्र मिथ्यादृष्ट्यादीनां त्रयाणामीद्रयिकी गतिः, क्षायोपशमिकानीन्द्रियाणि, पारिणामिकं जीवत्वम् इत्येते त्रयो मावाः प्रतीता एव । सयो-गिकेवल्ययोगिकेविलनोः पुनरौदियकी मनुजगितः, क्षायिकं केवलज्ञानादि, पारिणामिकं जीवत्वम् इत्येवंरूपास्त्रय इति । आह किममी त्रिप्रभृतयों भावा गुणस्थानकेषु चिन्त्यमानाः सर्वजीवा-धारतया चिन्त्यन्ते ! आहोश्चिदेकजीवाधारतया ! इत्याह—''एगजिए'' ति एकजीवाधारतयेत्वं भावविभागो मन्तव्यः, नानाजीवापेक्षया तु सम्भविनः सर्वेऽपि भावा मवन्तीति ।

अधुनैतेषु गुणस्मानकेषु प्रत्येकं यस्य भावस्य सम्बन्धिनो यावन्त उत्तरमेदा यस्मिन् गुणस्मानके प्राप्यन्त इत्येतत् सोपयोगित्वादसाभिरिभधीयते । तद्यथा—क्षायोपशिमिकभावभेदा मिथ्याहिष्टिसास्वादनयोरन्तरायकर्मक्षयोपशमजदानादिलिक्थपञ्चक ५ अज्ञानत्रय ३ चक्षुर्दर्शनाचक्षुर्दर्शन२ लक्षणा दश भवन्ति, सम्यग्मिथ्यादृष्टौ दानादिलिक्थपञ्चक ५ ज्ञानत्रय ३ दर्शनत्रय ३ मिश्ररूपसम्यक्त्व १ लक्षणा द्वादश मेदा भवन्ति, अविरतसम्यम्दृष्टौ मिश्रत्यागेन सम्यक्त्वप्रक्षेपे त
एव द्वादश, विरतौ च द्वादशसु मध्ये देशविरितिप्रक्षेपे त्रयोदश, प्रमत्ताप्रमत्त्रयोश्च देशविरितिविरित्तिषु पूर्वप्रदर्शितेषु द्वादशस्व सर्वविरितिमनःपर्यायज्ञानप्रक्षेपे चतुर्दश, अपूर्वकरणानिष्टतिवादरसूक्ष्मसम्परायेषु चतुर्दशम्यः सम्यक्त्वापसारणे प्रत्येकं त्रयोदश, उपशान्तमोहश्चीणमोह्योक्चयोदशम्यश्चारित्रापसारणे द्वादश क्षायोपशिकभावभेदाः प्राप्यन्ते ।

अधुनौदियकभावभेदा भान्यन्ते—मिथ्यादृष्टावज्ञानासिद्धत्वाद्य एकविंशतिरिप भेदा भवन्ति, सास्त्रादन एकविंशतिर्मिथ्यात्वापसारणे विंशतिः, मिश्राविरतयोविंशतिरज्ञानापगमे एकोनविंशतिः, देशिवरते च देवनारकगत्यभावे सप्तद्श, प्रमत्ते च तिर्यगात्यसंयमाभावे पञ्चद्श, अप्रमत्ते च पञ्चद्शम्य आद्यलेश्यात्रिकामावे द्वादश, अपूर्वकरणेऽनिवृत्तिवादरे च द्वादशम्यस्तेजःपद्मलेश्य-योरमावे दश, स्क्ष्मसम्पराये सङ्चलन्छोममनुजगितशुक्कलेश्याऽसिद्धत्वलक्षणाश्यत्वार औदिषका भावाः, उपशान्तक्षीणमोहसयोगिकेविलवु चतुर्भ्यः सङ्ग्वलन्छोमाभावे त्रयः, अयोगिकेविलनस्यु मनुजगत्यसिद्धत्वरूपमौदियकभावभेदद्वयं प्राप्यते ।

औपशमिकमावमेदा उच्यन्ते —अविरतादारम्योपशान्तं यावदौपशमिकसम्यक्तक्त् औप-

शामिकभावभेदः प्राच्यते, श्रीपश्चमिकचारित्रस्थाणस्यनिवृत्तेरारभ्योपशान्तं यावत् प्राप्यते । श्वायिकभावभेदश्य श्वायिकतम्यक्त्वरूपोऽविरतादारभ्योपशान्तं यावत् प्राप्यते, श्वीणमोहे च श्वायिकं सम्यक्त्वं चारित्रं च प्राप्यते, सयोगिकेवक्त्ययोगिकेविनोस्तु नवापि श्वायिक-

भावाः प्राप्यन्ते ।

पारिणामिकभावभेदा मिथ्याहरो त्रयोऽपि, साखादनादारभ्य च श्रीणमोहं यावदभव्यत्ववर्जी हो भवतः, सयोगिकेवल्ययोगिकेवित्नोस्तु जीवल्यमेवेति, भव्यत्वस्य च प्रत्यासमसिद्धावस्थाया-मभावादधुनाऽपि तदपगतप्रायस्वादिना केनचित् कारणेन शास्त्रान्तरेषु नोक्तमिति नासामि-रप्यत्रोच्यते ।

यस भावस्य भेदा यसिन् गुणस्थानके वावन्त उक्तास्तेषां सम्भविभावभेदानामेकत्र मीछने सित ताबग्नेदिनिष्पन्नः षष्ठः सान्तिपातिकभावभेदस्तसिन् गुणस्थानके भवति । यथा— मिथ्या- दृष्टाबौदियिकभावभेदा एकविंशतिः, क्षायोपशमिकभावभेदा दश, पारिणामिकभावभेदास्तयः, सर्वे भेदाश्चतुस्तिशत् । एवं सास्तादनादिष्विप सम्भविभावभेदमीछने ताबग्नेदिनष्पन्नः षष्ठः सान्तिपातिकभावभेदो वाच्यः । एतदर्थसङ्गाहिष्यश्चेता गाथा यथा—

"पैण अंतराय अन्नाण तिनि अन्नस्तुचक्खु दस एए।

मिच्छे साणे य हवंति मीसए अंतराय पण।।

नाणितग वंसणितगं, मीसगसम्मं च बारस हवंति।

एवं च अविरयम्मि वि, नविर तिहं वंसणं सुद्धं॥

देसे य देसिवरई, तेरसमा तह पमत्तअपमते।

मणपज्जवपक्लेवा, चउदस अप्पुषकरणे उ॥

वेयगसम्मेण विणा, तेरस जा सुहुमसंपराउ ति।

ते चिय उवसमस्तिणे, चिरत्तविरहेण बारस उ॥

साओवसिमगमावाण कित्रणा गुणपए पहुच्च कया।

उदह्यभावे इण्हि, ते चेव पहुच्च बंसिम।।

चउगह्याई हगवीस सिच्छि साणे व हुंति बीसं च।

मिच्छेण विणा गीसे, इगुणीसमनाणिवरहेण॥

एमेव अविरयम्मी, सुरनारयगहिंबओगओ देसे।

सत्तरस हुंति ते चिय, तिरिगहअस्संजमाभावा॥

१ पश्चान्तरायाः अज्ञानानि त्रीणि अच्छाखाः दश एते । मिथ्याले सासादने च अवन्ति मिश्रके अन्त-रायाः पत्र ॥ ज्ञानित्रकं प्रिंभसम्बन्धं च द्वादश अवन्ति । एवं चाबिरतेऽपि वनरं तत्र दर्शनं श्रुद्धम् ॥ देशे च देशमिरतिस्रयोदशी तथा अमलाप्रमलयोः । अनःपर्यवप्रक्षेपात् चतुर्दश अपूर्वकरणे तु ॥ देशे च देशमिरतिस्रयोदशी तथा अमलाप्रमलयोः । अनःपर्यवप्रक्षेपात् चतुर्दश अपूर्वकरणे तु ॥ देशे च देशमिरता यावत् स्क्ष्मसम्पराय इति । त एव उपशान्तक्षीणयोः चारित्रविरहेण द्वादश तु ॥ सायोपशमिकभावानां कीलेना गुणपदानि प्रतीत्य कृता । औदियिकभावे इदानीं तान्येद प्रतीत्य दर्शयामि ॥ चतुर्गत्यादिका एकविशतिर्मिथ्याले सासादने च अवन्ति विश्वतिश्व । मिथ्यालेन विना मिश्रे एकौनविश्वतिरहा निवरहेण ॥ एवभेवाविरते श्रुरनारकमतिवियोगतो देशे । सप्तवश अवन्ति त इव तिर्वक्ष्यसंस्थास्यावास् ॥

पैन्नरस पमचन्मी, अपमचे आइलेसितगिवरहे।
ते बिय बारस सुकेगलेसओ दस अपुष्टिम ॥
एवं अनियष्टिम्म वि, सुदुमै संजलणलोममणुयगई।
अतिमलेसअसिद्धसभावओ जाण चड मावा ॥
संजलणलोमविरहा, उन्संतक्ष्मीणकेवलीण तिगं।
लेसाभावा जाणस, अजोगिणो भावदुगमेव ॥
अविरयसम्मा उवसंतु जाव उवसामिवं चरणं॥
विणिम्म सह्यसम्मं, वरणं च दुगं पि जाण समकालं।
नव नव साह्यमावा, जाण सजोगे अजोगे य ॥
जीवसममवर्तं, भवतं पि हु मुणेसु मिच्छम्मि।
साणाई खीणंते, दोनि अभवत्तवज्ञा उ ॥
सजोगि अजोगिम्म य, जीवतं चेव मिच्छमाईणं।
ससमावमीलणाजो, मावं मुण सन्निवायं तु ॥

व्याख्यातपाया एवताः, नवरमेकादश्यां गाथायाम् "उवसमगसाहगा सम्म" ति अनैनीपश-मिकक्षायिकसम्यक्तवरूपमौपशमिकक्षायिकभावभेदद्वयं युगपछाघवार्थे निरूपितम् । ततश्चाविर-तादारभ्योपशान्तमोहं यावत् कस्यविद्योपशमिकसम्यक्त्वरूप औपशमिकभावभेदः प्राप्यते कस्य-चित् पुनः क्षायिकसम्यक्त्वरूपः क्षायिकभावभेदश्चेति ॥ ७० ॥

व्याख्यातं मूलद्वारगाथायां भावद्वारम् । सम्प्रति सङ्गयेयकादिद्वारं प्रचिकटयिषुराह-

# संखिजागमसंखं, परित्तजुत्तनियपयजुयं तिबिहं। एवमणंतं पि तिहा, जहसमजुतुकसा सन्वे॥ ७१॥

एतावन्त एत इति सद्भानं सद्भेयम्, ''य एचातः'' (सि० ५-१-२८) इति यप्रत्ययः, तच 'एकम्' एकमेव भवति, नापरे असद्भेयादेरिन परीत्तावयो मूलमेदस्ररूपा नेदा अस्य विद्यम्त इति भावः। न सद्भामईतीत्वसद्भम्, ''देण्डादिभ्यो यः'' (सि० ६-४-१६८) इति यप्रत्ययः, अस-द्रभेयकं तत् पुनः परीत्तं च युक्तं च निजपदं सकीयपदमसद्भेयकल्काणं तच्च परीत्तयुक्तनिज-

१ पन्नद्वा प्रमत्तेऽप्रमत्ते आदिलेश्यात्रिकविरहे । त एव द्वाद्वा ग्रुक्कैकलेश्यातो द्वा अपूर्व ॥ प्रमानितिऽपि सून्मे सञ्चलनलोभममुज्ञक्योः । अन्तिमिक्षश्यातिद्वयोशीवाद् आनीहि चलारो भावाः ॥ सञ्चलकालोभमिस्हानुपद्यान्सवीणकेष्विमा त्रिकम् । लेश्यामानाच्यानीहि अयोगिनो भावदिकमेव ॥ अविरत्तकथ-क्सानुपद्यान्ति यावदीपदानिकं चरणम् ॥ वीणे क्षापिकसम्यक्तं चरणं च दिकमपि जानीहि समकालम् । नव नव क्षायिकमावान् जानीहि सयोगेऽयोगे च ॥ जीवलमभय्यलं भग्यलमपि खल्ज जानीहि सथयाले । सासादनादिषु क्षीणान्तेषु द्वावभव्यलवर्जी तु ॥ सयौगिन्यवर्गीनिन च जीवलमेव मिथ्यालादौनाम् । खल्लभावनीलनाद् भावं जानीहि साक्षिपादिकं तु ॥ स्थितिकहिस्यस्थानिन च जीवलमेव मिथ्यालादौनाम् । खल्लभावनीलनाद् भावं जानीहि साक्षिपादिकं तु ॥ स्थितकहिस्यस्थानुस्थान्तवे "वण्यावर्गेः" इति पश्चितिसस्य तु "दण्यादिन्यो यत्" हर्स्यक्तं सुन्नम् ॥

पदानि तैर्युक्तं-समन्वितं सत्, किम् ! इत्याह-'त्रिविधं' त्रिपकारं भवति । यथा-परीत्ता-सङ्गोयकं १ युक्तासङ्गोयकम् २ असङ्गातासङ्गोयकम् ३ इति उक्तं त्रिधाऽसङ्गोयकम् । अधुना त्रिविधननन्तकमाह—''एवमणंतं पि तिह'' ति 'एवम्' अनेनानन्तरप्रदर्शितप्रकारेण परीत्तयुक्तनिजपदयुक्तलक्षणेन 'अनन्तमि' अनन्तकमि न केवलमसञ्च्येयकमित्यपिशब्दार्थः 'त्रिधा' त्रिपकारं वेदितव्यम् , तद्यथा-परीत्तानन्तकं १ युक्तानन्तकम् २ अनन्तानन्तकम् ३ इति । एवमेतानि समुदितानि सप्तापि पदानि पुनरेकैकशिक्षणणि भवन्तीति दर्शयितु-माह-''जहन्मज्झकसा संबे'' ति पाकृतत्वाहिङ्गव्यत्ययाद् 'जघन्यमध्यमोत्कृष्टानि' जघन्य-मध्यमोत्कृष्टभेदभिन्नानि 'सर्वाणि' समस्तानि एकैकशः सप्तापि पदानि वेदितव्यानीत्यर्थः । तथाहि -- जघन्यसङ्क्र्येयकं मध्यमसङ्क्र्येयकम् उत्कृष्टसङ्क्ष्येयकम् । तथा जघन्यपरीत्तासङ्क्र्येयकं मध्यमपरीत्तासङ्ग्रेयकम् उत्कृष्टपरीत्तासङ्ग्रेयकम् । जघन्ययुक्तासङ्ग्रेयकं मध्यमयुक्तासङ्ग्रेयकम् उत्कृष्टयुक्तासक्क्षेयकम् । जघन्यासक्क्षातासक्क्षेयकं मध्यमासक्क्ष्यातासक्क्षेयकम् उत्कृष्टासक्क्षातास-क्षेयकम् । तथा जघन्यपरीतानन्तकं मध्यमपरीतानन्तकम् उत्कृष्टपरीतानन्तकम् । जघन्ययु-कानन्तकं मध्यमयुक्तानन्तकम् उत्कृष्टयुक्तानन्तकम् । जघन्यानन्तानन्तकं मध्यमानन्तानन्तकम् उत्कृष्टानन्तानन्तकम् । तदेवं सङ्गातकं त्रिधा असङ्गातमनन्तकं च नवधा भवतीति ॥ ७१ ॥ तदेवं सङ्गोयकादिमेदप्ररूपणामात्रं कृत्वा विस्तरतस्तत्वरूपं निरूपयिषुः सङ्गातकं त्रिधेति यदुिष्टं तद् विशृष्वसाह—

## लहु संखिज़ं दु बिय, अओ परं मिन्हमं तु जा गुरुयं। जंबूदीवपमाणयचउपलप्रस्वणाह इमं॥ ७२॥

इहैकको गणनसङ्घां न लभते, यत एकसिन् घटादौ दृष्टे घटादि वन्त्विदं तिष्ठतीत्येवमेव प्रायः प्रतीतिरूपघते, नैकसङ्घाविषयत्वेन। अथवा आदानसमर्पणादिव्यवहारकाले एकं वस्तु प्रायो न कश्चिद् गणयति, अतोऽसंव्यवहार्यत्वादरपत्वाद्वा नैको गणनसङ्घां रुभते, तसाद् द्विप्रभृतिरेव गणनसङ्घा। अत एवाह—'सङ्घयं' सङ्घातकं 'रुषु' जघन्यं—हस्तं, चियशब्दस्याऽवधारणा-र्थत्वात्, यदाहुः श्रीहेमचन्द्रसूरिपादाः प्राकृतलक्षणो—''णह चेअ चिय च अवधारणे'' (सि०८-२-१८४) हावेव, नैकः, पृवोदितयुक्तेः। 'अतः परम्' एतसाद् द्विकमृतजघन्यसङ्घातका-दूर्धं मध्यमं तु सङ्घ्यातकं पुनस्विचतुरादिकमनेकप्रकारं भवति। कियदृरं यावद् मध्यमं भवति हत्याह—''जा गुरुयं'' ति 'यावद्' इत्यवधौ 'गुरुकम्' उत्कृष्टं—सर्वोपरिवर्ति सङ्घातकं प्राप्तोनतिति शेषः। अथेदमेव गुरुकं सङ्घातकं कथं विशेयम् हत्याह—'इदम्' अधुनैव वक्ष्य-माणस्कर्ष्यं गुरुकं सङ्घातकं श्रेयमिति शेषः। कया है 'जम्बृद्वीपप्रमाणचतुष्पर्यप्ररूपणया' जम्बृद्वीपप्रमाणकारेते च ते चत्वारः—चतुःसङ्घाः पर्याध्य—धान्यपर्या इव जम्बृद्वीपप्रमाणकच-तुःपर्यास्तेषां प्रकृष्टरूपा परूपणा—व्यावर्णना तया। एतदुक्तं भवति—यथा जम्बृद्वीपे रुक्ष-योजनप्रमाण प्रवेतेऽप्यायामविष्कम्भाभ्यां मत्येकं रुक्षयोजनप्रमाणा वृत्वाकारत्वाच परिषिनाः

पैरिही तिलक्त सोलस, सहस्स दो य सय सत्तवीसहिया। कोसतिय अहवीसं, भणुसय तेरंगुलद्धहियं॥ (बृह० क्षे० गा० ६)

इतिगाथाभिहितप्रमाणोपेताः । उक्तं च श्रीमद्तुयोगद्वारस्त्रे-

जैहन्नयं संखिज्जयं <sup>3</sup>िकत्तिष्ठियं होह ? दो रूबाइं। तेण परं अजहन्नमणुकोसयाइं ठाणाइं जाव उक्कोसयसंखिज्जयं न पावइ । उक्कोसयं संखिज्जयं <sup>8</sup>िकत्तियं होह ? उक्कोसयस्स संखिज्जयस्स परूवणं करिस्सामि—से जहानामण् पछे सिया एगं जोयणसयसहस्सं आयामिवक्संभेणं तिनि जोयणसयसहस्साइं सोलस सहस्साइं दोन्नि य सत्तावीसे जोयणसण् तिन्नि य कोसे अद्वावीसं च धणुसयं तेरस अंगुलाइं अद्धंगुलं च किंचि विसेसाहियं परिक्खेवेणं ॥ (पत्र २३५-१)

ततो जम्बृद्धीपप्रमाणचतुःपल्यप्ररूपणयेदमुत्कृष्टं सङ्ख्यातकं प्ररूपिय्यत इति भावः ॥ ७२ ॥ अथेते चत्वारोऽपि पल्याः किंनामानः ? इत्यतदाह—

#### पह्णाऽणविद्यसलागपिडसलागमहासलागक्ता । जोयणसहसोगाहा, सवेइयंता ससिहभरिया ॥ ७३॥

धान्यपत्य इव पत्याः कल्प्यन्ते, ते च जम्बृद्धीपप्रमाणाः । किनामानः ? इत्याह—"अणवछियं' इत्यादि । यथोत्तरं वर्धमानस्वभावतयाऽवस्थितस्वपाभावाद् अनवस्थित एवोच्यते । तथेह
शालाकाः—एकेकसप्पप्रक्षेपलक्षणास्ताभिः शालाकाभिर्मियमाणत्वात् पल्योऽपि शालाका । तथा
प्रतिशालाकाभिर्निप्पत्रत्वात् प्रतिशालाका । महाशालाकाभिर्मिवृत्तत्वात् महाशालाका । तत एषां
द्वन्द्वेऽनवस्थितशालाकाप्रतिशालाकामहाशालाकास्ता इत्थम्भृता आख्याः—संज्ञा येषां तेऽनवस्थितशालाकाप्रतिशालाकामहाशालाकास्ता इत्थम्भृता आख्याः—संज्ञा येषां तेऽनवस्थितशालाकाप्रतिशालाकामहाशालाकास्याः । त एव विशिष्यन्ते—योजनसहस्रं तु अवगाढाः । इदमुक्तं भवति— रत्नप्रभायाः पृथित्र्याः प्रथमं योजनसहस्रप्रमाणं रत्नकाण्डं भिन्ता द्वितीये वज्ञकाण्डे प्रतिष्ठिता इति । पुनस्त एव विशिष्यन्ते—"सवेइयंत" ति वज्ञमय्या अष्टयोजनोच्कृत्यायाश्चत्वार्यशे द्वादश योजनान्युपरिमध्याधोविम्तृताया जम्बृद्धीपनगरप्राकारकल्पाया जगत्या
द्विगव्यृतोच्छित्तेन पञ्चधनुःशतविस्तृतेन नानारत्नमयेन जालकटकेन परिक्षिप्ता या उपरि वेदिकेति
पद्मवर्यवेदिकेत्यर्थः, द्विगव्यृतोच्छिता पञ्चधनुःशतविस्तीर्णा गवाक्षहेमिकिद्विणीजालघण्यायुक्ता
देवानामासनशयनमोहनविविधक्रीडास्थानमुभयतो वनसण्डवती तस्या अन्तः—पर्यवसानमप्रभाग
इति यावद् वेदिकान्तः, ततश्च सह वेदिकान्तेन वर्तन्त इति सवेदिकान्ताः । ते च कथं सर्पपेर्मृताः ! इत्याह—"सिष्टमरिय" ति सह शिखया—उच्छ्यरुक्षणया वर्तन्त इति सशिखाः, ततः
सशिसं यथा भवति तथा सर्पपैर्मृताः—पूरिताः सशित्वमृताः कर्तन्या इति शेषः । अयमत्रा-

१ परिधिक्षयो लक्षाः बोडश सहसाणि हे च शते सप्तविंशत्यधिके। क्रोशत्रिकं अष्टाविंशं धनुःशतं त्रयो-दशाङ्गुलान्यद्धिकानि ॥ २ जवन्यं सङ्ख्यातकं कियद् भवति ? हे रूपे। ततः परमजघन्योत्कृष्टानि स्थानानि यावद् उत्कृष्टसङ्ख्यातकं न प्राप्नोति । उत्कृष्टं सङ्ख्यातकं कियद् भवति ? उत्कृष्टस्य सङ्ख्यातकस्य प्ररूपणां करिष्ये—असी यथानामकः पत्यः स्थात् एकं योजनशतसहस्रम् आयामविष्कम्भाभ्याम्, त्रीणि योजनशतसहस्राणि वोडश सहस्राणि हे च सप्तविंशे योजनशते त्रयश्च क्रोशा अष्टाविंशं च धनुःशतं त्रयोदशाङ्ख्यानि अर्थोङ्गलं च किश्चद् विश्वेषाधिकं परिकृषेण ॥ ३-४ केवह्यं अनुयोगद्वारस्त्रे ॥

शयः एतेषां व्यावर्णितस्वरूपाणां चतुर्णामपि पल्यानां मध्याद् यो यथावसरं सर्पपेः पूर्यते तं योजनसहस्रावगाहादुर्द्धे समधिकाष्ट्रयोजनोच्छितवेदिकान्तं पूरियत्वा तदुपरि तावत् शिखा वर्धनीया यावद् एकोऽपि सर्पपो नावतिष्ठत इति । अत्र सर्वे सवेदिकान्ताः सशिखभृताश्च कर्तव्या इति सामान्योक्तावपि प्रथममनवस्थितपल्य एव भृतः करणीयः । शेषास्तु यथावस-रमेवेति मन्तव्यमिति ॥ ७३ ॥

अधुना तस्यानवस्थितपल्यस्य जम्बूद्वीपप्रमाणस्य सर्पपेर्मृतस्य यद् विधेयं तदाह— तो दीवुदहिसु इकिक सरिसवं खिविय निहिए पढमे । पढमं व तदंतं चिय, पुण भरिए तम्मि तह खीणे ॥ ७४ ॥

'ततः' सर्षपभरणादनन्तरमसत्करपनया केनचिद् देवेन दानवेन वा वामकरतले धृत्वा 'द्वीपोदिष्यु' द्वीपसमुद्रेषु एकेंकं 'सर्षपं' सिद्धार्थं क्षिष्ट्वा 'निष्ठिते' अन्तर्भृतण्यर्थत्वात् निष्ठापिते—रिक्तिकृते 'प्रथमे' अनवस्थितपरुये, कोऽर्थः १ एकं सर्षपं द्वीपे प्रक्षिपति, एकमुद्रधौ, पुनर्प्यकं द्वीपे, एकमुद्रधौ, एवं प्रतिद्वीपं प्रत्युद्धिं चैकेकं सर्षपं प्रतिक्षिपन्नसो देवो वा दानवो वा तावद् गतो यावदनवस्थितपरुयो निष्ठितो भवति । ततः कि विधेयम् १ इत्याह —''पढमं व' इत्यादि । द्वीपे समुद्रे वा यत्रासावनवस्थितपरुयो निष्ठितो भवति ''तदंतं चिय'' ति स एवानवस्थितपरुयस्य स तदन्तस्तम् , द्वितीयानवस्थितपरुयप्रमाणाभिधायकं विद्योषणित्या यस्य द्वितीयानवस्थितपरुयस्य स तदन्तस्तम् , द्वितीयानवस्थितपरुयप्रमाणाभिधायकं विद्योषणित्म् , ततम्बदन्तमेव चियदाब्दम्याव-धारणार्थत्वाद् विस्तीर्णतया तावत्प्रमाणमेवेत्यर्थः । 'प्रथमिव' आद्यपरुयमिवेत्युपमानेन द्वितीय-मनवस्थितपरुयम्पपे सहस्रयोजनावगाढमष्ट्रयोजनोच्छितजगन्युपरिवेदिकोपशोभितं सद्दिशं सर्पपे-र्भृतं कुर्यादिति स्वयति । ततः प्रथमानवस्थितपरुयमिव तदन्तमेव 'पुनः' मृयः 'भृते' सर्पपे प्रिते 'तस्मिन्' द्वितीयानवस्थितपरुये 'तथा' तेन प्रकारेण निक्षिप्तचरमसर्पपद्वीपादेरम्व एकः सर्पपे द्वितीयानवस्थितपरुये 'तथा' तेन प्रकारेण निक्षिप्तचरमसर्पपद्वीपादेरम्व एकः सर्पपे द्वितीयानवस्थितपरुये इत्यादिना 'क्षिणे' निष्ठिते सति द्वितीयानवस्थितपरुये ॥ ७४ ॥

ततः किं विधेयम : इत्याह-

## खिप्पइ सलागपल्लेगु सरिसवो इय सलागख(खि)वणेणं। पुत्रो बीओ य तओ, पुत्रं पिव तम्मि उद्धरिए॥ ७५॥

'क्षिप्यते' निधीयते शलाकापलये द्वितीये शलाकासंज्ञक एकसङ्क्ष्य एव सर्पपः, स च नान-विस्थितपल्यसत्कः किन्त्वन्य एवेत्यवसीयते, ''पुण भरिए तिम्म तह खींणे'' (गा० ७४) इति सूत्रावयवस्य सामस्त्यरिक्तीकरणप्रतिपादनपरत्वात् । अन्ये त्वनवस्थितपल्यसत्क एव क्षिप्यते इत्याचक्षते, तत्त्वं तु केविलेनो विदन्तीति । आह किमिति द्वितीयपल्य एव निष्ठिते सत्ये-कस्य सर्पपस्य शलाकापल्ये प्रश्नेपणममिहितं यावता प्रथमपल्येऽपि निष्ठिते तत्रैकस्य सर्पपस्य प्रश्नेपो युज्यते ? इति, तद्युक्तम्, अभिप्रायापरिज्ञानात्, यतोऽनवस्थितपल्यशलाकामिरेवासी प्रणीयः, प्रथमश्च लक्षयोजनविस्तृतत्वेनावस्थितपरिमाणतयाऽनवस्थित एव न भवतीत्यतो द्विती-याधनवस्थितपल्यशलाका एव तत्र प्रश्नेपमर्हन्तीति । न चैतत् स्वमनीिषकाविजृम्भितम्, यदुक्त-मनुपोगद्वारेषु—

ंसे णं पहे सिद्धत्थयाणं भरिए, तओ णं तेहिं सिद्धत्थएहिं दीवसमुद्दाणं उद्धारे घिष्पइ, एगे दीवे एगे समुद्दे एवं खिष्पमाणेहिं खिष्पमाणेहिं जावइया णं दीवसमुद्दा तेहिं सिद्धत्थएहिं अष्फुन्ना एस णं एवइए खिते पहे आइहे। से णं पहे सिद्धत्थयाणं भरिए, तओ णं तेहिं सिद्धत्थएहिं दीवसमुद्दाणं उद्धारे घिष्पइ, एगे दीवे एगे समुद्दे एगे दीवे एगे समुद्दे एवं खिष्पमाणेहिं जावइया णं दीवसमुद्दा तेहिं सिद्धत्थएहिं अष्फुन्ना एस णं एवइए खिते पहे पढमा सलागा (पत्र २३५-२) इति।

यश्च ''पल्लाणवद्विय'' ( गा० ७३ ) इत्यादिगाथायां प्रथमस्यानवस्थितन्यपदेशोऽसौ योग्यता-मात्रेण राज्याहेकुमारस्य राजव्यपदेशवद् द्रष्टव्यः । "इय सलागखवणेण पुन्नो बीओ य" ति 'इति' अमुना पूर्वपद्रितश्राकाक्षेपणपकारेण 'द्वितीयश्च' शलाकापल्यः पूर्णो भृतो भवति सशिख इति यावत् । इयमत्र भावना-ततो यस्मिन् द्वीपे समुद्रे वा स एष द्वितीयपल्यो निष्ठां गनसदन्ता मूलतः सर्वेऽपि ये द्वीपसमुद्रास्तावत्प्रमाणः पुनरन्यः पल्यः परिकल्प्यते पूर्ववत् सर्पपै: पर्यते, ततम्तं तावत्प्रमाणं परुयमुत्पाट्य ततो निष्ठितस्थानात् परतो द्वीपसमुद्रेष्वेकैकं सर्पपं प्रक्षिपेत , यावदसी निष्ठिती भवति, तती द्वितीया श्लाका सर्पपरूपा शलाकापल्ये प्रक्षिप्यते । ततोऽपि यस्मिन् द्वीपे समुद्रे वा स एष तृतीयोऽनवस्थितपत्यो निष्ठितस्तदन्ता मूलतः सर्वेऽपि ये द्वीपसमुद्रान्तावत्यमाणः पुनरन्यः परुयः परिकरुप्यते पूर्ववत् सर्पपैरापूर्यते, ततस्तं तावत्प्रमाणं पच्यमुत्पाट्य ततो निष्ठितस्थानात् परतो द्वीपसमुद्रेष्वेकैकं सर्पपं प्रक्षिपेद् यावदसै। निष्ठितो भवति, ततस्तृतीया सर्पप्रूपा श्लाका शलाकापस्ये प्रक्षिप्यते । एवमनेन क्रमेण पुनः पुनर-नवस्थितपञ्चम्य सर्षपभरणरिक्तीकरणरूञ्चैकैकसर्षपरूपाभिः शलाकाभिः शलाकापरुयो यथोक्त-प्रमाणः सशिखाकस्तावत् पूरियतच्यो यावत् तत्रैकोऽष्यन्यः सर्षपो न मातीति । "बीओ य" ति इत्यत्र चशब्दात् पूर्वपरिपाट्यागतोऽनवस्थितपल्यः सर्षपैरापूरणीयः, ततः कि विधेयम् १ इत्याह— ''तओ पृष्ठं पिव तम्मि उद्धरिए'' ति 'ततः' शुरुाकापस्यपूर्वपरिपाट्यागतानवस्थितपस्यापुरणा-नन्तरं पूर्ववत् 'तस्मिन्' शलाकापल्ये उद्धृते सति ॥ ७५ ॥

## खीणे सलाग तहए, एवं पढमेहिं बीययं भरसु। तेहि य तह्यं तेहि य, तुरियं जा किर फुडा चउरो॥ ७६॥

'क्षीणे च' निर्लेषे सित सर्षपरूपा शलाका 'तृतीये' प्रतिशलाकापस्ये प्रक्षिप्यते इतीयमक्षर-गमनिका । भावार्थस्त्वयम् — ततः शलाकापस्याप्रणानन्तरं तं शलाकापस्यं वामकरतले कृत्वा पूर्वानवस्थितपस्यचरमसर्षपाकान्ताद् द्वीपात् समुद्राद्वा परतः प्रतिद्वीपं प्रतिसमुद्रं चैकैकं सर्पपं प्रक्षिपेद् यावदसौ निष्ठितो भवति, ततः प्रतिशलाकापस्ये सर्पपरूपा प्रथमा प्रतिशलाका प्रक्षिप्यते । ततोऽनन्तरोक्तोऽनवस्थितपस्य उत्पाद्यते, ततः शलाकापस्यसर्पपाकान्ताद् द्वीपात्

<sup>9</sup> स पट्यः सिद्धार्थकैर्मृतः, ततस्तैः सिद्धार्थकैर्द्वापसमुद्राणां उद्धारो गृह्यते, एको द्वीपे एकः समुद्रे एको द्वीपे एकः समुद्रे एको द्वीपे एकः समुद्रे एको द्वीपे एकः समुद्रे एके द्वीपे एकः समुद्रे एवं क्षिप्यमाणैः यावन्तो द्वीपसमुद्रास्तैः सिद्धार्थकैः स्पृष्टा एक एतावान् क्षेत्रे पस्य आदिष्टः । स पस्यः सिद्धार्थकैर्मृतः, ततस्तैः सिद्धार्थकैर्द्वापसमुद्राणामुद्धारो गृह्यते, एको द्वीपे एकः समुद्रे एको द्वीपे एकः समुद्रे एवं क्षिप्यमाणैः क्षिप्यमाणैः यावन्तो द्वीपसमुद्रास्तैः सिद्धार्थकैः स्पृष्टा एका एतावति क्षेत्रे पस्य प्रथमा क्षालका ॥

समुद्राद्वा परतः पूर्वक्रमेण द्वीपसमुद्रेष्वेकैकं सर्षपं प्रक्षिपेद् यावदसौ निःशेषतो रिक्तो भवति । ततः शलाकापल्ये पुनरपि सर्पपरूपा एका शलाका पक्षिप्यते । ततोऽनन्तरोक्तानवस्थितपल्यच-रमसर्षपाकान्तो द्वीपः समुद्रो वा यस्तदन्तमनवस्थितपत्यं सर्षपैर्भृत्वा ततः परतः पुनरप्येकैकं सर्षपं प्रतिद्वीपं प्रतिसमुदं च प्रक्षिपेद् यावदसौ निष्ठितो भवति, ततो द्वितीया शलाका शला-कापल्ये पक्षिप्यते । एवमपरापरानवस्थितपल्यापूरणरिक्तीकरणलब्धैकैकसर्षपैर्यदा शलाकापल्य आपूरितो भवति पूर्वपरिपाट्या चानवस्थितपल्यस्तदा शलाकापल्यमुत्पाट्य प्राक्तनानवस्थितपल्य-चरमसर्षपाकान्ताद् द्वीपात् समुद्राद्वा परतः प्रतिद्वीपं प्रतिसमुद्रं चैकैकं सर्षपं प्रक्षिपेद् याव-दसौ निर्लपो भवति, ततः प्रतिशलाकापल्ये द्वितीया शलाका प्रक्षिप्यते । ततोऽनवस्थितपल्य-मुत्पाट्यानन्तररिक्तीकृतशलाकापल्यचरमसर्पपाकान्ताद् द्वीपात् समुद्राद्वा परतः पूर्वक्रमेण द्वीप-समुद्रेप्वेकैकं सर्षपं प्रक्षिपेद् यावदसौ निष्ठितो भवति, ततः पुनरपि शलाकापल्ये सर्षपरूपा शलाका प्रक्षिप्यते । यत्र चासौ द्वीपे समुद्रे वा निष्ठितस्तावत्प्रमाणविस्तरात्मकमनवस्थितपल्यं सर्पेरापूर्य ततः परतः पूर्वक्रमेण द्वीपसमुद्रेप्वेकैकं सर्पपं प्रक्षिपेद् यावदसौ निष्ठितो भवति, ततः शलाकापल्ये द्वितीया शलाका सर्वपरूपा पक्षिप्यते। एवमनेन क्रमेण तावद् वक्तव्यं यावत् त्रयोऽपि प्रतिशलाकापल्यशलाकापल्यानवस्थितपल्याः परिपूर्णमापृरिता भवन्ति । ततः प्रतिश-लाकापल्यमुत्पाट्य निष्ठितस्थानात् परतः प्रतिद्वीपं प्रतिसमुद्रमेकैकं सर्पपं प्रक्षिपेद् यावदसौ निष्ठितो भवति, ततो महाशलाकापल्ये एका सर्षपरूपा शलाका प्रक्षिप्यते । ततः शलाकापल्य-मुत्पाट्य प्रतिशलाकापल्यगतचरमसर्भपाकान्ताद् द्वीपान् समुद्राद्वा परतः प्रतिद्वीपं प्रतिसमुद्रमे-कैकं सर्षपं प्रक्षिपेद याबदसौ निष्ठितो भवति, ततः प्रतिशलाकापरुये प्रतिशलाका प्रक्षिप्यते । ततोऽनवस्थितपल्यमुत्पाटयेत् , उत्पाट्य च शलाकापल्यगतचरमसर्षपाकान्ताद् द्वीपात् समुद्राद्वा परतो द्वीपसमुद्रेष्वेकैकं सर्षपं प्रक्षिपंस्तावद् गच्छेद् यावदसा निःशेषतो रिक्तो भवति, ततः शलाकापरुये प्रथमा शलाका प्रक्षिप्यते, ततोऽनन्तरोक्तानवस्थितपरूयगतचरमसर्पपाकान्तो द्वीपः समुद्रो वा यस्तत्पर्यन्तविस्तरात्मकोऽनवस्थितपत्यः करुपयित्वा सर्पपेरापूर्यते, ततस्तमुत्पाट्य ततो निष्ठितस्थानात् परतो द्वीपसमुद्रेप्वेकैकं सर्षपं प्रक्षिपेद् यावदसौ निर्हेपो भवति, ततो द्वितीया शलाका शलाकापरुये प्रक्षिप्यते. एवं शलाकापरुय आपूरणीयः, एवमापूरणोत्पाटनप्रक्षेपपरम्पर्या ताबद्वक्तव्यं यावन्महाशालाकापल्यप्रतिशालाकापल्यशालाकापल्यानवस्थितपल्याः सर्वेऽपि परिपूर्ण-शिखायुक्ताः समापृरिता भवन्ति। एतदेव निगमयन्नाह-"एवं पढमेहिं" इत्यादि, 'एवम्' अनेन पद्शितक्रमेण 'प्रथमैः' अनवस्थितपर्न्यैद्वितीयमेव द्वितीयकं-शलाकापर्न्यं 'भरख' पूर्य, 'तैश्च' द्वितीयस्थानवर्तिभिः शलाकापस्यैः 'तृतीयं' प्रतिशलाकापस्यं भरख, 'तैश्च' प्रतिशलाकापस्यैः 'तुर्यं' चतुर्थं महाशराकापल्यं तावद् भरस्व यावत् 'किरु' इत्याप्तागमवादसंसूचकः 'स्फुटाः' व्याप्ताः सिशस्या भृता इति यावत् 'चत्वारः' चतुःसञ्ज्या अनवस्थितशरुकामप्रतिशरुकामहाश-लाकास्याः पत्या भवन्तीति ॥ ७६ ॥ ततश्चतुर्णां पत्यानां पूर्णत्वे यत् सम्पद्यते तदाह—

> पढमतिपश्चद्वरिया, दीवुदही पश्चचउसरिसवा य । सन्वो वि एस रासी, रूवूणो परमसंखिज्ञं ॥ ७७ ॥

प्रथमम्-आदं यत् त्रिपल्यं-पल्यत्रयमनवस्थितशलाकाप्रतिशलाकास्यं तेनोद्धृताः-एकैकस-र्षपप्रक्षेपेण व्याप्ताः प्रथमत्रिपल्योद्धृताः, क एते ? इत्याह—द्वीपोद्धयो न केवलं द्वीपोद्धयः पल्यचतुष्कसर्षपाश्च, किं भवति ? इत्याह—'सर्वोऽपि' समस्तोऽपि 'एपः' अनन्तरोक्तः सर्षपव्या-मद्वीपसमुद्रपल्यचतुष्कगतसर्पपलक्षणः 'राशिः' सङ्घातः 'रूपोनः' एकेन सर्षपरूपेण रहितः सन् 'परमसङ्क्षयम्' उत्कृष्टसङ्क्ष्यातकं भवतीति । तदेवं तावदिदमुत्कृष्टं सङ्क्ष्येयकम् । जघन्यं तु द्वो, जघन्योत्कृष्टयोश्चान्तराले यानि सङ्क्ष्यास्थानानि तानि सर्वाणि मध्यमं सङ्क्ष्येयकमिति सामर्थ्यादुक्तं भवति । सिद्धान्ते च यत्र कचित् सङ्क्ष्यातग्रहणं करोति तत्र सर्वत्रापि मध्यमं सङ्क्ष्येयकं द्रष्टव्यम् । यदुक्तमनुयोगद्वारचूणीं—

सिद्धंते य जत्थ जत्थ संखिज्जगगहणं कतं तत्थ तत्थ सवं अजहन्नमणुकोसयं दहुवं (पत्र ८१) इति ।

इदं चोत्कृष्टं सङ्क्ष्येयकमित्थमेव प्ररूपयितुं शक्यते, द्विकादिदशशतसहस्रहक्षकोट्यादिशीर्ष-पहेलिकान्तराशिभ्योऽतिबहुना समितकान्तत्वेन प्रकारान्तरेणाख्यातुमशक्यत्वात् । यदाहुः प्रसि-द्धसिद्धान्तसन्दोहिविवरणप्रकरणकरणप्रमाण(प्रन्थ)प्रथनावाससुधांशुधामधवलयशःप्रसरधवलितस-कलवसुन्धरावलयाः श्रीहरिभद्रसूरिपादा अनुयोगद्वारटीकायाम्—

ंजबृहीवष्पमाणमेत्ता चत्तारि पहा—पढमो अणविद्यपिहो, बिइओ सहागापिहो, तईओ पिडिसलागापिहो, चउत्थओ महासलागापिहो। एए चउरो वि रयणप्पहपुदवीए पढमं रयणकंडं जोय-णसहस्सावगाहं भितृण बिइए वयरकंडे पहिद्या। इमा ठवणा— [] [] [] । एए ठिवया। एगो गणणं न उवेइ, दुष्पिभई संख ति काउं। तत्थ पढमे अणविद्यपिहा दो सिरसवा पिक्खता एयं जहन्नगं संखिज्ञगं। ततो एगुत्तरबुड्ढीए तिन्नि चउरो पंच जाव सो पुन्नो अन्नं सिरसवं न पिडच्छइ ति ताहे असब्भावद्ववणं पहुच्च वुच्चति—तं को वि देवो दाणवो वा उक्खित्तुं वामकरयले काउं ते सिरसवे जबूदीवाइए एगं दीवे एगं समुद्दे पिक्खिवज्ञा जाव निद्धिया, ताहे सलागापिहे एगो सिरसवो छूढो। जत्थ निद्धिओ तेण सह आरिहाएहिं दीवसमुद्देहिं पुणो अन्नो पहो आइ-ज्जइ, सो वि सिरसवाणं भिरओ, तओ परओ एकेकं दीवसमुद्देमु पिक्खवंतेणं निद्धाविओ, तओ सलागापिहे बिइया सलागा पिक्खता। एवं एएणं अणविद्धियएहकरणक्कमेण सलायग्गहणं

१ सिद्धान्ते च यत्र यत्र सङ्क्ष्यातकप्रहणं कृतं तत्र तत्र सर्वमजघन्यमनुन्कृष्टं द्रष्टव्यम् ॥ २ जम्बृद्धीपप्रमाणमात्राश्वलारः पल्याः—प्रथमोऽनवस्थितपल्यः, द्वितीयः शलाकापल्यः, तृतीयः प्रतिशलाकापल्यः,
चतुर्थको महाशलाकापल्यः। एते चलारोऽपि रलप्रमाप्रथ्याः प्रथमं रक्षकाण्डं योजनसहस्रावगाहं भिरवा
द्वितीयस्मिन् वज्रकाण्डे प्रतिष्ठिताः। एषा स्थापना 🛛 🖺 🗓 । एते स्थापिताः। एको गणनां नोपैति,
द्विप्रश्वति सङ्क्ष्योति कृला । तत्र प्रथमेऽनवस्थितपल्यं द्वी सर्वपौ प्रक्षितौ एतज्ञघन्यकं सङ्क्ष्यातकम्।
तत एकोत्तरब्रद्या त्रयश्वलारः पश्च यावत् स पूर्णोऽन्यं सर्वपं न प्रतीच्छिति इति तदा असद्भावस्थापनां प्रतीत्योच्यते—तं कोऽपि देवो दानवो बोत्धिप्य वामकरतले कृला तान् सर्वपान् जम्बृद्वीपादिके एकं द्वीपे एकं समुद्रे
प्रक्षिपेद् याविष्ठिताः, तदा शलाकापल्ये एकः सर्वपो क्षिप्तः। यत्र निष्ठितस्तेन सह आरातीयद्वीपसमुद्रैः पुनरन्यः
पत्यः आवीयते, सोऽपि सर्वपैर्मृतः, ततः परत एकंकं द्वीपसमुद्रेषु प्रक्षिपता निष्ठापितः, ततः शलाकापल्ये
द्वितीया शलाका प्रक्षिता । एवनेतेनानवस्थितपस्यकरणक्रमेण शलाकाग्रहणं कुर्वता शलाकापल्यः शलाकाभिन

करेंतेण सलागापलो सलागाणं भरिओ, कमागतो अणवद्वियओ वि । तओ सलागापलो सलागं न पंडिच्छड ति काउं सो चेव उक्खितो निट्टियद्वाणाओ परओ पुबक्कमेण पंक्खितो निद्विओ य. तओ पर्डिसलागापले पदमा सलागा लूदा । तओ अणविहुओ उक्कितो निहियहाणाओ परओ पुनक्रमेण पिक्लतो निट्टिओ य, तओ सलागापहे सलागा पिक्लता । एवं अण्णेणं अण्णेणं अणवद्विएण आरिक्किनिकिरंतेणं जाहे पुणो सलागापलो भरिओ अणवद्विओ य. ताहे पुणो सलागापलो उक्लितो पिक्लितो निट्टिओ य पुत्रक्रमेण, ताहे पिडसलागापले बिइया पिडसलागा छुदा। एवं आइरणनिकिरणेण जाहे तिन्नि वि पडिसलागसलागअणविद्वयपल्ला य भरिता ताहे पडिसलागापलो उक्खितो पिक्खिपमाणो निद्रिओ य ताहे महासलागापले पढमा महासलागा छढा. ताहे सलागापहो उक्खितो पक्खिपमाणो निद्रिओ य ताहे पडिसलागापहे सलागा पिक्खिता। ताहै अणवद्भिओ उक्कितो पक्कितो य ताहै सलागापले सलागा पक्किता। एवं आहरणनि-किरणकमेण ताव कायत्रं जाव परंपरेणं महासलाग पडिसलाग सलाग अणवद्रियपलो य चउरो वि भरिया, ताहे उक्कोसमइच्छियं । इत्थ जावहया अणवद्रियपल्लसलागापलपडिसलागा-पहेण य दीवसमुद्दा उद्धरिया, जे य चउपछद्भिया सरिसवा एस सबो वि एतप्पमाणो रासी एगस्ववणो उन्नोसयं संखिज्जयं हवइ । जहण्युकोसट्टाणमञ्झे जे ठाणा ते संब पत्तेयं अज-हण्णमणुकोसया संखिज्जया भणियद्या । सिद्धंते य जन्य जन्य संखिज्जयगृहणं कयं तन्थ तत्थ सबं अजहन्नमणुकोसयं दहवं । एवं संखेजजे परूविए सीसो पुच्छइ-भगवं! किमेएणं अणविद्यपलसलागपिडसलागाई हि य दीवसमुद्धारगहणेण य उक्कोससंग्विजपरूवणा किजाई ? गुरू भणइ —नत्थि अन्नो संखिज्जगम्स फुडयरो परूवणोवाओ ति (पैत्र १११) ॥ ७७ ॥

र्भृतः, क्रमागतोऽनवस्थितोऽपि । ततः शलाकापत्यः शलाकां न प्रतीच्छति इति कृत्वा स एवोरिक्षप्तो निष्ठितस्था-नात परतः पर्वक्रमेण प्रक्षिप्तो निष्टितथा, ततः प्रतिशलाकापत्ये प्रथमा शलाका क्षिप्ता ततोऽनवस्थित उत्क्षिप्तो निष्टितस्थानात् परतः पूर्वक्रमेण प्रक्षिप्तो निष्टितश्च, ततः शलाकापत्ये शलाका प्रक्षिप्ता । एवमन्येनान्येन अनव-स्थितेन आकिरणनिध्करणेन यदा पुनः शलाकापल्यः भृतोऽनवस्थितश्च, तदा पुनः शलाकापल्य उत्क्षिप्तः प्रक्षितो निष्टितश्च पूर्वक्रमेण, तदा प्रतिशलाकापत्ये द्वितीया प्रतिशलाका क्षिप्ता । एवं आकरणनिष्करणेन यदा त्रयोऽपि प्रतिशलकाशलाकानवस्थितपल्याश्च मृताः तदा प्रतिशलाकापल्य उत्क्षिपः प्रक्षिप्यमाणो निष्नितश्च तदा महाशलाकापत्ये प्रथमा महाशलाका क्षिप्ता, तदा शलाकापत्य उत्क्षिपः प्रक्षिप्यमाणी निष्ठितश्च तदा प्रतिश्राकामपत्ये शलका प्रक्षिमा । तदाऽनवस्थित उत्थिमः प्रक्षिप्तश्र तदा शलकापत्ये शलका प्रक्षिमा । एवं आकिरणनिष्किरणक्रमेण तावत् कर्त्तव्यं यावत् परम्परया महाशलाका प्रतिशलाका शलाकाऽनवस्थित-पल्यथ चलारोऽपि ऋताः तदोत्ऋष्टं अतिकान्तम् । अत्र याचन्तोऽनवस्थितपल्यशलाकापल्यप्रतिशलाकाः पर्त्येश्व द्वीपसमुद्रा उद्भुताः, ये च चतुष्पस्यस्थिताः सर्पेषा एष सर्वोऽपि एतत्प्रमाणी राशिरेकरूपोन उत्क्रष्टकं सङ्घानकं भवति । जवन्योकुष्टस्थानमध्ये यानि स्थानानि तानि सर्वाणि प्रत्येकं अजवन्यानुतकुष्टानि सङ्घान तकानि मणितव्यानि । सिद्धान्ते च यत्र यत्र सङ्ख्येयप्रहणं कृतं तत्र तत्र सर्व अजयन्यमनुत्कृष्टं द्रष्टव्यम् । एवं सञ्ज्यातके प्ररूपिते बिष्यः पृच्छति भगवन् ! किमेतेनानवस्थितपत्यश्लाकाप्रतिशलाकादिभिश्च द्वीप-समुहोद्धारप्रहणेन चोत्कृष्टसङ्कातकप्ररूपणा क्रियते ! गुरुर्भणति—नास्त्यन्यः सङ्क्ष्येयकस्य स्फटतरः प्ररूपणो-पाय इति ॥ १ एव समन्रोऽपि पाठः अनुयोगद्वारचर्णी ७९ तमे पत्रेऽप्यस्ति ॥

इत्युक्तं त्रिविधमपि सङ्घोयकम् । इदानीं नवविधमसङ्घोयकं नवविधमेव चानन्तकं निरुद्ध-पियषुर्गाथायुगमाह—

> रूवजुयं तु परिसासंखं लहु अस्स रासि अन्भासे। जुत्तासंखिजं लहु, आविलयासमयपरिमाणं॥ ७८॥

पूर्वोक्तमेवोत्कृष्टं सङ्क्षेयकं 'रूपयुतं तु' रूपेण-एकेन सर्षपेण पुनर्युक्तं सत् 'रुघु' जघन्यं 'परी-त्तासक्क्यं परीत्तासक्क्ष्येयकं भवति । इदमत्र हृदयम् — इह येनैकेन सर्पपरूपेण रहितोऽनन्तरोहिष्टो राशिरुत्कृष्टसङ्क्यातकमुक्तं तत्र राशौ तस्येव रूपस्य निश्नेपो यदा कियते तदा तदेवोत्कृष्टं सङ्क्या-तकं जघन्यं परीत्तासङ्क्यातकं भवतीति । इह च जघन्यपरीतासङ्क्ष्येयकेऽभिहिते यद्यपि तस्यैव मध्यमोत्कृष्टभेदशरूपणावसरस्तथापि परीत्तयुक्तनिजपदभेदतस्त्रिभेदानामप्यसङ्क्षेयकानां मध्यमो-त्कृष्टभेदौ पश्चादरुपवक्तव्यत्वात् प्ररूपयिण्येते, अतोऽधुना जघन्ययुक्तासङ्क्यातकं तावदाह— ''अस्स रासि अञ्भासे'' इत्यादि अस्य रादोः—जधन्यपरीत्तासङ्ख्येयकगतरादोः 'अभ्यासे' परस्परग-णने सित 'रुष्ट्' जधन्यं युक्तासङ्ख्येयकं भवति । तच 'आविलकासमयपरिमाणम्' आविलका-''अंसंखिजाणं समयाणं समुद्यसमिइसमागमेणं'' ( अनुयो० पत्र १७८-२ ) इत्यादिसिद्धान्त-प्रसिद्धा तम्याः समयाः - निर्विभागाः कारुविभागाम्तत्परिमाणमाविककासभयपरिमाणम् , जघन्ययु-क्तासक्क्षेयकतुल्यसमयराशिष्रमाणा आविलका इत्यर्थः । एतद्कं भवति—जघन्यपरीचासक्क्षेयक-सम्बन्धीनि यावन्ति सर्षपलक्षणानि रूपाणि तान्येकैकशः पृथक् पृथक् संस्थाप्य तत एकैकस्मिन् रूपे जधन्यपरीत्तासङ्ख्यातकप्रमाणो राशिर्व्यवस्थाप्यते, तेषां च राशीनां परस्परमभ्यासो विधीयते । इहैवं भावना-असत्कल्पनया किल जघन्यपरीत्तासङ्ख्येयकराशिस्थाने पञ्च रूपाणि कल्प्यन्ते, तानि विवियन्ते — जाताः पञ्चेककाः ११११, एककानामधः प्रत्येकं पञ्चेव वाराः पञ्च पञ्च व्यव-स्थाप्यन्ते । तद्यथा-३३३३ । अत्र पञ्चभिः पञ्च गुणिता जाता पञ्चविंशतिः, साऽपि पञ्चभि-राहता जातं पञ्चविंशं शतम् इत्यादिकमेणामीषां राशीनां परस्पराभ्यासे जातानि पञ्चविंशत्यधिका-न्येकत्रिंशच्छतानि ३१३५ । एप कल्पनया ताबदेतावन्मात्रो राशिर्भवति, सद्भावतस्वसङ्ख्ये-यरूपो जघन्ययुक्तासङ्ख्यातकतया मन्तव्य इति ॥ ७८ ॥

निरूपितं जघन्ययुक्तासङ्ख्येयकम् । सम्प्रति दोषजघन्यासङ्क्ष्यातासङ्क्ष्यातकभेदस्य जघन्यपरीता-नन्तकादिस्रह्मणां त्रयाणां जघन्यानन्तकभेदानां च स्वरूपमतिदेशतः प्रतिपिपादयिषुराह—

# वितिचउपंचमगुणणे, कमा सगासंख पहमचउसत्त । णंता ते रूवजुया, मज्झा रूवृण गुरु पच्छा ॥ ७९॥

इह ''संखिज्जेगमसंखं'' (गा० ७१) इत्यादिगाथोपन्यस्तोत्क्रष्टसङ्क्यातकादिमौर्छसप्तपदापे-क्षया सङ्क्ष्यातकाद्यमेदविकलानि यानि परीत्तासङ्क्ष्यातकादीनि पट् पदानि तानि परीत्तासङ्क्ष्या-तकानन्तानन्तकभेदद्वयविकलानि द्वित्रिचतुःपञ्चसङ्क्ष्यात्वेन प्रोक्तानि । ततः 'द्वित्रिचतुःपञ्चम-

१ असङ्ख्यानां समयानां समुद्रथसमितिसमागमेन ॥ २ मौलसप्तपदानि त्वेतानि—उत्कृष्टसङ्क्कातकम् १ परीत्तासङ्क्ष्यातकम् २ युक्तासङ्क्ष्यातकम् ३ असङ्क्ष्यातासङ्क्ष्यातकम् ४ परीत्तानन्तकम् ५ युक्तानन्तकम् ६ अनन्तानन्तकम् ७ ॥

गुणने' द्वितीयतृतीयचतुर्थपञ्चमपदवाच्यराशेरन्योऽन्याभ्यासे सति 'क्रमात्' क्रमेण ''सगासंख'' त्ति प्राकृतत्वात् 'सप्तमासङ्क्षातम्' स्थापनापेक्षया

| जधन्यसंख्यातकम् १   | मध्यमसंख्यातकम् २    | उत्कृष्टसंस्यातकम् ३  |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| परीतासं० जघ० १      | परीत्तासं० मध्य० २   | परीतासं॰ उत्कृ॰ ३     |
| युक्तासं० जवन्यम् ४ | युक्तासं० मध्य० ५    | युक्तासं० उत्कृ० ६    |
| असं० असं० जघ० ७     | असं० असं० मध्य० ८    | असं॰ असं॰ उत्कृ॰ ९    |
| परीत्तानन्तं जध० १  | परीत्तानन्तं मध्य० २ | परीत्तानन्तं उत्कृ० ३ |
| युक्तानन्तं ० जघ० ४ | युक्तानन्तं मध्य० ५  | युक्तानन्तं उत्कृ० ६  |
| अनन्तानन्तं जघ० ७   | अनन्तानन्तं मध्य० ८  | अनन्तानन्तं उत्कृ० ९  |

जधन्यासङ्ख्यातासङ्ख्यातकम् । "पढमचउसत्त णंत" ति प्राकृतत्वात् प्रथमचतुर्थसप्तमान्यनन्त-कानि । तत्र प्रथमानन्तकं-जघन्यपरीत्तानन्तकम् चतुर्थानन्तकम्-जघन्ययुक्तानन्तकम् सप्त-मानन्तकं जघन्यानन्तानन्तकं भवतीति । इह जघन्यमध्यमोत्कृष्टभेदतोऽसङ्ख्येयकानन्तकयोः प्रत्येकं नवविषत्वात् प्रदार्शितभेदानां सप्तमप्रथमादिसङ्क्ष्यानं सङ्गच्छत एव । इदमत्रैदम्पर्यम्— द्वितीये युक्तासङ्ख्यातकपदवाच्ये जघन्ययुक्तासङ्ख्यातकलक्षणे राशौ विवृते सति यावन्ति रूपाणि तावत्स प्रत्येकं जघन्ययुक्तासङ्क्ष्यातकमाना राशयोऽभ्यसनीयाः, ततम्त्रषां राशीनां परम्परताडने यो राशिर्भवति तत् सप्तमासङ्क्षेयकं मन्तव्यम् । तृतीये त्यसङ्क्षेयकासङ्क्षेयकपद्वाच्ये जघन्या-सङ्ख्येयकासङ्ख्येयकरूपे राशो यावन्ति रूपाणि तावतामेव जधन्यासङ्ख्येयकासङ्ख्येयकराशीनाम-न्योऽन्यगुणने सति यो राशिः सम्पद्यते तत् पथमानन्तकं जघन्यपरीत्तानन्तकमवसेयम् । चतुर्थे त परीत्तानन्तकपदवाच्ये जधन्यपरीत्तानन्तकरूपे राशौ यावन्ति रूपाणि तावत्सक्क्यानां जधन्य-परीत्तानन्तकराशीनां परस्परमभ्यासे यावान् राशिर्भवति तत् चतुर्थमनन्तकं जघन्ययुक्तानन्तकं भवति । पञ्चमे तु युक्तानन्तकपद्वाच्ये जधन्ययुक्तानन्तकरूपे राशौ यावन्ति रूपाणि तत्प्र-माणानामेव जधन्ययुक्तानन्तकराशीनां परस्परगुणने यावान् राशिः सम्पद्यते तत् सप्तमानन्तकं जघन्यानन्तानन्तकं भवति । आह परीत्तासङ्ख्यातकयुक्तासङ्ख्यातकासङ्ख्यातासङ्ख्यातकपरीत्तान-न्तकयुक्तानन्तकानन्तानन्तकरुक्षणाः षडपि राशयो जधन्यास्तावन्निर्दिष्टाः, मध्यमा उत्कृष्टाश्चेते कथं मन्तव्याः १ इत्याह — "ते रूवजुया" इत्यादि । 'ते' अनन्तरोद्दिष्टा जघन्याः षडपि राशयो रूपेण-एककरुक्षणेन युताः-समन्विता रूपयुताः सन्तः किं भवन्ति ? इत्याह--'मध्याः' मध्यमा अजधन्योत्कृष्टा इति यावत् । तत्र यः पामिर्दिष्टो जधन्यपरीत्तासस्यातकराशिः स एकस्मिन् रूपे प्रक्षिप्ते मध्यमो भवति, उपरुक्षणं चैतत् , नैकरूपप्रक्षेप एव मध्यमभणनं किन्त्वेकैकरूपनिक्षेपेऽयं तावद् मध्यमो मन्तव्यो यावद् उत्कृष्टपरीचासक्क्षेयकराशिर्न भवतीति । एवमनया दिशा जधन्य-युक्तासङ्क्ष्यातकादयोऽपि राशय एकैकस्मिन् रूपे निक्षिप्ते मध्यमाः सम्पद्यन्ते, तदनु चैकैकरूप-वृच्चा तावद् मध्यमा अवसेया यावत् स्वं स्वमुत्कृष्टपदं नासादयन्तीति । तहीते षडपि किंस्वरूपाः सन्त उत्कृष्टा भवन्ति ? इत्याह—"रूवूण गुरु पच्छ" ति रूपेण-एककलक्षणेन ऊना:-स्यूना रूपोनाः सन्तस्त एव प्रागमिहिता जघन्या राशयः, तेशब्द आवृत्त्येहापि सम्बन्धनीयः, किं भवन्ति ? इत्याह—'गुरवः' उत्कृष्टाः 'पाश्चात्याः' पश्चिमराशय इत्यर्थः । इयमत्र मावना—जघन्ययुक्ता-सङ्ख्यातकराशिरेकेन रूपेण न्यूनः स एव पाश्चात्य उत्कृष्टपरीत्तासङ्ख्येयकस्वरूपो भवति, जघन्या-सङ्ख्यातासङ्क्ष्यातकराशिस्त्वेकेन रूपेण न्यूनः सन् पाश्चात्य उत्कृष्टयुक्तासङ्क्ष्यातकस्वरूपो भवति, जघन्यपरीत्तानन्तकराशिः पुनरेकेन रूपेण न्यूनः पाश्चात्य उत्कृष्टासङ्क्ष्यातासङ्क्ष्यातकस्वरूपो भवति, जघन्ययुक्तानन्तकराशिस्त्वेकरूपोनः पाश्चात्य उत्कृष्टपरीत्तानन्तकस्वरूपो भवति, जघन्यानन्ता-नन्तकराशिरेकरूपरहितः पाश्चात्य उत्कृष्टयुक्तानन्तकस्वरूपो भवतीति । इदं नासङ्क्ष्येयकानन्तक-भेदानामित्यं प्रकृपणमागमाभिपायत उक्तं, कैश्चिदन्यथाऽपि चोच्यते ॥ ७९ ॥ अत्र एवाह—

#### इय सुत्तुत्तं अन्ने, विगयमिकसि चउत्थयमसंवं। होइ असंव्यासंवं, तहु स्वजुयं तु तं मज्झं॥ ८०॥

'इति' पूर्वीक्तप्रकारेण यद् असङ्ख्यातकानन्तकस्वरूपं प्रतिपादिनं तत् सूत्रे-अनुयोगद्वार-रुक्षणं सिद्धान्ते उक्तं-निगदितम् । तथा चोक्तं श्रीअनुयोगद्वारेषु---

उक्कीमण संगिज्जण रूवं पिक्सत्तं जहन्नयं पिरित्तासंखिज्जयं होइ । तेण १रं अजहन्नमणुक्कीस्याहं ठाणाहं जाव उक्कोसयं पिरित्तासंखिज्जयं न पायेइ । उक्कोसयं पिरित्तासंखिज्जयं कित्तियं
होइ? जहन्नयं पिरित्तासंखिज्जयं जहन्नयपिरित्तासंखिज्जयमित्ताणं रासीणं अन्नमन्नञ्भासो रूबूणो
उक्कोसयं पिरित्तासंखिज्जयं हवइ, अहवा जहन्नयं जुत्तासंखिज्जयं रूबूणं उक्कोसयं पिरित्तासंखिज्जयं होइ । जहन्नयं जुत्तासंखिज्जयं कित्तियं होइ? जहन्नयपिरित्तासंखिज्जयमित्ताणं रासीणं अनमन्नञ्भासो पिडिपुन्नो जहन्नयं जुत्तासंखिज्जयं होइ, अहवा उक्कोसए पिरित्तासंखिज्जए रूवं
पिक्सित्तं जहन्नयं जुत्तासंखिज्जयं होइ, आविलया वि तित्तिष्ठया चेव । तेण परं अजहन्नमणुक्रोसियाइ ठाणाई जाव उक्कोसयं जुत्तासंखिज्जयं न पायइ । उक्कोसयं जुत्तासंखिज्जयं कितिष्ठयं
होइ?, जहन्नएणं जुत्तासंखिज्जएणं आविलया गुणिया अन्नमन्नञ्भासो रूबूणो उक्कोसयं जुत्तासंखिज्जयं होइ, अहवा जहन्नयं असंखिज्जासंखिज्जयं रूबूणं जुत्तासंखिज्जण्णं आविलया गुणिया
अन्नमन्नञ्भासो पिडिपुन्तो जहन्नयं असंखिज्जासंखिज्जयं होइ, अहवा उक्कोसए जुत्तासंखिज्जए
रूवं पिक्सित्तं जहन्नयं असंखिज्जासंखिज्जयं होइ, अहवा उक्कोसए जुत्तासंखिज्जए
रूवं पिक्सित्तं जहन्नयं असंखिज्जासंखिज्जयं होइ, अहवा उक्कोसए जुत्तासंखिज्जए
रूवं पिक्सितं जहन्नयं असंखिज्जासंखिज्जयं होइ, अहवा उक्कोसए जुत्तासंखिज्जए

१ उत्कृष्टके महीयके हुए प्रिसितं जघन्यकं परीत्तासङ्क्षेयकं भवति । ततः परमजघन्योत्कृष्टकानि स्थानानि यावदुत्कृष्टं परीत्तासङ्क्षेयकं न प्राप्नोति । उत्कृष्टकं परीत्तासङ्क्षेयकं कियद् भवति ? जघन्यकं परीत्तासङ्क्षेयकं जघन्यकं परीत्तासङ्क्षेयकं क्यानाणां राशीनामन्योन्याभ्यामा हुपोन उत्कृष्टकं परीत्तासङ्क्षेयकं भवति, अथवा जघन्यकं युक्तासङ्क्षेयकं क्याने उत्कृष्टकं परीत्तासङ्क्षेयकं हुपोनं उत्कृष्टकं परीत्तासङ्क्षेयकं हुपोनं उत्कृष्टकं परीत्तासङ्क्षेयकं हुपोनं उपन्यकं युक्तासङ्क्षेयकं भवति, अथवोत्कृष्टकं परीत्तासङ्क्षेयकं हुपोनं अधन्यकं युक्तासङ्क्षेयकं भवति, अथवोत्कृष्टकं परीत्तासङ्क्षेयकं हुपोनं अधन्यकं युक्तासङ्क्षेयकं भवति, अथवोत्कृष्टकानि स्थानानि यावदुत्कृष्टकं युक्तासङ्क्षेयकं न प्राप्नोति । उत्कृष्टकं युक्तासङ्क्षेयकं कियद् भवति ? जघन्यकन युक्तासङ्क्षेयकं स्थानं उत्कृष्टकं युक्तासङ्क्षेयकं भवति । जघन्यकमसङ्क्षेयासङ्क्षेयकं भवति, अथवोत्कृष्टकं युक्तान सङ्क्षेयकं हुपोनं उपन्यक्षमसङ्क्षेयासङ्क्षेयकं भवति, अथवोत्कृष्टकं युक्तान सङ्क्षेयकं हुपोनं उपन्यक्षमसङ्क्षेयासङ्क्षेयकं भवति । जघन्यकमसङ्क्षेयकं भवति । अथवोत्कृष्टकं युक्तान सङ्क्षेयकं हुपोनं उपन्यक्षमसङ्क्षेयासङ्क्षेयकं भवति । जघन्यक्षमसङ्क्षेयकं भवति । अथवोत्कृष्टकं युक्तानसङ्क्षेयकं हुपोनं उपन्यक्षमसङ्क्षेयकं स्थानं विद्यक्षिति । अथवोत्कृष्टकं युक्तानसङ्क्षेयकं हुपोनं उपनिति । उत्कृष्टकं युक्तानसङ्क्षेयकं हुपोनं प्राप्ति चित्रकं प्रकृति । अथवोत्कृष्टकं युक्तानिक्षेयकं हुपोनं विद्यक्षेयकं स्थानं विद्यक्षेयकं स्थानं विद्यके स्थानं विद्यक्षेयकं स्थानं विद्यके स्थानं विद्यक्षेयकं स्थानं विद्यके स्यकं स्थानं विद्यक्षेयकं स्थानं विद्यक्षेयकं स्थानं विद्यके स्थानं

उक्कोसयं असंखिजासंखिज्यं न पावेइ । उक्कोसयं असंखिजासंखिज्जयं कित्तियं होइ? जहन्नयं असंखिजासंखिज्जयं जहन्नयअसंखिज्जासंखिज्जयमित्ताणं रासीणं अन्नमन्नवभासो रूजुणो उक्कोसयं असंखिजासंखिज्जयं होइ, अहवा जहन्नयं परिताणंतयं रूवूणं उक्कोसयं असंखिजासंखिज्जयं होइ । जहन्नयं परिताणंतयं कित्तियं होइ ? जहन्नयं असंखिज्जासंखिज्जयं जहन्नयअसंखिज्जासं-सिज्जयमित्ताणं रासीणं अन्नमन्नवभासो पडिपन्नो जहन्नयं परित्ताणंतयं होइ. अहवा उक्कोसए असंखिजासंखिजाए रूवं पक्लितं जहन्नयं परिताणंतयं होइ । तेण परं अजहन्नमणुक्कोसयाइं ठाणाई जाव उक्कोसयं परिताणंतयं न पावइ । उक्कोसयं परिताणंतयं कित्तियं होह? जहन्नयं परित्ताणंतयं जहन्नयपरित्ताणंतयमिताणं रासीणं अन्नमन्नब्भासो रुवृणो उक्रोसयं परित्ताणंतयं होइ, अहवा जहन्नयं जुत्ताणंतयं रुवृणं उक्तोसयं परित्ताणंतयं होइ । जहन्नयं जुत्ताणंतयं कित्तियं होह ? जहन्नयं परिताणंतयं जहन्नयपरिताणंतयमिताणं रासीणं अन्नमन्नवभासो पिंड-पुत्रो जहन्नयं जुत्ताणंतयं होइ, अहवा उद्योसए परित्ताणंतए हुवं पिन्यत्तं जहन्नयं जुत्ताणंतयं होह, अभवसिद्धिया वि तत्तिया चेव । तेण परं अजहत्रमणुकोसयाइं ठाणाइं जाव उकोसयं जुत्ताणंतयं न पावइ । उक्कोसयं जुत्ताणंतयं कित्तियं होइ 🤃 जदत्रपणं जुत्ताणंतएणं अभवसि-द्धिया गुणिया अन्नमन्नव्भासी रूवृणी उक्रोसयं जुत्ताणंतयं होइ. अहवा जहन्नयं अणंताणंतयं रूवृणं उक्कोसयं जुत्ताणंतयं होड् । जहन्नयं अणंताणंतयं कित्तियं होड् ! जहन्नएणं जुत्ताणंत-एणं अभवसिद्धिया गुणिया अन्नमन्नवभासी गाँडपुन्नी जहन्नयं अणंताणंतयं होह. अहवा उक्कोसए जुत्ताणंतए रुवं पक्लितं जहन्नयं अणंताणंतयं होइ । तेण परं अजहन्नमणुक्कोसयाइं ठाणाइं। उ एवं उद्योसयं अणंताणंतयं निश्य № (२३८-१) इति।

मसङ्ख्येयासङ्ख्येयकं न प्राप्नोति । उत्कृष्टकमसङ्ख्येयासङ्ख्येयकं कियद् भवति ? जघन्यकमसङ्ख्येयासङ्ख्येयकं जघन्य-कासक्क्रयासक्क्रेयकमात्राणां राशीनासन्यान्याभ्यासी रूपीन उत्कृष्टकममद्भ्र्यासङ्क्रायकं भवति, अथवा जघ-न्यकं परीत्तानन्तकं रूपोनं उन्कृष्टकमसङ्ख्यासङ्ख्येयकं भवति। जधन्यकं परीत्तानन्तकं कियद् भवति ! जधन्य-कमसङ्ख्यासङ्ख्येयं जघन्यकासङ्ख्यासङ्ख्यायकमात्राणां राशीनामन्योन्याभ्यामः प्रतिपूर्णे जघन्यकं परीत्तानन्तकं भवति, अथवोरकृष्टकेऽसङ्क्षेयासङ्क्षेयके रूपं प्रक्षिप्तं जघन्यकं परीतानन्तकं भवति । ततः परमजघन्योरकृष्ट-कानि स्थानानि यावदुन्कृष्टकं परीत्तानन्तकं न प्राप्नोति । उत्कृष्टकं परीत्तानन्तकं कियद् भवति ? जघन्यकं परी-त्तानन्तकं जघन्यकपरीत्तानन्तकमात्राणां राशीनामन्योग्याभ्यासौ रूपोन उत्कृष्टकं परीत्तानन्तकं भवति. <mark>अथवा जधन्यकं युक्तानन्</mark>तकं रूपोनमुत्कृष्टकं परीत्तानन्तकं भवति । जधन्यकं युक्तानन्तकं कियद् भवति ? जध-न्यकं परीतानन्तकं जघन्यकपरीत्तानन्तकमात्राणां राशीनामन्योन्यास्यासः प्रतिपूर्णो जघन्यकं युक्तानन्तकं भवति, अथवोत्कृष्टके परीत्तानन्तके रूपं प्रक्षिप्तं जधन्यकं युक्तानन्तकं भवति, अभवसिद्धिका अपि तावन्त एव । ततः परमजघन्योत्कृष्टकानि स्थानानि यावदुत्कृष्टकं युक्तानन्तकं न प्राप्नोति । उत्कृष्टकं युक्तानन्तकं कियद् भवति १ जघन्यकेन युक्तानन्तकेनाभवसिद्धिका गुणिता अन्योन्याभ्यासो रूपोनः उत्कृष्टकं युक्तानन्तकं भवति, अथवा जघन्यकमनन्तानन्तकं रूपोनमुत्कृष्टकं युक्तानन्तकं भवति । जघन्यकमनन्तानन्तकं कियद् भवति ? जघ-न्यकेन युक्तानन्तकेनाभवसिद्धिका गुणिता अन्योन्याभ्यासः प्रतिपूर्णी जधन्यकमनन्तानन्तकं भवति. अधवी-रकृष्टके युक्तानन्तके रूपं प्रक्षिप्तं जवन्यकमनन्तानन्तकं भवति । ततः परमजवन्योत्कृष्टकानि स्थानानि । एव-मुत्कृष्टकमनन्तानन्तवं नास्ति ॥ 🗹 🗠 एतिबहान्तर्गतपाठो मुदितानुयोगद्वारेषु नास्ति ॥

उक्तः सूत्राभिप्रायः । साम्प्रतं मतान्तरगतमसङ्ख्यातानन्तकस्वरूपमाह—"अन्ने विगय" इत्यादि । अन्ये आचार्याः—एके सूर्य एवमाहुः, यथा— 'चतुर्थकमसङ्ख्यं' जघन्ययुक्तासङ्क्यातक-रूपं 'वर्गितं' तावतेव राश्चिना गुणितं सत् "एकसि" ति एकवारं 'भवति' जायते—सम्पद्यते असङ्ख्यासङ्क्यं 'रुषु' जघन्यम् , जघन्यासङ्क्यातासङ्क्यातकं भवतीत्यथंः । अत्रापि मते असङ्क्यातक-मुद्दिश्य मध्यमोत्कृष्टभेदप्ररूपणा पूर्वोक्तवेति दर्शयन्नाह— ''रूवजुयं तु तं मज्झं' ति रूपेण—सर्पपरुक्षणेन युतं रूपयुतं 'तुः' अवधारणे व्यवहितसम्बन्धश्च 'तद्' इति तदेवानन्तराभिहितं जघन्यासङ्क्ष्येयासङ्क्ष्येयादिकम् कि भवति । दर्शाह— 'मध्यं' मध्यमासङ्क्ष्येयासङ्क्ष्येयादिकं भवति ॥ ८०॥

#### रुवृणमाइमं गुरु, ति विगाउं तं इमं दस क्खेवे। लोगागासपण्सा, धम्माधम्मेगजियदेसा॥ ८१॥

तदेव जघन्यासङ्क्षेयासङ्क्षेयादिकं 'रूपोनम्' एकेन रूपेण रहितं सद् 'आदिमं' तदपेक्षया आद्यस्य रादोः सम्बन्धि 'गुरु' उत्कृष्टं भवतीति । अयमत्रारायः— जघन्यासङ्क्षेयासङ्क्षेयकं रूपोनं सद् युक्तासङ्क्ष्यातकमुत्कृष्टकं भवति, जघन्यपरीत्तानन्तं रूपोनमसङ्क्षेयासङ्क्षेयकमुत्कृष्टं भवति, जघन्यानन्तानन्तकं तु रूपोनमुन्कृष्टं परीत्तानन्तं भवति, जघन्यानन्तानन्तकं तु रूपोनमुन्कृष्टं परीत्तानन्तकं भवानतरेण प्ररूपयत्नाह—''ति विभाउं तं'' इत्यादि । 'तद्' इति प्रागभिहितं जघन्यासङ्क्ष्येयासङ्क्ष्येयासङ्क्ष्येयक्तराहे—''ति विभाउं तं'' इत्यादि । 'तद्' इति प्रागभिहितं जघन्यासङ्क्ष्येयासङ्क्ष्येयासङ्क्ष्येयकराहोः सदशदि-राश्चा परम्परं त्रीन् वारानभ्यस्येत्यर्थः । अयमत्राशयः— जघन्यासङ्क्ष्येयासङ्क्ष्येयकराहोः सदशदि-राशिगुणनलक्षणो वर्गो विर्धायते, तस्यापि वर्गराहोः पुनर्वर्गः क्रियते, तस्यापि वर्गराहोः पुनर्वर्गः क्रियते, तस्यापि वर्गराहोः पुनर्वर्गः क्रियते, तस्यापि वर्गराहोः पुनर्पि वर्गो निष्पायत इति । ततः किम् ( इत्याह— 'इमान्' वश्यमाणस्वरूपान् 'दश्य' इति दशस-ङ्क्ष्यान् क्षिप्यन्त इति । ततः किम् ( इत्याह— 'इमान्' वश्यमाणस्वरूपान् 'विषक्ष' निघेहीत्युत्तरगा-श्चायां सम्बन्धः । तथाहि— लोकाकाशस्य प्रदेशाः १ धर्मश्च अधर्मश्च एकजीवश्च धर्माधर्मेक-जीवास्तेषां देशाः—प्रदेशाः । अयमत्रार्थः— धर्मास्तिकायप्रदेशाः २ अधर्मास्तिकायप्रदेशाः ३ एकजीवप्रदेशाः १ ॥ ८१ ॥ तथा—

### ठिइवंधज्झवसाया, अणुभागा जोगछेयपिलभागा। दुण्ह य समाण समया, पत्तेयनिगोयए खिवसु ॥ ८२॥

स्थितिबन्धस्य कारणभृतान्यध्यवसायस्थानानि कपायोदयरूपाण्यध्यवसायशब्देनोच्यन्ते, तान्यसङ्क्ष्येयान्येव । तथाहि—ज्ञानावरणस्य जधन्योऽन्तर्मुहूर्तप्रमाणः स्थितिबन्धः, उत्कृष्टतस्तु त्रिशत्सागरोपमकोटाकोटीप्रमाणः, मध्यमपदे त्वेकद्वित्रिचतुरादिसमयाधिकान्तर्मुहूर्तादिकोऽस-ङ्क्ष्येयमेदः, एषां च स्थितिबन्धानां निर्वर्तकान्यध्यवसायस्थानानि प्रत्येकमसङ्क्ष्येयछोकाकाशप्र-देशप्रमाणानि भिन्नान्येव, एवं च सत्येकस्मिन्नपि ज्ञानावरणेऽसङ्क्ष्येयानि स्थितिबन्धाध्यवसाय-स्थानानि छभ्यन्ते, एवं दर्शनावरणादिष्यपि वाच्यम् । "अणुभाग" त्ति 'अनुभागाः' ज्ञाना-वरणादिकर्मणां जधन्यमध्यमादिभेदमिन्ना रसविशेषाः, एतेषां चानुभागविशेषाणां निर्वर्तकान्यसङ्क्ष्येयछोकाकाशप्रदेशप्रमाणान्यध्यवसायस्थानानि भवन्त्यतोऽनुभागविशेषा अप्येतावन्त एव द्रष्टव्याः, कारणभेदाश्रितत्वात् कार्यभेदानाम् । "जोगछेयपिकभाग" त्ति योगः—मनोवाकाय-

विषयं वीर्यं तस्य केवलिप्रज्ञाच्छेदेन प्रतिविशिष्टा निर्विभागा भागा योगच्छेदप्रतिभागाः, ते च निगोदादीनां संज्ञिपश्चेन्द्रियपर्यन्तानां जीवानामाश्रिता जधन्यादिभेदिभिन्ना असङ्क्ष्येया मन्तव्याः । "दुण्ह य समाण समय'' ति 'द्रयोश्च समयोः' उत्सर्पिण्यवसपिंणींकालस्क्रपयोः समया असङ्क्ष्येयस्क्रपाः । "पत्तेयनिगोयए" ति अनन्तकायिकान् वर्जियत्वा शेषाः पृथिव्यप्तेजोवायु-वनस्पतित्रसाः प्रत्येकशरीरिणः सर्वेऽपि जीवा इत्यर्थः, ते चासङ्क्ष्येया भवन्ति । निगोदाः स्क्ष्माणां बादराणां चानन्तकायिकवनस्पतिजीवानां शरीराणीत्यर्थः, ते चासङ्क्ष्याताः । एवमेते प्रत्येकमसङ्क्ष्येयस्करूपा दश क्षेपास्तान् क्षिपस्त ॥ ८२ ॥

अथ राशिदशकपक्षेपानन्तरं तस्यैव राशेर्यसिन् विहिते यद् भवति तदाह—

#### युण तम्मि ति विगियए, परित्तणंत रुहु तस्स रासीण । अन्भासे रुहु जुत्ताणंतं अन्भव्वजियमाणं ॥ ८३॥

पुनरिष "तिम्म" ति 'तिसान्' अनन्तरोदिते प्रक्षिप्तक्षेपद्शके 'त्रिर्वागिते' त्रीन वारान् वागिते सित परीत्तानन्तं 'लघु' जघन्यं भवति । इदमुक्तं भवित — जघन्यासङ्घयासङ्घयासङ्घयककृष्ये वार्त्त्रत्यं वागिते राशौ दशैते क्षेपाः क्षिप्यन्ते, तत इत्थं पिण्डितो यो गिशः सम्पद्यते स पुनरिष वारत्रयं वर्गते ततो जघन्यं परीत्तानन्तकं भवतीति । इदानीं जघन्ययुक्तानन्तकिन्दपणायाह — "तस्स रासीण" इत्यादि, 'तस्य' जघन्यपरीत्तानन्तकस्य सम्बन्धिनां राशीनामन्योन्यमभ्यासे सित 'लघु' जघन्यं युक्तानन्तकमभव्यजीवमानं भवति । इयमत्र भावना — जघन्यपरीत्तानन्तक ये राशयः सर्षपत्थाने पृथक् पृथम् व्यवस्थाप्यन्ते, तेषां तथा व्यवस्थापितानां जघन्यपरीत्तानन्तकमानानां राशीनामन्योन्याभ्यासे सित युक्तानन्तं जघन्यं भवित, तथा जघन्यपरीत्तानन्तकमानानां राशीनामन्योन्याभ्यासे सित युक्तानन्तं जघन्यं भवित, तथा जघन्यपर्वात्तानन्तकमानानां राशीनामन्योन्याभ्यासे सित युक्तानन्तं जघन्यं भवित, तथा जघन्यपुक्तानन्तकमानानां राशीनामन्योन्याभ्यासे सित युक्तानन्तं जघन्यं भवित, तथा जघन्यपुक्तानन्तकमानानां राशीनामन्तिकप्रकृत्यायाह—

#### तव्वरमे पुण जायइ, णंताणंत ठहु तं च तिक्खुस्तो । वरमसु तह वि न तं होइ णंतम्बेवे म्विबसु छ इसे ॥ ८४ ॥

तस्य—जघन्ययुक्तानन्तकराशेर्वर्गे—सकृदभ्यासे तद्वर्गे कृते सित 'पुनः' भ्योऽपि 'जायते' सम्पद्यते अनन्तानन्तं 'लघु' जयन्यम् , जघन्यानन्तानन्तकं भवतीत्यर्थः । उत्कृष्टानन्तानन्तकप्र-रूपणायाह—"तं च तिक्खुत्तो" इत्यादि । 'तच्च' तत् पुनर्जधन्यमनन्तानन्तं 'त्रिकृत्वः' त्रीत् वारान् 'वर्गयस्व' तावतेव राशिना गुणय । अयमत्रार्थः—जघन्यानन्तानन्तकराशेस्तावतेव राशिना गुणनस्बरूपो वर्गः कियते, ततस्तस्य वर्गितराशेः पुनर्वर्गः, तस्यापि वर्गितराशेर्म्योऽपि वर्ग इति । 'तथापि' एवमपि वारत्रयं वर्गे कृतेऽपि 'तद्' उत्कृष्टमनन्तानन्तकं 'न भवति' न जायते । ततः किं कार्यम् । इत्याह—अनन्तक्षेपान् 'इमान्' वक्ष्यमाणस्वरूपान् 'षट्' षट्स-क्ष्यान् 'क्षिपस्व' निघेहीति ॥ ८४ ॥ तानेव षडनन्तक्षेपानाह—

सिद्धा निगोयजीवा, वणस्सई काल पुग्गला चेव। सच्वमलोगनहं पुण, ति वग्गिउं केवलदुगम्मि॥ ८५॥ सर्व एव 'सिद्धाः' निष्ठितनिःशेषकर्माणः १ 'निगोदजीवाः' समस्ता अपि सूक्ष्मबादरभेदभिन्ना अनन्तकायिकसत्त्वाः २ 'वनम्पतयः' पत्येकानन्ताः सर्वेऽपि वनस्पतिजीवाः ३ 'कालः' इति सर्वोऽप्यतीतानागतवर्तमानकालसमयगिद्धाः ४ 'पुदृलाः' समस्तपुदृलगशेः परमाणवः ५ 'सर्वे' समस्तम् 'अलोकनभः' अलोकाकाशामिति उपलक्षणत्वात् सर्वोऽपि लोकालोकप्रदेशराशिः ६ इत्येनतद्वाशिषद्कप्रक्षेपानन्तरं यस्मिन् कृते यद् भवित तदाह—'पुनः' पुनरिप 'त्रिवेगीयत्वा' त्रीन् वारांस्तावतैव राशिना गुणियत्वा 'केवलद्विके' केवलज्ञानकेवलदर्शनयुगले क्षिप्ते सिति ॥ ८५ ॥

किम् १ इत्याह—

### खित्ते णंनाणंनं, हवेइ जिद्वं तु ववहरइ मज्झं। इय सहमन्धवियारो, लिहिओ देविंदस्रीहिं॥ ८६॥

'क्षिप्ते' न्यम्ने सत्यनन्तानम्तकं 'भवति' जायते 'ज्येष्ठम्' उत्कृष्टम् 'तुः' पुनर्थे व्यवहितस-स्वन्धश्च । 'व्यवहर्गति' व्यवहर्गकारि 'मध्ये तु' मध्यमं पुनः । इयमत्र भावना — इह केवल-जानकेवलदर्शनयोः पर्यायेष्वनन्तेषु क्षिप्तपु सत्यिति द्रष्टव्यम् , नवरं ज्ञेयपर्यायाणामानन्त्याद् ज्ञानपर्यायाणामप्यानन्त्यं वेदितव्यम् , एवमनन्तानन्तं ज्येष्ठं भवति, सर्वस्येय वन्तुजातस्यात्र संगृहीतत्वात् , अतः परं वस्तुसत्त्वस्यव सञ्चाविषयस्याभावादित्यभिप्रायः । सूत्राभिष्ठायतिस्वत्यभप्यनन्तानन्तकमुत्कृष्टं न प्राप्यते, अनन्तकस्याष्टविधस्येय तत्र प्रतिपादितत्वात् । तथा चोक्तमनुयोगद्वारेषु—

-ए एंबमुकोमयं अणताणंतयं **न**त्थि 🖂 ।

तदत्र तत्त्वं केवितनो विद्नित । स्त्रे तु यत्र कचिद्नन्तानन्तकं गृह्यते तत्र सर्वत्राजघन्योत्रृष्टशब्दवाच्यमनन्तानन्तकं द्रष्टव्यम् । तदेवं व्याख्यातं सप्रपन्नं सङ्गातकासङ्गातकानन्तकादिस्तरूपम्, तित्रकृपणे च व्याख्याता 'निमय जिणं जियमगण'' (गा० १) इत्यादि मौलहारगाथा । सम्प्रति पद्मितिसङ्ग्रियाधाप्रमाणत्वेन यथार्थं पद्मितिकशास्त्रं समर्थयत्राह—
''इय सुहुमत्थवियारो'' इत्यादि । 'इति' पूर्वोक्तप्रकारेण सूक्ष्मः—मन्दमत्यगस्यो योऽर्थः—
राज्दामिधेयं तस्य विचारः विचारणं 'विभित्रतः' अक्षरिवन्यासीङ्गतः पश्चसङ्गहादिशास्त्रभ्य
इति शेषः । केः १ इत्याह—'देवेन्द्रस्रिमिः' करालकविकालपातालतलावमज्ञाद्वशुद्धधर्मध्रोद्धरणध्रीणश्रीमज्ञग्चन्द्रस्रिकमकमलन्वद्यांकीरिति ॥ ८६ ॥

॥ इति श्रीदेवेन्द्रसुरिविरचिता खोपज्ञपडशीतिकटीका समाप्ता ॥

<sup>🤋</sup> एवमुत्कृष्टमनन्तानन्तकं नास्ति । 🎺 🗠 एतिबहान्तर्गतपाठो मुद्रितानुयोगद्वारेषु नोपलब्धः ॥

#### अथ ग्रन्थकारप्रशस्तिः।

विष्णोरिव यस्य विभोः, पदत्रयी व्यानशे जगत्रिखिलम् । सूक्ष्मार्थसार्थदेशी, स श्रीवीरो जिनो जयतु ॥ १ ॥ कुन्दोज्वरुकीर्तिभरैः, सुर्भाकृतसकरुविष्टपामोगः। शतमखशतविनतपदः, श्रीगौतमगणधरः पातु ॥ २ ॥ तद्तु सुधर्मस्वामी, जम्बुप्रभवाद्यो मुनिवरिष्ठाः । श्रुतजलनिधिपारीणा, न्यांसः श्रेयसे सन्तु ॥ ३ ॥ ततः पाप्ततपाचार्येत्यभिष्या भिश्चनायकाः । समम्बन् कुले चान्द्रे, श्रीजगचन्द्रसूरयः ॥ ४ ॥ जगज्जनितबोधानां, तेषां शुद्धचरित्रिणाम् । विनेयाः समजायन्त, श्रीमहेवेन्द्रसूरयः ॥ ५ ॥ सान्ययोरुपकाराय, श्रामदेवेन्द्रस्रिणा । यडशीतिकटीकेयं, सुखबोधा विनिर्ममे ॥ ६ ॥ विबुधवरधर्मकीर्त्तिश्रीविद्यानन्दस्रिमुख्यवुधेः । स्वपरसमयैककुश्लैम्तुद्व संशोधिता चेयम् ॥ ७ ॥ यद्गदितमरूपमतिनाः सिद्धान्तविरुद्धसिंह किमपि शासे । विद्वद्भिसत्त्वज्ञैः, प्रसादमायाय तच्छोध्यम् ॥ ८ ॥ पडशीतिकशास्त्रमिदं, विगुण्यता यन्मयाऽर्जितं सङ्गतम् । तेनास्तु भव्यलोकः, सूक्ष्मार्थविचारणाचतुरः ॥ ९ ॥ अन्धाअम् २८०० । सर्वअन्थायम् ५९३८ अः २८॥

इति कर्मग्रन्थचतुष्टगत्मकः प्रथमो विभागः।

### परिशिष्टं प्रथमम्।

### कर्मग्रन्थटीकान्तः प्रमाणतयोद्धृतानां शास्त्रीयावतरणानामकारादि-क्रमेणानुक्रमणिका ।

一一是我们的人们

|                                 |                   | -                                     |            |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------|
| अ                               |                   | अञ्चादिभ्यः ३९-५६-७०-७१-१             | 10-176-161 |
| <b>अकामतण्हा ए</b>              | <b>ξ</b> 3        | अग्लोऽभिदीसिकृत्                      | 54.8       |
| अकिती च                         | 923               | अवभिष्टफलं देवं                       | 8.5        |
| अक्खरलंभेण समा                  | 914               | अरण्यमेनन्सविताऽस्त्रमागतो            | 35         |
| अगंतूणं समुग्धायं               | 95-350            | अरहंता भगवंता                         | ६६         |
| अच्                             | 376               | अर्थपरिसमाप्तिः पदं                   | 18         |
| अंगं उवासगदसा                   | 3 & .             | अल्पे परिग्रहारम्भी                   | ६२         |
| अङ्गोपाङ्गच्यावनानि             | લ્થ્              | अविरयसमा उवमंतु                       | 399        |
| अजीप् व्यक्तिश्रमण-             | ३९ :              | अविरयसासणमिच्छा                       | 118        |
| अद्वारसप्यसहसा                  | 3.6               | अविसेसियं सुयं सुय-                   | 30         |
| अइवस अयुव्वाहमि                 | १०२               | अव्यभिचारिणा साद-                     | 8.8        |
| अणतिरिनारयरहियं                 | 92                | अशोकवृक्षः सुरपुष्प-                  | 1          |
| अणबंधोदयमाउग-                   | 183               | अमंतिज्ञाणं समयाणं                    | ₹00        |
|                                 | 305               | अममीक्षितकारित्वं                     | ६९         |
| भणमञ्ज्ञः विह्संत्रयण<br>       | 99                | अस्या पापशीलत्वं                      | Ęş         |
| अणमिर्छमीससम्मं                 |                   | आ                                     |            |
| अणहिंगया जा तीसु वि             | इ <b>२</b> ०      | आगमधोपपत्तिश्च                        | 88         |
| अणाइयं तं पवाहेण                | <b>ર</b><br>૨૦    | आगामे उ विसेसी                        | 910        |
| अणुगामि उ अणुगच्छइ              |                   | आचेलकुहोसिय                           | 358        |
| अणुवकण् वि बहुणं                | પ્ <sub>રહે</sub> | आङ् मर्यादायाम्                       | ૧૫૧        |
| अणुवत्तणाइ सेहा                 | ९६                | आणवणि वियारणिया                       | १२         |
| अतो ऽनेकस्त्ररात्               | 30-363            | आतो डोऽह्वाबामः                       | . ६६       |
| अनियहिभागपणरो                   | १०२               | आन्मस्वेनाविशिष्टस्य (शास्त्र० स      |            |
| अन्तरा भवदेहोऽपि                | 84-348            | आद्यत्रय <b>म</b> ज्ञानमपि            | १०-१२९     |
| अन्ते केवलमुत्तम-               | 80                | आयंमग मिहमुहा                         | २५         |
| अने आभिणिबोहिय                  | 6                 | आयुर्धृतं नद्वलोदकं पा-               | રૂપ        |
| अबे ड अमुत्तं चिय               | ३                 | आयुषि समाप्यमाने                      | 149        |
| असे भणंति अविरय                 | 880               | आव्विहोहालवन्त-                       | 4.5        |
| अप्पबहुसालोयण                   | १३६               | <b>आवरणदेसविगमे</b>                   | •          |
| अप्पुब्दं सप्पुब्दं (पञ्च० छ० ह | ०पत्र ३२) ११८     | आसि खओवसमी सिं                        | 180        |
| अप्पुब्वं नाहिजाइ               | १३३               | आहारकदुगं जायद्                       | 144        |
| अभवसिद्धियस्स सुयं              | ģ:9               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 348        |
| अमध्यस्यापि कस्यचित्            | ६९-१३९            | आहारदुगं जायह                         | 300        |
| अभिनवकस्माग्रहणं                | 902               | 200                                   | 170        |
| 7                               |                   |                                       |            |

| आहारसंज्ञा आहाराभि-                  | १२३        | उवसमअद्धाएं ठिओं (पञ्च० छ० घृ० प                                              | ० ३२) ११८         |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| आहारं चउदसपुन्विणो                   | 344-346    | उवसमसम्मक्ताओ                                                                 | <b>₹</b> ₹        |
| इ                                    | 1          | उच्यमसम्मस्म दो सन्नी                                                         | 383               |
| इकंता हरह् धर्ण                      | 338        | उवसमसेडिगयस्य उ                                                               | 83                |
| इत एकनवता करुपे                      | ą          | उषसामगसेढिगयस्य                                                               | 909               |
| इत्तरिय धेरकप्पे                     | 9३७        | <b>उ</b> वसामगसेदीए                                                           | 380               |
| इत्तरियाणुवसम्मा                     | 130        | <b>.</b>                                                                      |                   |
| इत्थ य प्रमायस्त्रिया                | ९६         | ऊसरदेमं दहिलयं                                                                | 90-980            |
| इंदिय कसाय अध्वय                     | ছ্         | Ų                                                                             |                   |
| इंदियमणोनिमित्तं                     | १२६        | एएसि में भंते ! एमि                                                           | 9 ৩ ই             |
| इन्द्रियम्                           | 350        | एएसि ण भंते ! जीवाणं भाभि-                                                    | ૧ <u>૭</u> ૬      |
| इह दीहकालिगी                         | 300        | एएमि णं संते ! जीवाणं आहा-                                                    | 3 (9 C            |
| इहपरलोयादाणम-                        | \$6        | ्रमुणान व सर्व : अत्याच आधाः<br>- मुमुन्दि मं इति : जीवाणं <del>चक्कु</del> - | 300               |
| इह सम्यग्दिष्टना सता                 | <b>43</b>  | एएमि एं शंत ! जीवाणं भव-                                                      | 306               |
| इहाधोलंकिकान् यासान्                 | २२         | क कि में भेते ' जीवाम सक-                                                     |                   |
| <b>\$</b>                            |            | ्राम्य ण सत् । जात्राण सक-<br>- प्राप्ति णं संते ! जीवाणं सको-                | <i>કુ છું પ</i> ્ |
| ईरिक् गतिकम्पनयोः                    | ६६         | * *                                                                           | 308               |
| <b>ई</b> र्ष्याविपादगा <b>र्ध</b> ेच | 長寶 .       | एएमि णं भते ! जीवा <b>गं मन्नी-</b><br>एएमि णं गंते ! जीवाणं सले-             | 300               |
| उ                                    | :          |                                                                               | 300               |
| उक्कोसण् असंखिजा अ-                  | 3 4 6      | एएसि णं भंते ! जीवाणं सके-                                                    | গুত্ৰ             |
| <b>रह</b> ोसए जे सणुस्सा             | 990        | एएसि णे सने ! तनका-                                                           | १७३               |
| उद्दोसए संग्विजए                     | २०९        | , प्रमुखि ये भेने ! नेरइ-                                                     | ६७२               |
| उगाह एकं समयं                        |            | ्ष्युस् जगलयम्मा                                                              | 54                |
| उच्यते रूढिवशान्                     |            | एकदिसामिनी की विः                                                             | ५७                |
| उजुसेढीपडियको                        |            | एकपडणा कोडी                                                                   | 3.6               |
| उड्ढाहाययलोगं                        | \$60       | एकपुत्री हिपुत्री च                                                           | \$ 0              |
| उत्तरदेहे च देवजई                    | 6.0        | ण्यविहदुविहानिविहा                                                            | \$ 3              |
| उत्प्रासनं सकन्दर्योः-               | , -        | एगव्ययाङ् जनमा                                                                | 350               |
| डदण् जस्स सुरासुर-                   | 69         | प्रिंदिर सुहुमियस                                                             | ३१                |
| उदयाविष्यायदिरिह्न-                  | \$24       | एसिदिया णे भेते ! किं ना-                                                     | 338               |
| उन्मागंदेशना मार्ग-                  | ६ २        | प्रिंदिया ण संते ! कि ना-                                                     | १८२               |
| उपयोगलक्षणी जीवः                     | 358        | एत एवान्यथारुपास-                                                             | ६४                |
| उपसर्गादातः                          | 94-990     | प्यक्ति गोयगई                                                                 | १३५               |
| उपस्तिया वेणद्या                     | 4.3        | एयस्य एम नेओ                                                                  | 914               |
| उप्पाण पयकोडी                        | 90         | मुमेव अविरयम्मी                                                               | 196               |
| उभयव्याचाराओ                         |            | एवसो भट्टारम                                                                  | 121               |
| उभयाभावो पुढवा-                      |            | एवं अनियहिम्मि वि                                                             | 999               |
| उरलं येवपण्यो                        |            | गुर्व अप्यक्तिहरू                                                             | છ                 |
| उवएसं पुण तं देंति                   |            | ्रवं उकामयं अणंता-                                                            | २ इ इ             |
| डचगारकारगो वि हु                     |            | एवं च कृपराजीगे                                                               | 934               |
| <b>उ</b> वसंत्रकीणमाहो               |            | एवं छम्मासतवं                                                                 | 131               |
|                                      | G <b>R</b> | 1 - See Sand State of                                                         | 1 14, 1           |

| एवं तिरिमणुदेवे                           | યક્           | किह दंसणाइवाओ                       | 383          |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|
| एस असंजयधम्मो                             | 90            | किह पुण ते ? बिंतेगी                | 998          |
| पुसि परओ चडपण                             | રૂપ્ય         | कुत्सितास्याज्ञाते                  | 20           |
| ओरासकायजो गं                              | 989           | कृदहुरुम्                           | 145          |
| भोसम् देवा सायं वे-                       | <b>२</b> ९    | कृष्णादिवस्यसा <del>चि</del> स्यात् | 992          |
| ओसप्पिणीए दोसुं                           | १३२           | केइ भणंति सन्वे बेड-                | 346          |
| ओहिदंसणभणागारोवउत्ता                      | 286           | को नाम सारहीणं                      | <b>९</b> ६   |
| ओदारिककाययोग-                             | 929           | कं नवादिभिन्नैः                     | 949          |
| औदारिकप्रयोक्ता                           | 322           | क्षायोपशमिकानी निद्ययाणि            | 88           |
| ओदारिकवैकियाहारक-                         | 940           | इसासृद्रक्षयोर्भनीष-                | ₹            |
| <b>客</b>                                  | •             | ख                                   |              |
|                                           | ħ to Q        | खंघा देसपएसा                        | <b>3</b> 3   |
| कइसमइए णं भंते! आओ-                       | <b>૧</b> ૫૧   | साओवसमिगभावाण-                      | 196          |
| कआस्मि समुप्पन्ने                         | <b>કૃષ્</b> ર | वित्ते दुहेह समाण                   | <b>9</b> 32  |
| कटविवरागयिकरणा                            | ۵             | खिप्पमिचरेण तं चिय                  | 9.8          |
| कटुर्गलामयं शोफं<br>कतिविहे णं भंते ! उव- | 49            | स्रीणिम्म सङ्यसम्मं                 | <b>૧</b>     |
|                                           | 948           | 'खीणस्मि दंसणतिए                    | 136          |
| कप्पहिओ वि एवं                            | 333           | सीणिम्म मोहणिजे (पञ्च० रू० वृ       | ० ए० ३२) ११९ |
| कप्पसमतीइ तयं                             | 858           | खीणे दंसणमोहे                       | 38-308       |
| कम्माबिगारो कम्मण-                        | 84-845        | खेते भरहेरवण्सु                     | १३२          |
| कम्हा णं भंते ! केवली                     | 3,48          | 4                                   |              |
| करणं परिणामोऽत्र                          | ६९-१३९        | गइ इंदिए य काए                      | 38-88        |
| करणापर्याप्तेषु चतु-                      | 186           | गंठि सि सुदुब्मेश्री                | € 3-3 € 3    |
| <b>कर्मणोऽण्</b>                          | 9-20-359      | गणओ तिश्चेव गणा                     | 334          |
| कलण् सञ्चाने                              | 3 6 3         | गत्यर्थाकर्मकपिबभुजेः               | \$ 00-0      |
| <b>क्हाणनामधि</b> जे                      | 36            | गम्यवपः कर्माधारे                   | \$-33        |
| कष विष जस शस-                             | 93-350        | गयजोगो उ अजोगी                      | 348          |
| कपायमोकपायाणा-                            | ६२            | गुच्छे चडस्थओ पुण                   | 393          |
| कषायसहबर्तित्वात्                         | 38            | गुणसिंह अप्यमत्ते                   | 305          |
| कषायोदयतसीष्टः                            | ६३            | गौणाद्यः                            | 26           |
| कहि णं भंते! समु-                         | 388           | ঘ                                   |              |
| काइब अहिगरणीया                            | ३२            | घणदंत लहुदंता                       | ₹4           |
| कारणमालम्बणमो                             | 936           | च                                   |              |
| कार्मणकारीरयोगी १२२-१४६-                  | 348-348-380   | चउगइयाई इगवीस                       | 386          |
| कालओ उजुमई उ                              | ३५            | ,                                   | 168          |
| कासको णं उसुमई                            | <b>२</b> ५    |                                     | <b>ર</b> ૧   |
| कालविवजयसामि-                             | 30            | <b>A 3</b> •                        | <b>99</b> €  |
| कास्रो माणुसस्रोप                         | 3 3           |                                     | 986          |
| किं न सजोगो सिज्झह                        | 1 ६ २         |                                     | 335          |
| किण्हा नीका काळ                           | 388           |                                     | 305          |
| किरिवाविसाकपुर्व                          | 14            | चंड पण छ तिय तिय चंड                | 285          |
| Fr. 24                                    |               |                                     |              |

| चउसद्विपिद्विकरंड-           | २५           | जाणह् बज्होऽणुमाणाओ        | <i>-</i> ₹₹         |
|------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| चतुर्थतृतीयपद्ममे            | 340          | जातिसारणं त्वाभिनियोधि-    | 9.3                 |
| चतुर्वर्णस्य सङ्ख्य          | ६१           |                            | 3 3 4               |
| चत्तारि य कोडिसया            | 9 8 6        | जिण अजिण तिरधऽतिरथा        | ३२                  |
| चितिदेहावासोपसमा-            | 350          | जीवत्तम भव्दत्तं           | १९९                 |
| चैत्यप्रतिश्रयाराम-          | Ę¥           | जीवाइपयरथेसुं (पञ्च० ल० वृ | 388 ( F # OF        |
| चोयालं लक्लाइं               | १६९          |                            | ३०                  |
| चोरा गामवहत्थं               | 332          | जे पुण संचितेंडं           | 14                  |
| <b>3</b>                     |              | जे वेएइ ते बंधइ            | 6.5                 |
| छग तिकि तिकि सुकं            | १६९          | जो अवसरोवछंभो              | 3 00                |
| छण <b>क्रदोसयं</b> गुल-      | 305          | जो उबसमसम्मद्दिही          | 385                 |
| छन्दासं पयकोडी               |              | जोएण कम्मएणं               | 343-348             |
|                              | 16           | जो किर जहना जोगो           | 99-163              |
| <b>া</b>                     |              | जोगनिरोहं करित्ता          | १६३                 |
| जंघाबलम्मि खीणे              | ३३७          | जो दुवे वारे उवसम-         | ઇ્ર                 |
| जं चउदसपुष्वधरा              | 314          | ं अ                        |                     |
| जं बहुबहुविहस्त्रिप्पा-      | 13           | ज्ञानदर्शनयोसद्भत्         | ६०                  |
| जं <b>बुदीवप्य</b> माणमेत्ता | २०५          | ज्ञानस्य फलं विरतिः        | 9 &                 |
| जं सामग्रगहणं                | 30           | झ                          |                     |
| जं सामिकालकारण               | ٩            | झाणस्मि वि धरमेणं          | 13'5                |
| जिसपु जीवो अवगादो            | ७६           | 3                          | •                   |
| जत्य मह्नाणं तत्थ सु-        | 8-908        | ठिइबंधु इसस्य ठिई          | 벟                   |
| जय जीव नन्द क्षत्रिय-        | <b>९</b> ६   | विय अहिओ य कप्पो           | ។३४                 |
| जहेसे मरइ तहेसे उ-           | 188-160      | टियकपास्मि वि नियमा        | 138                 |
| जस्साउएण नुहाई               | ७६-१६०       | 3                          | 140                 |
| जह इह य कंचणोक्ल-            | ¥            | . डो सः                    | 48                  |
| जह गुददहीणि विसमा (पञ्च०स०   | बृ०प०३२) ११८ | ग                          | •                   |
| जह जम्बुपायवेगो              | 993          | णह चेभ चित्र स अव-         | २००                 |
| जह दुन्त्रयणमवयणं            | 399          | त                          | •                   |
| जह निम्मला वि चक्ख्          | २६           | तं संजयस्य सम्ब-           | 9 94                |
| जहसपण संखेजा सं-             | 3 & &        | तं सम्रायंजणलब्दि-         | 38                  |
| जहच्चयं संस्थिजयं कित्ति-    | २०१          | तं समासभो चउदिवहं एक-      | 98-29-29            |
| जह बेइंवियाणं तहा            | 993          | तं समासओ छन्विहं पन-       | 18                  |
| जह रस्रो पढिहारो             | 79           | तह्यकसायाणुद्              | \$ <b>6</b> -69     |
| जह राषा तह जीवी              | २७           | तह्यसमयम्मि मंथं           | યુવ-ઉ-              |
| जह सुद्धजलाणुगयं             | १३८          | तह्याप् पोरिसीण            | \$26                |
| जह सुद्दुमं भाविदिय-         |              |                            | ,<br>9              |
| जहा नालिकेरदीववासि-          | 555          |                            | 9                   |
| जहा पुढविका <b>ऱ्या</b> णं   | 55-383       |                            |                     |
| जा गंठी ता पढमं              |              | तणुरोहारं भाओ              | . <b>19:0−1</b> € ₹ |
| जाणह पासह ते क               |              | तत्तो य अस्सकता            | ***<br>***          |
| ALLE ALLE CI CO              | ₹4           | तत्तो व सुदुमयणगस्स        | <b>न</b> ६६         |

| सत्य जहको गिरहे                            | 131           | दण्डं प्रथमे समये             | 3.60       |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
| तत्थ ताव उदारं उरासं                       | ૧૫૨           | 43 44                         | 83         |
| तस्योदारभुराछं                             | , १५३         | _                             | 934        |
| <b>तदसंखगुणविद्यी</b> णं                   | ७६–१६२        |                               | ५७         |
| तदसंखेजगुणाण्                              | ७७-१६३        |                               | 235        |
| तद्यथेह प्रदीपस्य                          | 30            |                               | 36-98-994  |
| तिसम सओ जाइ दिवं                           | 936           |                               | ξa         |
| तस्मि व तइ्य चउरथे                         | 939           |                               | ६०         |
| तसदस चउवनाई                                | ₹ १           |                               | 69         |
| तस्माजगाद भगवान्                           | 930           | देशादिदर्शनीत्सुक्यं          | ६१         |
| तह सह्युयनाणाचरण                           | ३६            | देसे य देसविरई                | 996        |
| निगुणा तिरूव अहिया                         | 198           | दो य सया छन्नउया              | १६८        |
| तिसीसवर चउत्थं                             | 198           |                               |            |
| तित्थं भंते ! तित्थं                       | 48            | द्विवचनस्य बहुवचनं            | 46         |
| तित्थयरसमीवासे-                            | 132           | घ                             |            |
| निन्थयरेण बिहीणं                           | 0,2           | धम्मस्मि होइ बुद्धी           | 998        |
| तिरिथ ति नियमओ चिय                         | 922           | धम्माधम्मागासा                | <b>३</b> 9 |
| तिरिनरसुराउ उद्यं                          | 23            | ध <b>म्माधम्मागासा</b>        | 3 3        |
| तिरियं जाव अंतो मणु-                       | २२            | धर्मज्ञो धर्मकर्ता च          | ३३         |
| निविहे बि हु सम्म-(पञ्च० ल० वृ० प० ३२) ११८ |               | न                             |            |
| नीए वि थोवमित्ते                           | 86-136        | न किर समुग्धायगओ              | 3 € 9      |
| नुच्छा <b>गारवबहु</b> ला                   | ويوبو         | नबंतसंकिलिहासु                | ૧૨૪        |
| तुदादिभ्योऽन्कौ                            | 9 - 9 5 Q     | नदृश्मि उ छाउमस्थिए नाणे व    |            |
| नुहा जहबाराणा                              | १३२           |                               | १६६-१८१    |
| ते ज्ञानदर्शनावार-                         | ६०            | नरयतिग जाइ थावर               | 403        |
| ते णं भंते ! असकि-                         | 38€           | नरवाउयस्य उद्देष              | 43         |
| ते लुग्वा                                  | 45            | नरयाणुपुन्वियाणु              | 818        |
| तेयदि पमत्ते सोग-                          | 808           | न सम्ममीसो कुणइ कालं          | 64         |
| ते वि असंस्ता कोगा                         | १३३           | न सम्मामिच्छो कुणह कार्छ      |            |
| तेसि णं भंते ! पुष्कफ-                     | २४            | न हु किंचि लग्निज सुहुम-      | 908        |
| तेसु वि य महपुन्वयं सुयं                   | Q,            | नाऊण वेयणिजं                  | १५९        |
| ध                                          |               | नाकर्सणो हि वीर्यं            | १६२        |
| थूलाण सोहसंदाण (वञ्च० छ० वृ०               | प० ३२)११८     | नागासं उवधायं                 | 3          |
| थोवा नरा नरेहि य                           | 197           | नाणतिम दंसणतिमं               | 346        |
| थोबा य तसा तत्ती                           | 908           | नाणंतराय पण पण                | 39         |
| द                                          |               | नाणं पंचविहं पश्च-            | દ્         |
| द्वन्त्रो <b>संव</b> रसीको                 | 118           | नाणस्मि दंसणस्मि य            | 122        |
| दंसणसीले जीवे                              | 50            | नाणासहसमुहं                   | 93         |
| रंडकवाडे मन्धं-                            | 368           | नाणुदियं निजरण                | 488        |
| दण्डादिभ्यो यः                             | .9 <b>9</b> 9 | A No. 75                      | 19         |
| ा चरार्थरचार च <b>्</b>                    | .127          | actual at the and an articles | •          |

| माझी गमः सङ्गी च                      | \$4                | पन्यापृष्ट् म एसी        | 925           |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| <b>नास्पम</b> प्युत्सहेचेषां          | я́я                | पाएण संपयं चिथ           | 34            |
| निचसुइशं पि जहा                       | 181                | पाणिदयरिद्धिसंदरि-       | 348           |
| नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वाऽ-            | ₹                  | पात्रे दानं तपः श्रद्धा  | ६३            |
| निदादयः समधिगतायाः                    | २९                 | पारणने आयासं             | 93,9          |
| निपाडकम्मसरीरो                        | १३६                | पित्तं वातं कफं हन्ति    | પ ૧           |
| निर्विशेषं विशेषाणा-                  | 130                | पुढवीभाउवणस्सइ-          | 148-188       |
| निव्वलियमयणकुद्द-                     | १३८                | पुत्राहित                | 335-350       |
| नीचैगों त्राभवविप-                    | ६४                 | पुत्राद्धि धः            | 993           |
| नेरइयाणं अंते ! केव-                  | 309                | पुन्वं सुयपरिकम्मिय-     | 9 9           |
| नोइंदियपचक्तं ति-                     | 3                  | पुम्बस्स य परिमाणं       | <b>૧</b> ૧ ૫  |
| प                                     |                    | पुष्वाहीयं तु तयं        | 932           |
| पुरुष चडमासवच्छर-                     | <b>સ્</b> પ્       | पूर्वाछापप्रियालापी      | ६२            |
| प्रमस्ताणभिद्याणे                     | 16                 | <b>प्र</b> पोदरादयः      | ų             |
| पंचाणउई लक्सा                         | १६९                | प्रकृतिः समुदायः स्वात्  | 8             |
| पंचितिओ व्य बउलो                      | 173                | प्रज्ञादिभ्योऽण्         | 943           |
| पञ्चिन्द्रयप्राणिवधो                  | <b>4 4 7</b>       | प्रत्याख्यानकषायत्त्रं   | ६२            |
| पंचिदिया य थोवा                       | 393                | प्रवचनीयाद्यः            | 3,0           |
| पज्रसमित्तविदिय-                      | ७७-१६२             | पर                       |               |
| पजनमित्रसन्निस्स                      | 98-98 <del>2</del> | फरुसवयणेण दिणतवं         | <b>ફ</b> લ    |
| पडिवजमाण भइया                         | 124                | य                        |               |
| पश्चित्रसीण अविरय-                    | 139                |                          | 908           |
| पडमकसाए समयं                          | 126                | बद्धां परिवन्नो          | १३८           |
| पढमट्टमेसु समण्सु                     | าธา                | बंधं भविरदृहेउं          | <b>6</b> 0    |
| पढिमिह्यण उदए                         | ३६-८६              | बहुबहुविधक्षिप्रातिश्रि- | 13            |
| पण अंतराण असाण                        | 196                | बहुलम्                   | યુવ<br>યુવ    |
| पण थावर सुहुमियरा                     | <b>23</b>          | बारसबिहं तवो निजरा       | ३२            |
| पणयाकं अहतीसं                         | લ ફ                | बारस सुद्वृत्त गब्से     | १६८           |
| पणबीससत्तावीसोद-                      | 183                | बालतपोऽप्रितोयादि-       | ६३            |
| पण्णवणिजा भावा                        | 94                 | बाळसवे पश्चिद्या         | <b>ξ</b> ξ    |
| पन्नरस पमत्तम्मी                      | 166                | बीओ माणुस पुरिसे         | 118           |
| पयमक्खरं पि इकं                       | ĘC                 | बीयकसायाणुदण             | ३६-८६         |
| परद्रब्यापहरणं                        | ६२                 | बीयाह इद्हेणं            | 112           |
| परशोकाबिष्करणं                        | <b>6</b> 9         | बुधि मनिष् ज्ञाने        | <b>६-१</b> २९ |
| परस्य निन्दावज्ञोप-                   |                    | बेहंदिया णं भंते ! किं   | 163           |
|                                       | 28                 | बेहंदियस्स दो नाणा कहं   | 161           |
| परिक्रमसुत्त पुब्वा-                  | 39                 | ब्रह्मादिभ्यसौ           |               |
| परिणामालंबणगृहण-                      | ري دي              |                          | 370           |
| परिहारियाण उ तवो<br>परिही तिलक्ख सोकस | 353                | ¥                        |               |
| परिषहोपसर्गोप-                        | ₹0 %               | भणियं च सुए जीवो         | 989           |
| पराषहापसगाप-                          | <b>3</b> ,45       | अण्णह्र य तहोराकं        | 3 4 3         |

|                                                       |                       |                               | Name of the last o |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भव्यगेयजन्यरम्यापा-                                   | १२७                   | थदा पुनरोदारिकशरी-            | 968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| भामा सत्यभामा                                         | 334                   | यश्रपि चासंजिपयासापयांसी      | ริษฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| भावणचरणपरीसह                                          | ३२                    | यमूं उपरमे                    | 184-161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| भावसुयं भासासी-                                       | १२३                   | यसादनन्तं संसार-              | £¥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| भाषाकर्त्रीः                                          | ६६                    | यावसावजीविताव-                | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| भावे                                                  | १५९                   | ₹                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| भिदादयः                                               | २७                    | रक्तदोषं कफं पित्तं           | પ ૧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अजिपत्यादिभ्यः कर्मीपा-                               | 9E-349                | रम्यादिस्यः                   | 29-181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| म                                                     |                       | रम्यादिम्यः कर्तिरि           | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मइपुन्वं सुयमुत्तं                                    | 9                     | रांक् दाने                    | ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मणकरणं केवलिणो बि                                     | 120                   | रिउसामग्रं तम्मत्त-           | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मनोवचसी तदा न व्यापा-                                 | 161                   | रिउ सेढीपहिवक्रो              | 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मनोवषसी तु तदा सर्वथा                                 | 980                   | हंभइ स कायजोगं                | ७७ <b>-</b> 9 € ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मनोबाकायवकरवं                                         | ĘĘ                    | राह्रध्यानं मिध्यात्वा-       | ६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मलविद्यमणेर्व्यक्तिः                                  | 4                     | ਲ                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| महुआसायणसरिसो                                         | <b>३</b> ९            | लक्खं कोडाकोडी                | 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मायाडंमे कुसली                                        | 838                   | लक्खणभेया हेउफ-               | 8 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मालविणी निंड नागरि                                    | 18                    | लडध्यपर्याप्तका अपि           | \$ \$ 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| मिच्छक्तं जमुद्दसं                                    | ३३-१०८-१३८            | लिङ्गमतश्रम्                  | ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मिच्छादंसणवत्ती । । । । । । । । । । । । । । । । । । । | इर                    | लिक्समशिष्यं लोकाश्र-         | 998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मिच्छे सासाणे वा                                      | 905                   | लिक्कं व्यभिचार्यपि           | 36-69-380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| मिथ्यात्वाधिकस्य                                      | 386                   | लेसा तिश्वि पमत्तं            | 999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मिथ्यात्वाविरतिप्रमाद-                                | 163                   | लेसासु विसुद्धासुं            | វន្ទ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                       | 036-346-348-38        | a                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मिस्सम्मी वामिस्सा                                    | 288                   | बदुङ् स्तुत्वभिवादनयोः        | <b>१-</b> ९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| मुदिवान्यपि मित्राणि                                  | 3                     | वंजणवस्गहकालो                 | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मूढो आरंभपिओ                                          | 198                   | वंजिज्जह जेणस्थी              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मूलगुणाणं संभं                                        | 2,६                   | वाउकाइया चडिवहा               | કુ <del>વ</del> ુ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मूलं साह पसाहा                                        | 318                   | विकारे                        | 948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मोहोपशम एकस्मिन्                                      | 98                    | विगलेसु असम्बमोसा             | 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मीखर्याकोशी सीभाग्यो-                                 | EB                    |                               | 9416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| य                                                     |                       | विगलेमु असचमोसे वा            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                       |                       | विगहाकसायनिहा-(पञ्च० ल०       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| य एषातः                                               | 4-199                 | विगाहगइमावका                  | 386-386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यः कर्ता कर्मभेदानां (शास्त्र                         | -                     | बिणिवहंति विसुद्धिं (पञ्च० ल० |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| यसत्प्रसङ्गतं कर्म                                    | 3                     | विणिवससमुग्वाओ                | 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| यत् सर्वधापि तत्र                                     | 83                    | विनयादिभ्यः                   | 2 8<br>8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| यथा जात्यस्य रहस्य                                    | 6                     | विरताविरतानां चा-             | ६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| यथा यथा पूर्वकृतस्य कर्मणः                            | 1                     | विविहा विसिद्धगा वा           | 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| यथोद्देशं निर्देशः                                    | ₹- <b>₹8</b> -₹1€-3९० | वीतरागे श्रुते सङ्घे          | <b>६१</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| यदा आहारकशरीरी                                        | 168                   | वेह्यवणसंदज्या                | <b>ৰ</b> ধ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| वेउ ब्वियप जसी                           | ५६          | सम्मामिच्छिद्दिी                        | 60       |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------|
| वेप्ड् संतकमां                           | 380         | ,, आद-                                  | 303      |
| वेदो पवित्तिकाले                         | 358         | सम्मे सगसयरि जिणा-                      | 103      |
| वेद्यमानमेवोदीर्यते                      | 338         | सम्यक्तवगुणेन ततो                       | 8.5      |
| वियासम्मेण विणा                          | 186         | सम्यत्तवदेशविरति-                       | 440      |
| रिण निरणुकंपी                            | 338         | सरउग्गयससिनिग्मल-                       | २ ६      |
| इयादीनाम <b>ळक्कार-</b>                  | 83          | सरागसंयमो देश-                          | ६०-६३    |
| यत्ययोऽप्यासाम्                          | R           | सरिरेणोयाहारो                           | 976      |
| श                                        |             | सर्वज्ञासिद्धदेवाप-                     | € 3      |
| ोलवते सातिचारो                           | ξ <b> ર</b> | सर्वसावद्यविरतिः                        | ३४       |
| र वीरणि विकान्ता-                        | ५५<br>६६    | सर्वोदेरिन्                             | نه ه     |
| र वाराण विकासता-<br>हेप्साणसरुचिं पित्तं | પ્ર         | सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्थाः              | ६६       |
|                                          | 70          | सब्दजगजीवहियं                           | وبر      |
| स                                        |             | सब्बजीवाणं पि स णं                      | ६८       |
| यमवर्ता तदुवयो                           | 184         | सम्बन्य निरवयक्को                       | १३६      |
| संस्थकरणं जं पि य (पञ्च० ल० वृ० प        | ०३२) ११८    | सन्ववद्दजोगरोहं                         | ७७-१६२   |
| हरति पद्ममे त्वनत-                       | 980         | सन्वाओं छद्धीओ                          | u,       |
| इ अजह ति भोगो                            | 9.6         | सब्वे मारेह ति                          | 998      |
| <b>बे</b> जायणाणं                        | 939         | सब्दें नि णं भंते ! केवली               | ७५-१६०   |
| हा हिया सतामिह                           | 150         |                                         |          |
| जोगि अजोगिन्मि य                         | 500         | साइयं सपजवसियं<br>साधूनो गर्हणा धर्मो-  | ધુદ્     |
| ज्ञरूणलो भविरहा                          | 399         | सायूना गहणा चनाः<br>सामाइयसंजए णं भंते! | <b>६</b> |
| जलणाईण समो                               | 280         | मामाबिकं गुणानामाधारः                   | 130      |
| जोयणाह्याणं                              | 989         |                                         |          |
| हाणे पडिवर्ती                            | १३३         | सासाणमिस्तरहिष्मु वा                    | ९ १      |
| ततो योगनिरोधं                            | 3 8 8       | सिजायरपिंडिमि                           | 128      |
| त्तणुकंपो य थिरो                         | 998         | सिद्धंते य जन्य जन्य                    | २०५      |
| त्तावीस जहन्ना                           | १३५         | सिसिरे उ जहकाई                          | 933      |
| दसद्विसेसणाओ                             | 14.         | सीलं च समाहाणं                          | १६३      |
| दसद्वणशंसा च                             |             | मुज्याथं सङ्ख्या सङ्ख्येये              | ३२४      |
|                                          | £8 '        | सुद्धु वि मेहसमुद्दप                    | ६८       |
| तिपयपरूवणया<br>                          | 36-35       | सुप्रातसुश्वसुद्विशारि-                 | ४९       |
| ति अइयालसर्य                             | ९३          | सुभगुदए वि हु कोई                       | 40       |
| बिब्युपायमः<br>-                         | 120         | सुरत् ऐश्वर्यदीस्योः                    | 26-186   |
| मए दो णुवजोगा                            | १२२         | सुरनरयतिरियभाउं                         | ९३       |
| मचउर निर्मिण जिण                         | 305         | सुवर्णादिप्रतिच्छन्दः-                  | ६३       |
| मये समये कर्मा-                          | 188         | सुहुमो य होइ कालो                       | 900      |
| रमत्तगुणनिमित्तं                         | 69-364      |                                         | ६७       |
| नम्मत्तसुयं सन्वासु                      | 340         | से किं तं अणाणुगामियं ओहि-              | ર્       |
| सम्मद्सणसहिओ                             | <b>ં</b> ૧  | से किं तं उगाहे ?                       | 39       |
| सम्मदिही सन्नी                           | qu          | * ** - * *                              | 20       |

| से किं तं महनाणं ?          | 23  | स्थित्या स बन्धनेन स  | <i>૧૫</i> ૬  |
|-----------------------------|-----|-----------------------|--------------|
| से कि तं वंजणुमाहे ?        | 32  | स्येशभासपिसकसो वरः    | <i>પ</i> ્રહ |
| से कि तं समपु ? सम-         | 368 | स्यादावसम्बोयः        | ४०           |
| से किं तं सुपनिस्सियं मद्द- | 93  | स्वदारमात्रसन्तोषोऽ-  | ६१           |
| से णं पहे सिद्धत्थवाणं      | २०३ | स्वयं सयपरीणामः       | 63           |
| से णं पुष्वाभेव सन्निस्स    | 365 |                       |              |
| से य सम्मत्ते पसत्थस-       | 320 | ÷-0-0-00              |              |
| सेलेसी पहित्रज्ञा           | ८३  | इंसिटिवी मूयिटिवी     | 3.8          |
| सोइंदिओवलदी                 | ٩   | हत्था पाया            | 151          |
| सो खेव नणूवसमो              | 380 | हवह पसाहा काऊ         | 335          |
| सो तस्य विसुद्धयरो          | 320 | हस्सक्खराई मञ्झेण     | ७७-१६३       |
| बीपुंसानङ्गसेवोग्राः        | ६१  | हिंसानृतस्तेयाद्रश्च- | ६३           |
| स्यासायुधिव्याधिहनि-        | ų   | हिमगिरिनिगायपुरवा-    | 78           |
| स्थितिपाकविशेषस्तस्य        | 998 | हीयमाणं पुन्वाबत्थाओ  | २०           |

# द्वितीयं परिशिष्टम् ।

# कर्मग्रन्थटीकान्तरुद्धृतानां ग्रन्थनाम्नां सूची।

| अनुयोगद्वार          | 969-969-988-           | जीतकल्पभाष्य                     | . ૨૫                |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 3                    | २०२-२०९२१३             | दिनकृत्यटीका                     | ₹                   |
| अनुयोगद्वारचूणि      | २०५                    | धर्मसारमूलटीका                   | 989                 |
| अनुयोगद्वारटीका      | 949-204                | नन्दिच्णि                        | २०                  |
| अनुयोगद्वारलघुवृत्ति | ૧૫૨                    | नन्दिवृत्ति                      | 25                  |
| अनुयोगद्वारसूत्र     | 959-209                | नन्धध्ययन                        | 9-97-98             |
| अनेकान्तजयपताका      | ५९                     | नम्यध्ययनच् णि                   | 8                   |
| भागम                 | •8-114-110-18 <b>२</b> | पञ्चमाङ्ग                        | 384                 |
| आचाराक्रटीका         | 13                     | पञ्चसङ्ग्रह                      | 185                 |
| आर्थ                 | 193                    | पञ्चसङ्गहमूलटीका                 | 185                 |
| आवश्यक चूर्णि        | 96                     | प्रज्ञसिस्त्र                    | १६५-१६६             |
| आवश्यकटीका           | <b>E</b> 9-129         | -                                | ५९-१६१-१६१-१६४-१७३  |
| कर्मप्रकृति          | ७५-१३७                 | प्रज्ञापनाटीका                   | 528-828             |
| कर्मप्रकृतिचूर्णि    | 128                    | प्राकृतलक्षण                     | 8-96-85-46-68-980   |
| कर्मविपाक            | 99                     | <b>बृह</b> च्छतकबृह <b>ण्</b> णि | ₹ <b>१-</b> 989-96€ |
| कर्मस्तव             | 101-102-102-108        | बृहत्कर्मे प्रकृति               | 98                  |
|                      | 904-908-900-905-       | बृहत्कर्भविपाक                   | २६-५३               |
|                      | 104-110-111-168        | <b>बृहत्कर्मस्तवभाष्य</b>        | ८५-९२               |
| कर्मसवटीका           | 108                    | बृहत्कर्भस्तवस्त्र               | ९२                  |
| क्रियाण              | 98                     | बृहद्गनभस्तामित्व                | 96-111              |
|                      |                        |                                  |                     |

| भगवती               | 186-140        | सप्ततिकाटीका          | 69                 |
|---------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| भिषक्शास            | ų <sub>0</sub> | सम्मति                | ५९                 |
| मुखावश्यकटीका       | १२३            | स्वोपज्ञकर्भविपाक     | ६७                 |
| शतक                 | <b>৬</b> ৪     | स्वोपज्ञकर्मविपाकटीका | 09-168-16 <b>8</b> |
| शतकबृह <b>ण्</b> णि | 38≸            |                       |                    |
| षडशीतिक             | 333            | स्वोपज्ञकर्मस्तवटीका  | 992                |
| सप्ततिकाचूर्णि      | 98-350         | स्वोपज्ञशतकटीका       | ४७-५०              |
| सप्ततिचूर्णि        | 185            | स्बोपज्ञषदशीतिटीका    | <i>હ</i> ફ         |

# तृतीयं परिशिष्टम् । कर्मग्रन्थटीकान्तर्गतानां ग्रन्थकृत्राम्नां सूची ।

| आराप्यपाद             | ३६-१५०           | भद्रबाहुस्वामि ३६-     | ८५-१२१-१२७-१५१-१५९  |
|-----------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| आर्थइयाम              | 04-388-380-383   | भाष्यकार               | 20-62-169-162-163   |
|                       | 167-168-106      | भाष्यकृत्              | 982                 |
| उमास्मातिवाचक         | 98-979           | भाष्यपीयुवपयोधि        | 3.5                 |
| कार्मप्रनिथक          | 98-865           | भाष्यसुधारभोनिधि       | 3-90-94-95-63       |
| गन्धहस्ती             | <b>३</b> ९       |                        | 369-900             |
| जिनसद्दगणिक्षमाश्रमण  | 9-08-973-980     | भाष्य <b>सुधांद्यु</b> | 144-16 <del>2</del> |
|                       | 388-386          | मलयगिरि                | 69                  |
| देवधिभमाश्रमण         | <b>६-</b> २०     | वाचकमुख्य              | 330                 |
| देवधिवाचक             | 30-38-304        | वाचकवर                 | 1 40                |
| पाणिनि                | 8-16-68-180-198  | <b>बृ</b> द            | 940                 |
| पूज्य                 | 6-94-60-948      | शिवशर्भसूरि            | ७९-१३७              |
| पूज्यपाद              | \$ <b>\{-380</b> | <u> গীভাহ্ব</u>        | 179                 |
| पौराणिक               | 2                | सुधर्मस्वामि           | 386                 |
| प्र <b>ज्ञाकरगु</b> स | 84-348           | हरिभद्रसृरि            | 22-96-128-145-140-  |
| प्रज्ञापनाटीकाकार     | 963              |                        | 989-804             |
| मौद्ध                 | ₹ :              | हेमचन्द्रस्रि          | 86-48-60-368        |

## चतुर्थं परिशिष्टम् ।

# कर्मग्रन्थदीकान्तर्गतानां पारिभाषिकशब्दानां स्थानदर्शकः कोशः।

| शब्द                       | TETO             | शब्द                                           | पत्र        | शब्द                 | पत्र.           |
|----------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| ·                          |                  |                                                |             |                      |                 |
| अक्षरभुत                   | 18-18            | अनाहारक                                        | 33-385      | अवग्रह               | 9 9             |
| अक्षरसमासश्रुत             | 36               | अनिवृत्तिकरण                                   | Ę Q         | अवधिज्ञान            | ७-१२९           |
| अक्षिप्र                   | 8.5              | अनिवृत्तिबादरसम                                |             | भवधिदर्शन            | 28-130          |
| अगमिकश्रुत                 | \$ 9             | स्थान.                                         | 98          | अविधिद्विक           | 385-385         |
| अगुरुलघुचतुष्क             | 45-65            | अनिश्रित                                       | १३          | अवव                  | १९५             |
| अगुरुछघुनाम                | 80-48            | अनुगामि                                        | \$8         | भववाङ्ग              | 864             |
| শঙ্গ                       | ଞ୍ଜ              | अनुयोगद्वारश्चत                                | 38          | अविरतसम्यग्द्दष्टिगु | गस्यान ७०       |
| अङ्गप्रविष्टश्रुत          | 30               | भनुयोगद्वारसमा                                 | सश्रुत १९   | भग्रद                | 90              |
| अङ्गवाद्य थुत              | \$6              | अन्तरकरण                                       | ६९          | अशुभनाम              | 83-168          |
| अङ्गोपाङ्ग                 | ४६               | अन्तराय                                        | 4-48-08     | अग्रुभविहायोगति      | ५३              |
| अङ्गोपाङ्गनाम              | <b>३९-</b> ४६-७८ | }                                              | 3 €         | अश्रुतनिश्रित        | 30              |
| अचक्षुर्दर्शन              | २८-१३७           | अपर्याप्तनाम                                   | 89-40-990   | असंयम                | ९९ <b>−३३</b> ७ |
| अज्ञान                     | <b>९९-१२</b> ५   | अपर्याप्तपद्ग                                  | 853         | असञ्च्यात            | 399             |
| अज्ञानत्रिक                | \$80             | अपाय                                           | 1 4         | असङ्ख्यातासङ्ख्यात   | क २०७           |
| अटट                        | ۽ ۾ نا           | अपूर्वकरण                                      | ६९          | असङ्ख्यातासङ्ख्यात   |                 |
| अटटाङ्ग                    | <b>9</b> 84      | अपूर्वकरणगुणस्थ                                | াল ৩৭       | असङ्ख्यातासङ्ख्यात   |                 |
| अथाख्यात                   | ૧૨૭              | अव्रतिपाति                                     | २ १         | असङ्ख्यातासङ्ख्यात   |                 |
| अद्धाक्षय                  | ७३               | अप्रलाख्यानावर                                 | ण ३४-३६     | असंज्ञि              | 99-840          |
| अधुव                       | 92               | <b>अ</b> प्रमत्तसंयतगुण                        | स्थान ७१    | असंशिश्रुत           | 9.5             |
| अनक्षरश्चत                 | 84               | अबहु                                           | 3.5         | असलमनोयोग            | 9 43 9          |
| भननुगामि                   | કુ લ             | अबहुविध                                        | 33          | असत्यवाग्योग         | 343             |
| अनन्त                      | २००              | अभव्य                                          | ९९          | असत्यामृषमनोयोग      | 1 949           |
| अनन्तानन्तकउर              | कृष्ट २०८        | अम्लर्स                                        | 40          | असत्यामृपवाग्योग     | ۾ بي ۾          |
| अनन्तानन्तकज्ञ             |                  | अयन                                            | કુ લુખ      | भसन्दिग्ध            | 9 💐             |
| अनन्तानन्तकमध              |                  | भयशःकीर्तिनाम                                  | 89-46       | असातवेदनीय           | <b>२</b> ९      |
| अनन्तानुबन्धि              | ₹8−₹€            | अयुत                                           | <b>૧</b> ૧૫ | अस्थिरद्विक          | 63              |
| अनन्तानुबन्धिच             |                  | अयुताङ्ग                                       | 984         | अस्थिरनाम            | 89-40           |
| अनन्तानुबन्धिच             |                  | अयोगिकेवलिगुष                                  | गस्थान ७५   | अस्थिरषङ्ग           | 89-94           |
| अनन्तानुबन्ध्येय           |                  | अरति                                           | 3,5         | अहोरात्र             | ૧ૂલ્પ           |
| अनवस्थितपस्य               | 603              | अर्थनिपुर                                      | 984         | भातपद्विक            | ९३              |
| अनाकारोपयोग                |                  | अर्थनिप्राक्र                                  | 894         | आतपनाम               | 80-43           |
|                            | 368              | अर्थावग्रह                                     | 93          | आदेयनाम              | 80-40           |
| भगदिश्वत                   | 98               | अर्धनाराच                                      | ४९          | भान                  | 994             |
| अनादेयद्विक<br>अनादेयद्विक | ८६               | अर्द्ध विशुद्ध                                 | 90          | भानुपूर्वीनाम        | 80-47-06        |
| जना द्याह्य<br>अना देयनाम  |                  | अल्पबहुत्व                                     | ११५-१६९     |                      | <b>§</b>        |
| जना भू नगरम                | 91-20            | 1 21 2 4 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |             |                      | `               |

| शब्द                           | पत्र.         | शब्द पत्र. शब्द                     | पन्न.                      |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|
| आयुः ५-३८                      | -9%           | उपाङ्ग ४६ कार्मणकार्मण              | मधननाम ४८                  |
| • •                            | ૧૫૧           | उपाङ्गत्रिक ९५ कार्मणशरीरब          |                            |
| आचछिका                         | 994           | उप्णस्पर्श ५१ कार्मणसङ्खातन         |                            |
| आहारक                          | ४५            | ऋजुमति २१ कीलिका                    | ૪९                         |
| आहारक ९९-१२८-                  | 385           | ऋतु १९५ कुडज                        | પુ 8                       |
| आहारककाययोग                    | 345           | ऋषभनाराच ४९ कृष्णवर्ण               | પુરુ                       |
| <b>आहारककार्मणबन्धनना</b> म    | 86            | एकेन्द्रियजातिनाम ४४-११६ केवलज्ञान  | 9-32g                      |
| आहारकतेजसकार्मण <b>व</b> न्धनन | ाम            | एकेन्द्रियत्रिक १०३ केवलदर्शन       | २८-१३७                     |
|                                | 88            | औत्पत्तिकी ११ केवलद्विक             | 384-340                    |
| आहारकतैजसबन्धननाम              | 86            | औदियकभाव १९०-१९१ केवलिसमुद्रात      | 1 ૧૫૧                      |
| आहारकद्विक ५२-८१-              | <i>૧૫૫</i>    | औदारिक ४४ क्रोध                     | <b>३</b> ६-५२९             |
| आहारकमिश्रकाययोग               | <b>કુષ્</b> ર | औदारिककाययोग १५२ क्षपकश्रेणि        | છ છ                        |
| आहारकशरी <b>रब</b> न्धननाम     | ४६            | औदारिककार्मणबन्धननाम ४८ साचिक       | 30-936                     |
| आहारकषद्भ                      | 2013          | औदारिकतैजसकार्मणबन्धननाम शायिकभाव   | 190                        |
| आहारकसङ्घातननाम                | 80            | <sup>४८</sup> क्षायोपशमिक           | 30-326                     |
| आहारकाहारक <b>ब</b> न्धननाम    | 86            | औदारिकतेजसबन्धननाम ४८ क्षायोपशमिक   |                            |
| आहारपर्याप्ति ५५-              | C, 5 &        | औदारिकद्विक ५२-८०-१५६ क्षिप्र       | * ર                        |
| इन्द्रिय ९८-१२७-               | १२८           | औदारिकौदारिकवन्धननाम ४८ क्षीणकपायवी | ररागच्छन्नस्थ-             |
| इन्द्रियपर्याप्ति ५५-          | 190           | औदारिकमिश्रकाययोग १५३ गुणस्थान      | 80                         |
| ईहा                            | 92            | औदारिककारीरबन्धननाम ४६ खरस्परी      | પ્ર રૂ                     |
| उंचेगोंत्र                     | 3.6           | आंदारिकसङ्घातननाम ४७ गाति           | 98-979-976                 |
| उच्छास                         | 184           | औपपानिक ५५३ गतित्रस                 | 380                        |
|                                | -u, ą         | औपशमिक ३०-६९-१३९ ग्रांतनाम          | ₹ <i>९</i> −४ <b>३</b> −७८ |
| उच् <mark>यासपर्याप्ति</mark>  | પ દ્          | अं।पशमिकभाव १८९ सम्बद्धिक           | ९४                         |
|                                | 900           | कटुरस ५० गन्धनाम                    | 80-40                      |
| <b>उ</b> त्तरप्रकृति           | ૪             | कपाट १६० गमिकश्रुत                  | 30                         |
| उत्परु                         | و در ا        | करण ६९ गुणस्थान                     | 89-998-996                 |
| <b>उत्पलाङ्ग</b>               | ۽ ۾ يو        | करणपर्यास ५६-११७ गुरुस्पर्श         | પુર્                       |
| उत्य ६७-८४-                    | 5 9 4         | करणापर्यास ५७-११७ गोत्र             | eg-eg &-19 6               |
| उदीरणा ६७-८४-५                 | پوي           |                                     | ६९                         |
|                                |               | क्रमेजा ११ ग्रन्थिसेद               | 93,9                       |
| उद्योतनाम ४०-                  | . W &         | कपाय ३४-७८-९९-१२७- चक्षुर्दर्शन     | २८ <b>-</b> १३७            |
| उपकरणेन्द्रिय                  | 99            |                                     | तेनाम ४४-११६               |
| उपघातनाम ४०-                   | 48            | क्यायपञ्जविद्यति ३४-७८              | -126                       |
| उपभोगान्तराय                   | 36            | क्षायरस ५० चतुर्थकोध                | ९४                         |
| उपयोग ११२-१२२-१                | 83            | कषायषोडशक ३४-७८ चतुर्थमद            | 9,8                        |
|                                | i             | काय ९८-१२७-१२८ चतुर्थमान            | ९४                         |
| उपशान्तकषायवीतरागच्छदा-        | 1             | काययोग १२०-१२८-१५१ सनुर्धमाया       | વ પ્ર                      |
| स्थगुणस्थान                    |               | कार्मण ४५ चतुर्थलोभ                 | 66                         |
| उपशान्ताद्धा                   | 90            | कार्मणकाथयोग १५३ चरणमोह             | <b>३</b> ०                 |
|                                |               |                                     | -                          |

| छेदोपस्थापनीय १३० दर्शन ४-२७ नरानुपूर्वी<br>जवन्यसङ्ख्यात २०० दर्शन ९९-१३७ नलिन<br>जातिचतुष्क ७९ दर्शनचतुष्क २७-८८ नलिनाङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पत्र.<br>५२ ९९ १९५<br>१९५<br>१९५<br>१८०<br>१८०<br>१८२<br>१८२                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| च्छिकाङ्ग १९५ दण्ड १६० नरहिक ५:<br>छेदोपस्थापनीय १३० दर्शन ४-२७<br>जवन्यसङ्ख्यात २०० दर्शन ९९-१३७-१३७<br>जातिचतुष्क ७९ दर्शनचतुष्क २७-८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2-99<br>994<br>994<br>9-98<br>-98<br>8-98<br>8-98                                              |
| छेदोपस्थापनीय १३० दर्शन ४-२७ नरानुपूर्वी<br>जयन्यसङ्ख्यात २०० दर्शन ९९-१२७-१३७<br>जातिचतुष्क ७९ दर्शनचतुष्क २७-८८ निलेनाङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43<br>384<br>384<br>9-98<br>-98<br>89<br>80<br>80                                              |
| जयन्यसङ्ख्यात २०० दर्शन १९-१२७-१३७ नलिन<br>जातिचतुष्क ७९ दर्शनचतुष्क २७-८८ नलिनाङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 2 4<br>3 2 4<br>9 - 19 6<br>5 - 19 6<br>8 9<br>8 6<br>8 6<br>8 6<br>8 6<br>8 6<br>8 6<br>8 6 |
| जातिचतुष्क ७९ दर्शनचतुष्क २७-८८ निलनाङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 994<br>20-<br>20-<br>39<br>39<br>39                                                            |
| जातिसाम ३०-५०-७८ स्टेनिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20-0<br>20-3<br>89<br>80<br>80                                                                 |
| जातिनाम ३९-४४-७८ ट्योनसिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | >0-3<br>89<br>84<br>84<br>85                                                                   |
| र जिल्ला है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४९<br>२८<br>८२                                                                                 |
| जातिसारण १३ दर्शनित्रक १६६ नामकर्म ५-३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २८<br>८२                                                                                       |
| जीवस्थान १९२-११६ दर्शनद्विक १६४ नाराच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ८२                                                                                             |
| जिनपश्चक १०५ दर्शनमोह ३० निद्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
| जिनैकादम १०६ दर्शनावरण ४-२७-७८ निदाद्विक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26                                                                                             |
| खुगुप्सा ३८ हानान्तराय ५८ निज्ञानिज्ञा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
| ज्ञान ९९-१२७-१२९ दीर्घकालिकी ३५ निदापञ्चक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २७                                                                                             |
| ज्ञानित्रिक १६६ दुरिभगन्ध ५० निरयगतिनाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8\$                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹- <b>७</b> ९                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २ <b>–</b> ९३                                                                                  |
| तिकरम ५० दुस्बरनाम ४१-५८ निरयानुपूर्वी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५२                                                                                             |
| तिर्यिक्तिक ८०-५२ दृष्टिवादोपदेशिकी १५ निर्माणनाम ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 82-6                                                                                           |
| तिर्यगानुपूर्वी ५२ द्वितीयकषायाः ८६-९३ निर्विशमानक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 333                                                                                            |
| तिर्यगायुः ३९ द्वीन्दियजातिनाम ४४-११६- निर्विष्टकामिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 333                                                                                            |
| तिर्यगातिनाम ४३-१२८ १२८ निश्चित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93                                                                                             |
| तिर्योग्डिक ९३-५२ देवगतिनाम ४२ निःश्वास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3813                                                                                           |
| तीर्थंकरनाम ४०-५६ देवत्रिक ५२ नीचेगींत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44                                                                                             |
| तुर्यक्रोध ९४ देवहिक ९४-५२ नीलवर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | યું                                                                                            |
| तुर्यमद ९४ देवानुपूर्वी ५२ नोकवाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३४                                                                                             |
| The state of the s | - vc                                                                                           |
| तुर्धमाया ५४ देशबिरतिगुणस्थान ७० न्यओधपरिमण्डल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40                                                                                             |
| नुर्यलोभ ८८ देशसंयम ९९-१३७ पक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>૧</b> ૬૫                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3-96                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 335-                                                                                           |
| तं जसकार्मणबन्धननाम ४८ नपुंसकचतुष्क १००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 326                                                                                            |
| तेजसतैजसबन्धननाम ४८ नपुंसकवेद ३८-१२९ पद्युत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96                                                                                             |
| तैजसशरीरबन्धननाम ४६ नयुत १९५ पर्समासश्चत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96                                                                                             |
| तैजससञ्चातननाम ४७ नयुत्ताङ्ग ३९५ एव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>કુ</b> વપ્                                                                                  |
| त्रसचतुष्क ४१ नरकगतिनाम ४३-१२८ पद्माङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १९५                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -v.a                                                                                           |
| त्रसद्द्राक ४१-७८ नरकद्विक ५२-९३ परिहारविद्युद्धिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 283                                                                                            |
| त्रसम्बद्धः ५०९ परीसानन्तकउत्कृष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30C                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २०८                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 306                                                                                            |
| बुटित १९५ नरकगतिनाम ४३ परीत्तासङ्ख्यातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २०७                                                                                            |

| शब्द                             | पत्र.         | शब्द                         | पत्र.                    | शब्द                    | पत्र.      |
|----------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| परीत्तासङ्ख्यातक बरकृ            | ह २०८         | बादरनाम                      | 80-44m99E                | मृदुस्पर्श              | <b>પ</b> ુ |
| परीत्तास द्वारातक जबन            |               | J                            |                          | मोहनीय                  | 4-29-06    |
| परीत्तासङ्ख्यातकमध्य             |               | भवक्षय                       |                          | यथाप्रवृत्तकरण          | ६९         |
| पर्यासनाम ४०-                    |               | 1                            | 99-320                   | यशःकीर्तिनाम            | 80-40      |
| पर्यायश्चत                       |               | भाव                          | 334-369                  | युक्तान्तकउत्कृष्ट      | २०८        |
| पर्यायसमासश्चत                   | 96            | भाषापर्याप्ति                |                          | युक्तानन्तकज्ञधन्य      | २०८        |
| पत्य                             | २०१           | भोगान्तराय                   |                          | युक्तानन्तकमध्यम        | २०८        |
| पारिणामिकसाव                     | 360-368       | मतिज्ञान                     | ६-३२९                    | युक्तासङ्ख्यातक         | २०७        |
| पारिणामिकी                       | 9.9           | मत्यज्ञान                    | १२९                      | युक्तासञ्ज्ञातकउत्कृष्ट | 206        |
| <b>पिण्डम्</b> कृति              | 80-08         | मधुररस                       |                          | युक्तास ह्यातकजघन्य     |            |
| पुरुषवेद                         | 36-386        | मध्यमसङ्ख्यातक               | 200                      | युक्तासञ्ज्ञ्यातमध्यम   | २०८        |
| पूर्व                            | 394           | मध्यसंस्थान                  | ९९                       | युग                     | 994        |
| पूर्वश्चत                        | 99            | मध्यसंस्थानचतुष्व            | 60                       | योग                     | ७५         |
| पूर्वसमासश्रुत                   | 38            | मध्यसंहनन                    | ९९                       | योग ९८-१                | 35-350-    |
| पूर्वाङ्ग                        | 994           | मध्यसंहननचतुष्क              | 60                       | 1<br>1                  | 330356     |
| प्रकृति                          | ₹-8           | मध्याकृति                    | ٥, ٩,                    | रूक्षस्पर्श             | 44         |
| प्रचला                           | ₹%            | मनःपर्यवज्ञान                | v-979                    | रति                     | 3 0        |
| प्रचलाप्रचला                     | ₹८            | मनःपर्याप्ति                 | <b>५</b> ६               | रम                      | 3-8        |
| प्रतिपत्तिश्चत                   | 19            | मनःपर्यायज्ञान               | 9-179                    | रसनाम ४                 | 30-02-01   |
| प्रतिपत्तिसमासश्रुत              | ,             | मनुष्यगतिनाम                 | 83-126                   | . लघु <b>स्पर्श</b>     | ५३         |
| प्रतिपाति                        | 23            | मनुष्यत्रिक                  | 45-14                    | लव्धिपर्याप्त           | 48-830     |
| प्रतिशकाकाप <del>स्य</del>       | 503           | मनुष्यद्विक                  | بإع                      | लिंधप्रत्यय             | १५२        |
| प्रत्यारूपानावरण <b>ः</b>        | ३४-३६         | मनुष्यानुपूर्वी              | ખરૂ                      | लब्ध्यक्षर              | 318        |
| प्रत्येकनाम                      | 80-48         | <b>मनुष्यायुः</b>            |                          | ल <b>ब्ध्यपर्याप्त</b>  | 40-990     |
| प्रत्येकप्रकृति                  |               |                              | -976-940                 | लय                      | 394        |
| प्रदेश                           | i             | मन्थान                       | इ <b>६</b> ०             | लाभान्तराय              | 46         |
| प्रमत्तसंयतगुणस्थान              | 20            | महाशालाकाप्रत्य              | २०१                      | लेख्या ५९-              | 995-950    |
| प्रयुत                           | 294           | मान                          | ३६-१२५                   | लोभ                     | ३६−३२९     |
| <b>प्रयुताङ्ग</b>                | ૧૧૫           | माया                         | ३६-५२९                   | लोहित <b>वर्ण</b>       | 40         |
| प्राणु                           | <i>و و بع</i> | मार्गणास्थान                 | 112                      | वक (गति)                | ५१         |
| प्रा <b>मृतश्रु</b> त            | 99            | मास                          | કુ ભૂપ                   | वज्रर्षभनाराच           | ४९         |
| प्रा <b>न्</b> तप्रामृतश्रुत     | 94            | मिथ्यात्व                    | ९५                       | वर्णचतुष्क              | ८२         |
| प्रामृतप्रा <b>मृतसमास</b> श्रुत | । ५९          | <b>मि</b> थ्यात्व            | 181-53                   | वर्णनाम                 | 80-40      |
| प्रा <b>मृतसमासश्रु</b> त        | 59            | मिथ्याद <b>ष्टि</b> गुणस्थान | ୍ଷ ଓଡ଼ି                  | वर्धमानक                | ₹0         |
| — ·                              |               | मिध्यात्वद्विक               | १६५                      | वस्नुश्रुत              | 98         |
|                                  | 20-08-        |                              | 9 Ę                      | वस्तुसमासश्रुत          | 98         |
| बन्धस्वामित्व                    |               | मिश्र                        | Į.                       |                         | 176-141    |
| बन्धहेनु                         | 334           | <b>मिश्र</b>                 | <b>३३</b> ~ <b>\$</b> 89 |                         | ५०         |
| वहु                              | 1             | मुहूर्त                      |                          | विकल                    | 999        |
| बहुविध                           |               | मु <b>लप्रकृति</b>           |                          | विकलिक                  | પ્ય ર      |
| _                                | •             |                              |                          |                         |            |

| शब्द                                                            | पत्र.           |                             | •                   |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| विकलत्रिक                                                       | ]               | शब्द                        | Ч                   | त्र. शब्द              | पत्र.                  |
| विपाक                                                           | 1               | संवत्सर                     | 30                  | १५ सामायिकसंर          |                        |
| विपुलमति                                                        |                 | संस्थाननाम                  | 80-86-6             | ८ सासादन               | 99                     |
| विभक्रशान                                                       | 53              | संस्थानषद्ध                 | q                   | ५ सासादनसम्ब           |                        |
| 225                                                             |                 | संहनननाम                    | 80-84-a             |                        | ग्दष्टिगुणस्यान ६८     |
| A>                                                              |                 | संहननषद्धः                  | Q                   | ५ सास्वादनसम्ब         |                        |
| वीर्यान्तराय                                                    |                 | सङ्ख्यात                    | 3 6                 |                        |                        |
| वेद ३४-९९-१२७-                                                  |                 | सङ्घातननाम                  | 80-80-0             | ८ सितवर्ण              | 40                     |
| 2                                                               |                 | सङ्घातश्चत<br>—             | 3                   | ९ सुभगत्रिक            | 83                     |
| वेदत्रिक ३८-७८                                                  | -120 ; (        | सङ् <del>वातसमास</del> श्च  | त १                 | ९ सुभगनाम              | ४०-५६                  |
|                                                                 | í               | <b>संज्ञाक्षर</b>           | 3 :                 | <sup>ध</sup> सुरगतिनाम | 85-156                 |
| वैक्रिय                                                         | 1 3             | रंज् <u>चि</u>              | 35-330-35           | 9 सुरन्निक             | ५२                     |
| वैकियकाययोग                                                     |                 | रंज़िद्विक                  | 3 7 1               | -                      | પર<br>પર               |
| विकियकार्मेणबन्धननाम                                            | 13.7            | <b>र्गज्ञिश्च</b> त         | 30                  |                        | чo                     |
| वैकियतैजसकार्सणबन्धननार                                         | 7 42            | <b>इवलन</b>                 | ३५-३६               | 1 -                    | 80-49                  |
| विकियतजसबन्धननाम                                                | 1.44            | <b>९वलनचनुरक</b>            | ٤٥.                 |                        | ,                      |
| * 5                                                             | ४८ स            | <b>अवलनत्रिक</b>            | 4.6                 |                        | • •                    |
| 36                                                              | ् रत            | त्ता                        | ₹७−३३५              |                        | 82-88                  |
| वैक्रियवैक्रियबन्धननाम                                          | ३४२ ¦स          | त्यमनोयोग                   | 940                 |                        | 83-40-338              |
| वैक्रियशरीरबन्धननाम                                             | ४८ स            | त्यवाग्योग                  | 343                 | M. con stea            | 350                    |
| न के जिल्ला है। हज के बन का |                 | त्यासत्यमनोयो <b>ः</b>      | त १५९               |                        |                        |
| वेक्रियचङ्क                                                     | ५२ स            | याम <mark>स्यवाग्योग</mark> |                     |                        | ४९                     |
| वैकियसङ्घातननाम                                                 | ४७ स            | न्दिग्ध                     | 12                  |                        | <b>१९</b> ५            |
| वैकियाष्ट्रक ५२-                                                | -८६ स           | पर्यवसित                    | <sup>9</sup> ह      | स्यानद्धित्रिक         | <b>₹</b> 6             |
| वेन यिकी                                                        | ११ सा           | <b>मचतुरस्र</b>             | ४९                  | स्रीवेद                | 0.5                    |
| व्यञ्जन                                                         | ११ स            | नय                          | 398                 | स्थावरचतुष्क           | ₹८-१२९<br><b>8</b> 9७९ |
| व्यक्षनाक्षर                                                    | १५ सम्          | <del>रु</del> द्धात         | 949                 |                        |                        |
| व्यक्तनावप्रह                                                   |                 | पराय                        | 930                 |                        | ४१-७८<br>९३            |
| शरीरपर्याप्ति ५५-१                                              | १७ सम           | यक्रव                       | 30                  | स्थावरनाम              | 8 1 – 14 10            |
| THE COURSE                                                      | :               | यक्त्व                      | 99-170              | स्थावरषद्भ             | 83                     |
|                                                                 | ५३ स्व          | यक्त्वत्रिक                 | 385                 | स्थिति                 | \$-8                   |
| शीर्षप्रहेलिका १                                                | ९६   सम         | <b>पक्त्वत्रिक</b>          | <b>લુ</b> ઘ્યુ ઘ્યુ | स्थिरनाम               | 80-rié                 |
| शीर्षप्रहेलिकाङ्ग १०                                            | ९५ सम्स         | पक्श्रुत                    | 1                   | स्मिग्धस्पर्श          |                        |
| 34                                                              | ७० सम्ह         | प्रिमथ्यात्व                | 283                 | स्पर्शनाम              | 49<br>30-40-68         |
| शुभनाम ४०-५                                                     | १६ सम्ब         | ग् <b>म्</b> थ्यादृष्टिगुण  | क्यान ७०            | हारिद्रवर्ण            | 40                     |
| अभागहावागात ।                                                   | <b>१३</b> ः सयो | गिकेवछिगुणस                 | घान ७५              | हास्य                  | ₹ %                    |
| अवश्रम ७-१३                                                     | २९ साव          | <b>ारोपयोग</b>              |                     | हास्यचङ्क              | ३७-७८-८७               |
|                                                                 | े सात           | वेदनीय                      |                     | हीय <b>मानक</b>        | ₹0                     |
| अताशान ५३                                                       | १९ साहि         | धुत                         | 4                   | हुण्ड                  | ५०                     |
| शाक                                                             | ८ सादि          | संस्थान                     | 1                   | इ <sub>ह्</sub> क      | १९५                    |
| षोडशकषाय ३४-७<br>संयम ९९-१२७-१३                                 | ८ साध           | ारणनाम                      |                     | इह् <i>का</i> ङ्ग      | \$ <b>9 CK</b>         |
|                                                                 |                 |                             |                     |                        |                        |

### पञ्चमं परिशिष्टम् । कर्मग्रन्थान्तर्वेत्तिनां पिण्डपकृतिसूचकानां शन्दानां कोशः ।

| शब्द                             | पत्र.                | शब्द                     | पत्र.         | शब्द                         | पत्र.             |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|
| <b>अ</b> गुरूलघुचतुष्क           |                      | तुर्यक्रोध               | 6.8           | मध्यसंहननचतुष                |                   |
| अज्ञानत्रिक<br>अज्ञानत्रिक       |                      | गुपकाय<br>  नुर्यमद      | 98            | मन्यसङ्गगपपुर<br>मनुष्यत्रिक | क ८०<br>५२–९५     |
|                                  | नुर्विशति १०१        |                          | 98            |                              |                   |
| अनन्तानुबन्धिच<br>अनन्तानुबन्धिच |                      | नुर्यमाया<br>नुर्यमाया   |               | मनुष्यद्विक                  | प्र               |
| अनन्तानुबन्ध्येक                 |                      | - तुर्यलोभ<br>- तुर्यलोभ | 23            | मिथ्यात्वद्विक               | १६५               |
| अनादेयहिक<br>अनादेयहिक           |                      | तृतीयक <b>पायाः</b>      | ८६-९३         | वर्णचतुष्क                   | ८२                |
| अपयोप्तपङ्ग                      |                      | त्रसचतुष्क               | 83            | विकलन्निक                    | 4.5               |
| अवधिद्विक                        | 385-386              | t .                      | ૭ <i>૧-૬ખ</i> | विकलन्निक                    | ९९                |
| अस्थरद्विक                       |                      | त्रसदशक                  |               |                              |                   |
|                                  |                      | त्रसद्शक                 | 88-95         | वेदत्रिक                     | ₹८ <b>−७</b> ८−८७ |
| <b>अस्थिरपङ्ग</b>                |                      |                          | 22            | विकियद्विक                   | <b>५२-९९-</b> १५६ |
| आतपद्भिक                         |                      | दर्शनचतुष्क              | 33-05         | वैकियपद्ध                    | ५२                |
| आहारकद्विक                       | 45-63-344            | 1                        | ₹0-05         | वैक्रियाष्टक                 | ५२-८६             |
| आहारकपद्ग                        |                      | ! दर्शनत्रिक<br>:        | \$ 8 6        | पोडशकपाय                     | 38-00             |
| उद्योतचतुष्क                     |                      | दर्शनद्विक               | 3 & 4         | मंखानपद्ध                    | લ્પ               |
| उपाङ्गत्रिक                      |                      | दुर्भगत्रिक<br>८ १       | 60            | संहननपद्ग                    | وب                |
| एकेन्द्रियत्रिक                  |                      | हितीयकषायाः              | ८६९३          | संज्ञिहिक                    | १२४               |
| ओदारिकद्विक                      | <del>५२-८०-३५६</del> |                          | पर            | स (वलन चतुष्क                | ٤٤.               |
| कपायपुद्धविंशति                  |                      |                          | فر به سرد پي  | स अवल निष्ठक                 | 66                |
| कषाययोदशक                        |                      | नपुंसकचतुष्क             | 900           | सम्यक्त्वत्रिक               | 185               |
| केवलद्विक                        | 184-140              |                          | 45-06         | सम्बन्धवित्रक                | 144               |
| गन्धद्विक                        |                      | नरकद्विक                 | ५२-९३         | _                            | 88                |
| चतुर्थक्रोध                      |                      | नस्कपोद्धश               | 303           | सुभगत्रिक<br>सर्वाच्य        |                   |
| च <b>तु</b> र्थमद                | 6.8                  | नरत्रिकः                 | ५२            | सुरश्चिक                     | 48                |
| चनुर्थमान                        | 6.8                  | नरद्विक                  | ५२-९९         | <b>मुरहिक</b>                | ५२                |
| चतुर्थमाया                       | ८,४                  | नवनोकषाय                 | ₹७-७८         | स्क्ष्मत्रयोदशक              | 308               |
| चतुर्थलोभ                        | 66                   | निदाद्विक                | ८२            | सूक्ष्मित्रेक                | 84-58             |
| जातिचनुष्क                       | છલ                   | निदापञ्चक                | 20            | स्यानर्द्धित्रिक             | 60                |
| जिन्पञ्चक                        | 304                  | निरयत्रिक                | ५२-७९         | स्थावरचतुष्क                 | 83-06             |
| जिनेकादशक                        | 301                  | निरयद्विक                | 45-63         | स्थावरदशक                    | 83-00             |
| ज्ञानत्रिक                       | १६६                  | नोकपायनवक                | ₹७-७८         | स्थावरद्विक                  | ५३                |
| तिर्थेक्त्रिक                    | 60-43                | पञ्जविंशतिकषाय           | ₹8-७८         | स्थावरपद                     | 83                |
| तियेग्द्रिक द्वे                 | 93-47                | मध्यसंस्थानचतुष्क        | 60            | हास्यषद्भ                    | ६७-७८-८७          |

षष्टं परिशिष्टम् । श्वेताम्बरीयकर्मतत्त्वविषयकशास्त्राणां सूची ।

| नंबर. | प्रन्थनुं नाम.          | कर्सा.               | श्लोकप्रमाण. | रचनाकाल वरोरे.                                                 |
|-------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| ş     | कर्मेप्रकृति@           | <b>शिवशर्मसृ</b> रि  | शा० ४७५      | विकसनी ५ सी सदीनो संभव छे.                                     |
|       | ,, चूर्णी               |                      | स्रो० ७०००   | अन्यकारे पोतानुं नाम आप्युं नर्थ                               |
|       |                         |                      |              | पण विक्रमनी १२ मी सदीशी पहेलाने<br>होवो जोइए.                  |
|       | ,, चूर्णीटिप्पन×        | मुनिचन्द्रसूरि       | श्लो० १९२०   | विक्रमनी १२ मी सदी.                                            |
|       | ,, वृत्तिक्ष            | मलयगिरि              | श्लो० ८०००   | विक्रमनी १२-१३ सदी.                                            |
|       | ,, वृत्तिश              | यशोचिजयोपा-<br>ध्याय | स्रो० १३०००  | विकमनी १८ मी सदी.                                              |
| ₹     | पञ्चसङ्ग्रह®            | चन्द्रर्थिमहत्तर     | गाः० ९६३     | पोतानो समय प्रन्थकारे आप्यो नथ<br>तेम बीजे ठेकाणे पण जोयो नथी. |
|       | ,, स्बोपज्ञवृत्तिक्ष    | 35                   | स्रो० ९०००   | 19                                                             |
|       |                         | मलयगिरि              | क्षां १८८५०  | विक्रमती १२-१३ मी सदी.                                         |
|       |                         | वामदेव               | श्हो० २५००   | विक्रमनी १२ मी सदीनो संभव छे.                                  |
| 3     | प्राचीन छ कर्मप्रन्थक्ष | •                    | गाव ५५१      | आ प्रनथनी ५४७ अने ५६७ गाथाव                                    |
| •     | İ                       |                      | 1            | पण जोवासां आवे हो.                                             |
|       | (१) कर्मविपाक®          | गर्गाषि              | गा० ३६८      | विक्रमनी १० मी सदीनो संभव छे.                                  |
|       | ,, ब्रुतिक              | परमानन्दसूरि         | क्षी० ९२२    | विक्रमनी १२-1३ मी सदी.                                         |
|       | ,, व्यास्याक            |                      | श्लो० १०००   | विक० १२-१३ मी सदीनो संभव                                       |
|       |                         |                      |              | कर्ताए पोतानुं नाम आप्युं नथी.                                 |
|       | ,, दिप्पन×              | <b>उद्यप्रभस्</b> रि | स्त्रो० ४२०  | विक्रमनी १३ मी सदीनो संभव छे.                                  |
|       | (२) कर्मस्तवक्ष         |                      | गा० ५७       | रचनाकाल अने पोतानुं नाम अन                                     |
|       |                         |                      |              | कारे आप्युं नथी.                                               |
|       | ,, भाष्य⊕               |                      | गा० २४       | 13                                                             |
|       | ,, भाष्य⊛               |                      | गा० ६२       | ,,                                                             |
|       | ,, वृत्तिश्च            | गोविन्दाचार्य        | स्रोव १०९०   | वृत्तिकारे पोतानो समय आप्यो नः                                 |
|       |                         |                      |              | पण १२८८ पहेळानी होवो जोइए.                                     |
| i     | ,, टिप्पन×              | उद्यप्रमस्रि         | श्लो० २९२    | विक्रमनी १३ मी सदीनो संभव छे.                                  |
|       | (३) बन्धस्वामित्वक्ष    | -                    | गा० ५४       | रचनानो काल अने पोतानुं नाम प्रन                                |
|       |                         |                      |              | कारे आप्युं नथी.                                               |
|       | ,, वृत्ति⊛              | हरिभद्रसूरि          | श्लोठ ५६०    | विक्रमसंवत् ११७२                                               |
|       | (४) पडशीतिक             | जिनवसभगणी            | गा० ८६       | विक्रमनी १२ मी सदी.                                            |
|       | ,, भाष्य                |                      | गा० २३       | भाष्यकारे पोतानो समय अने ना<br>आप्युं नथी.                     |

<sup>🕸</sup> आवा चिह्नवाला प्रन्थो मुद्रित यह गया छे. 🗙 आवा चिह्नवाला प्रन्थो हनु सुप्री अमारा जोवामा आव्या नथी. पण बृह्दिष्पनिका अने प्रन्धावलीना आधारे अहीं नोंध लीधी छे.

| बर. | प्रन्थनुं नाम.    | कर्ता. श्लोकप्रमाण.          |             | रचनाकाल वगेरे.                                           |
|-----|-------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|     | ,, भाष्य⊛         |                              | गा० ३८      | भाष्यकारे पोतानो काल अने नार<br>आप्यु नथी.               |
|     | ,, वृत्ति⊗        | हरिभद्रसृरि                  | स्रो० ८५०   | विकमनी १२ मी सदी.                                        |
|     | ,, वृत्ति⊛        | मलयगिरि                      | श्लो० २१४०  | विकमनी १२-१३ मी सदी.                                     |
|     | ,, वृत्ति         | यशोभद्रसूरि                  | श्लो० १६३०  | विक्रमनी १२ मी सदी.                                      |
|     | ,, प्रा०वृत्ति×   | रामदेव                       | ऋो० ७५०     | विकमनी १२ मी सदी.                                        |
|     | ,, विवरण×         | मेरुवाचक                     | पत्र० ३२    | विवरणकारनो समय विवरण जोय<br>सिवाय थई शके नहीं.           |
|     | ,, उद्धार×        |                              | स्रोक० १६०० | रचनाकाल अने कत्तीनुं नाम प्रन<br>जोवाथी कड़ाच मळी शके.   |
|     | ,, अवच्रि         |                              | स्रो० ७००   | ***                                                      |
| 1   | (५)शतक®           | <b>शिवशर्मसृरि</b>           | बा० १६१     | विक्रमनी ५ मी सदीनो संभव हे.                             |
|     | ,, भाष्य⊛         |                              | गा० २४      | ं भाष्यकारे पोतानुं नाम अने सम<br>- प्रन्थमां आप्यो नथी. |
| İ   | ,, भाष्य          |                              | गा० २४      | 55                                                       |
|     | ,, बृहद्भाष्यक्ष  | चकेश्वरसूरि                  | स्रो० १४१३  | ्विक्रमसंवत् ११७९                                        |
|     | ,, चुर्णीक्ष      |                              | श्हो० २३२२  | रचनाकाल अने पोतानुं नाम चूर्णीका                         |
|     |                   |                              |             | आप्युं नथी.                                              |
|     | ,, वृत्ति⊛        | मलधारिहेमच-<br>न्द्रस्रि     | श्लो० ३७४०  | विक्रमनी ६२ मी सदी.                                      |
|     | ,, टिप्यन×        | <b>उ</b> द्यप्रभस् <b>रि</b> | श्लो० ९७४   | विकमनी १३ मी सदीनो संभव छे.                              |
|     | ,, अवच्र्रि       | गुणरत्नसूरि                  | पत्र ०२५    | ् विक्रमर्ना १५ मी सदी.                                  |
| 1   | (६) सप्ततिकाঞ     | चन्द्रधिमहत्तर               | सा० ७५      | पोतानो समय ग्रन्थकारे आप्यो नथ                           |
|     | ,, भाष्य#         | अभयदेवसूरि                   | सा० १९१     | विक्रमनी ११-१२ मी सदी.                                   |
| 1   | ,, चूर्णी         |                              | पत्र १३२    | रचनाकाल अने कर्तानुं नाम कदा<br>प्रम्थ जोवाधी मळी शके.   |
|     | ,, प्रा०वृत्ति    | चन्द्रियहत्तर                | स्रो० २३००  | ग्रन्थमांथी रचनाकाल मळी शक<br>नथी.                       |
|     | ,, वृत्ति∰        | मलयगिरि                      | स्रो० ३७८०  | विक्रमनी १२-१३ मी सदी.                                   |
|     | ,, भाष्यवृत्तिक्ष | मेरुतुङ्गसूरि                | स्रो० ४१५०  | विक्रमसंबत् १४४९.                                        |
|     | ,, टिप्पन×        | रामदेव                       | स्रो० ५७४   | विकसनी ३२ मी सदी.                                        |
|     | ,, अवचृरि         | गुणरञ्जस्                    |             | विकसनी १५ मी सदी. श्लोक प्रमा                            |
|     |                   |                              |             | नवीन कर्मग्रन्थनी अवचृरि सा<br>गणाबेलुं छे.              |
| 8   | सार्द्धशतक®       | जिनवहा भराणी                 | गा० १५५     | विक्रमनी १२ मी सदी.                                      |
|     | ,, भाष्य          |                              | tilo 340    | भाष्यकारे पोतानुं नाम अने रचन                            |
|     |                   | 4                            |             | काल भाष्यमां आप्यो नथी.                                  |
|     | ,, चूर्णी         | <b>मुनिचन्द्रसृरि</b>        | स्रो० २२००  | विक्रमसंवत् ११७०                                         |
|     | ,, वृत्ति⊛        | धनेश्वरसूरि                  | क्षी० ३७००  | विक्रमसंवत् ११७१                                         |

| बर. | प्रन्थनुं नाम.                             | कर्सा.               | श्रोकप्रमाण. | रखनाकाल बगेरे.                                             |
|-----|--------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
|     | ,, प्रा० वृत्ति× '                         | वक्रेश्वरसूरि        | ताड०ए० १५१   | रचनाकाल पुसक जोया सिवाय कही<br>शकाय नहीं.                  |
|     | n वृत्तिटिप्यन×                            |                      | श्हो० १४००   | रचनाकाल अने कर्तामुं नाम पुस्तक<br>जोवाथी निश्चय करी शकाय. |
| 4   | नथ्य पांच कर्मग्रन्थक्ष                    | देवेन्द्रसृरि        | गा० ३०४      | विकमनी १३-१४ मी सदी.                                       |
|     | ,, स्बोपश्चटीकाक्ष<br>(बन्धस्बामित्व विना) | ,,                   | स्रो० १०१३१  | 35                                                         |
| :   | ,, अवचृरि×                                 | मुनिशेखरसूरि         | स्रो० २९५८   | रचनाकालनो निर्णय पुस्तक जोवाधी<br>कदाच याय.                |
| ;   | ,, अवचूरि                                  | गुणरक्षस्रि          | श्लो० ५४०७   | विक्रमनी १५ मी सदी                                         |
|     | (२) बन्धस्वामित्वअ-                        |                      | क्षो० ४२६ अ० | अवसूरिकाकारे पोतानुं नाम तथा                               |
| 1   | वचूरिक                                     |                      | ₹ 6          | समय आप्यो तथी.                                             |
| !   | (३) कर्मस्तवबिव-<br>रण×                    | €मलसंयमीपा-<br>ध्याय | श्लो० १५०    | विक्रमसंवत् १५५९                                           |
| . ! | (४) इक्मंग्रम्थवा-<br>लावबोधक              |                      | ऋो० ३७०००    | विक्रमनी १७ मी सदी                                         |
|     |                                            | मतिचन्द्र            | स्रो० १२०००  | रचनाकालनो निर्णय पुस्तक जोया<br>सिवाय यह शके नहीं.         |
|     | (६) ,, ≪                                   | जीवविजय              | : Æio 20000  | विक्रमसंवत् १८०३                                           |
| Ą   | मनःस्थिरीकरणप्र-                           | महेन्द्रसूरि         | गा० १६७      | विक्रमसंवत् १२८४                                           |
|     | करण                                        |                      | :            |                                                            |
|     | ,, बृत्ति                                  | 1)                   | क्षो० २३००   | "                                                          |
| 15  | संस्कृत चार कर्मप्रनथ                      | जयतिककसूरि           | क्षो० ५६९    | विकमनी १५ मी सदीनो प्रारम्भ                                |
| c   | कर्मप्रकृतिद्वात्रिंशिका                   |                      | गा० ३२       | प्रनथकारे रचनाकाळ अने पोतानुं नाम<br>आप्युं नथी.           |
| Q   | भावप्रकरण&                                 | विमलविजयगणी          | गा० ३०       | विक्रमसंवत् १६२३                                           |
| •   | स्बोपज्ञवृश्चि                             |                      | श्रो० ३२५    | विकमसंवत् १६२३                                             |
| 40  | बन्धहेतुद्वश्रिभक्ती                       | 91                   | गा० ६५       | विक्रमनी १६ मी सदी.                                        |
| •   | me m                                       | वानर्षिगणी           | श्लो० ११५०   | विक्रमसंवत् १६०२                                           |
| 33  | बम्बोदयसत्ताप्रक-                          |                      |              | विक्रमनी १७ मी सदीनो प्रारम्भ.                             |
|     | रणश्च                                      | 1                    | 1            |                                                            |
|     | ,, स्बोपशावसूरि                            | B 23                 | श्लो० ३००    | "                                                          |
| 38  | कर्मसंवेषभङ्गपक-                           |                      | श्लोक ४००    | रचनाकाल प्रन्थ जोवाथी कदा<br>मळी आवे.                      |
| 9.8 | रणश्च<br>भूगस्कारादिविचार<br>प्रकरणः       | - लक्षीविजय          | सा॰ ६०       | विक्रमनी १७ मी सदी-                                        |

## दिगम्बरीयकर्मतत्त्वविषयकशास्त्राणां सूची।

| नंबर. | प्रन्थनाम.                                 | कर्सा.                                  | श्लोकप्रमाण.               | रचनाकाल.                                           |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | महाकर्मप्रकृतिप्राश्टत<br>(षद्खण्डशास्त्र) | पुष्पदन्त तथा<br>भूतवली                 | श्लो० ३६०००                | भनुमाने-विक्रमनी ४-५ मी सदी.                       |
|       | ,, प्रा॰टीका<br>,, टीका                    | कुन्दकुन्दाचार्थ<br>शामकुण्डाचार्थ      | श्लो० १२०००<br>श्लो० ६०००  | अज्ञात छे.                                         |
|       | ,, कर्णा०टीका                              | तुम्बुॡराचार्य                          | श्लो० ५४०००                | >><br>>>                                           |
|       |                                            | समन्तभद्गाचार्य<br>बप्पदेवगुरु          | श्लो० ४८०००<br>श्लो० १४००० | 33                                                 |
|       | ,, धव०टीका                                 | वीरसेन                                  | श्लो० ७२०००                | लगभगविकमसंवत् ९०५                                  |
| ₹     | कषायप्राभृत.<br>,, धृ०वृत्ति               | गुणधर<br>यति <b>वृपभा</b> चार्य         | गा० २३६<br>स्त्रो० ६०००    | अनुमान विकमनी ७ मी सदी.<br>अनुमा० विकमनी ६ ही सदी. |
|       |                                            | <b>उच्चा</b> रणाचार्य                   | श्लो० १२०००<br>श्लो० ६०००  | अज्ञात छे.                                         |
|       | ,,,                                        | शासकुण्डाचार्य<br>तुम्बुळुराचार्य       | स्रो० ८४०००                | 22                                                 |
|       | ,, प्रा॰टीका<br>,, ज॰टीका                  | बप्पदेवगुरु<br>बीरसेन तथा               | श्लो० ६००००<br>श्लो० ६०००० | ,,<br>विकसनी ९-१० मी सदी.                          |
| Ę     | गोग्मटसार                                  | जिनसेन<br>नेमिचन्द्रसिद्धा-             | गां० १७०५                  | विकसनी ११ मी सदी.                                  |
|       |                                            | न्तचक्रवर्ति<br>चासुण्डराय<br>केशववर्णी | -                          | विकमनी ११ मी सदी.                                  |
|       | .,                                         | श्रीमद्भयचन्द्र<br>टोडरमलजी             |                            |                                                    |
| 8     | <b>छ</b> ब्धिसार                           | नेमिचन्द्रसिद्धा-<br>न्तचक्रवति         | गा० ६५०                    | विक्रमनी १३ मी सदी.                                |
|       | ,, सं०टीका<br>,, हिं०टीका                  | केशवयणीं<br>टोडरमहाजी                   |                            |                                                    |
| ų     | सं० क्षपणासार सं०                          |                                         |                            | विकसनी १०-११ मी सदी.                               |
| Ę     | सं० पञ्चसङ्ग्रह                            | जामतगात                                 |                            | विक्रमसंवत् १०७३                                   |

आ परिशिष्ट पं. मुखलालजी कृत कर्मविपाकना हिन्दी अनुवादमांशी लीघुं छे.

२. आ सङ्ख्या कर्मप्रामृतनी सङ्ख्या साथे मेळवीने ठखेळी छे.

# इति समाप्तानि परिशिष्टानि।

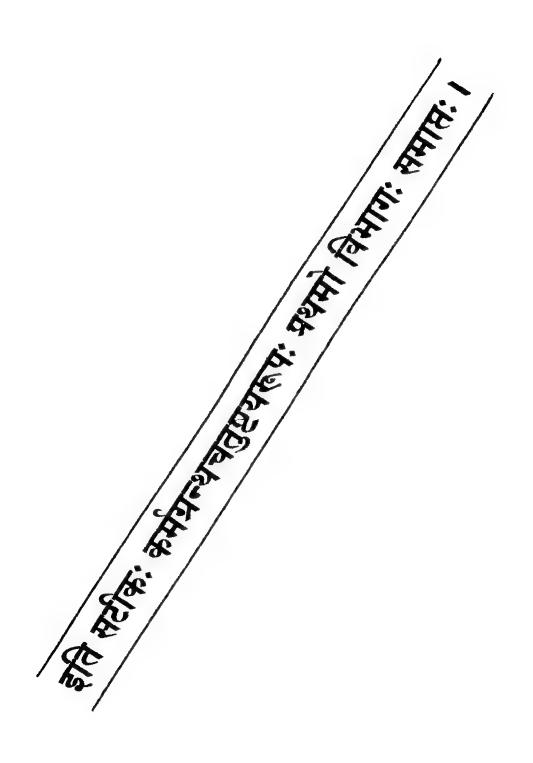

#### ॥ अर्हम् ॥

### श्रीआत्मानन्दजैनग्रन्थरत्नमालायामयाविष्मद्वितानां ग्रन्थानां स्वी।

- 🗙 १ समवसरणस्तवः तपाआचार्यश्रीधर्मघोषस्रिगणीतः सावचूरिकः
- × २ क्षुह्रकभवाविष्ठप्रकरणम् श्रीधर्मशेखरगणिगुम्फितं सावचूरिकम्
- × ३ लोकनालिद्वात्रिंशिकाप्रकरणम्—तपाआचार्यश्रीधर्मधोषसूरिसृत्रितं सावनूरिकम्
- 🗙 ४ योनिस्तवः तपाश्रीधर्मघोषसूरिविरचितः सावचूरिकः
- × ५ कालसप्तिकाप्रकरणम्—तपाश्रीमद्धर्मघोपाचार्यनिर्मितं सटीकम्
- × ६ देहस्थितिस्तवः—तपाश्रीधर्मघोषसरिविहितं सावनूरिकम् लघ्वलपबहुत्वप्रकरणम्—सटीकं च
- × ७ सिद्धद्णिडकाप्रकरणम्—तपाआचार्यश्रीमहेवेन्द्रसूरिसंद्रब्धं सावचूरिकम्
- 🗴 ८ कायस्थितिस्तोत्रम्—तपाश्रीकुरुमण्डनसूरिसंस्त्रितं सावचूरिकम्
- 🗙 ९ भावप्रकरणम् श्रीमद्विजयविमलगणिविनिर्मितं खोपज्ञावचूर्ण्या समलङ्कृतम्
- ×१० नवतत्त्वप्रकरणम्—उपकेशगच्छीयाचार्यश्रीदेवगुप्तस्रिविहितं नवाङ्गीवृत्तिकारश्रीमद्भभयदेवाचार्यप्रणितेन भाष्येण श्रीमद्यशोदेवोपाध्यायस्त्रितेन विवरणेन च विभूषितम् नवनत्त्वप्रकरणम्—मृलमात्रं च
- ×११ विचारपञ्चाशिकाप्रकरणम् श्रीमद्विजयविमलगणिगुम्फितं स्वोपज्ञावचूर्या समेतम्
- ×१२ परमाणुखण्डपट्त्रिंशिका पुद्गलपट्त्रिंशिका निगोदपट्त्रिंशिका च—
  श्रीरबसिंहसूरिविहितयाऽवचूर्या सहिताः
- ×१३ बन्धपट्तिशिका—श्रीविजयविमलापरनाम्ना वानरिषगणिना प्रणीतयाऽवचूर्या समेता
- ×१४ श्रावकत्रतभङ्गप्रकरणम् सावचृरिकम्
- ×१५ देववन्दन-गुरुवन्दन-प्रत्याख्यानभाष्यम्—तपाश्रीमदेवेन्द्रस्रिविहितं तपाश्रीसोम-सुन्दरस्रिविनिर्मितयाऽवचूर्योपेतम्
- ×१६ सिद्धपश्चाशिकाप्रकरणम् तपाआचार्यश्रीमहेवेन्द्रस्रिस्त्रितं सावचृरिकम्
- ×१७ अस्नायउच्छकुलकम्—श्रीआनन्दविजयगणिकृतयाऽवचूर्या सहितम्
- ×१८ विचारसप्ततिकाप्रकरणम् —श्रीमन्महेन्द्रस्रिसङ्कितं श्रीविनयकुशलप्रणीतया कृत्या समेतम्
- ×१९ अल्पबहुत्विचारगर्भो महावीरस्तवः-श्रीसमयसुन्दरगणिगुम्फितया स्वोपज्ञवृत्त्वोपेतः महादण्डकस्तोत्रं च—सावचृरिकम्
- ×२० पञ्चसूत्रम् याकिनीमहत्तरासूनु आचार्यश्रीहरिभद्रविनिर्मितया टीकया समेतम्
- ×२१ जम्बूस्वामिचरितम्—अञ्चलगच्छीयश्रीजयशेखरस्रिपणीतं संस्कृतपद्यबन्धनम्
- ×२२ रत्नपालनृपक्यानकम् वाचनाचार्यसोममण्डनविनिर्मतं संस्कृतपद्यबन्धनम्
  - २३ सक्तरलावली— गृहत्तपागच्छीयश्रीमद्विजयसेनस्रिणीता
  - २४ मेघद्तसमस्यालेखः -- श्रीनन्मेषविजयोपाध्यायविनिर्मितः मेघदृतमहाकाव्यधतुर्धयः रणसमस्यापृतिंरूपः

- २५ चेतोदृतम् मेघदृतमहाकाव्यचतुर्धचरणसमस्यापूर्तिरूपम्
- ×२६ पर्युषणाष्टाहिकाद्यदिनत्रयच्याख्यानम्—श्रीमद्विजयलक्ष्मीस्रिशणीतम्
- ×२७ चम्पकमालाकथा श्रीमद्भावविजयगणिगुम्फिता संस्कृतपद्मयी
- ×२८ सम्यक्त्वकौमुदी—श्रीमज्जिनहर्षगणिम्रथिता संस्कृतगद्यात्मका
- ×२९ श्राद्भगुणविचरणम्—श्रीजिनमण्डनगणिप्रणीतम्
- ×३० धर्मरत्रप्रकरणम् पिष्पलगच्छीयश्रीशान्त्याचार्यप्रणीतं स्वोपज्ञटीकोपेतम्
- ×3१ कल्पसूत्रम् दशाश्रुतस्कन्धस्याष्टममध्ययनं श्रीमद्विनयविजयोपाध्यायविरचितया सुबो-धिकास्यया टीकया समेतम्
- **×३२ उत्तराध्ययनसूत्रम्**—श्रीभावविजयगणिसङ्कलितया वृत्त्योपेतम्
- ×३३ उपदेशसप्ततिका—बृहत्तपागच्छीयश्रीसोमधर्मगणिप्रणीता
- ×३४ **कुमारपालप्रवन्थः**—श्रीमज्ञिनमण्डनगणिपणीतो गद्यपद्यमयः
- ×३५ आचारोपदेदाः—श्रीमचारित्रयुन्दरगणिविनिर्मितः
- ×३६ रोहिण्यशोकचन्द्रकथा—
- ×३७ गुरुगुणपट्त्रिंशत्पट्त्रिंशिकाकुलकम् —श्रीरत्नशेखरम्रियणीतं स्वोपज्ञदीपिकास्यया व्याख्यया युतम्
- ×३८ ज्ञानसाराष्टकानि—न्यायविशारद-यायाचार्यश्रीमद्यशोविजयोपाच्यायविहितानि श्रीम-देवचन्द्रजिद्विनिर्मितया ज्ञानमञ्जर्याख्यया व्याख्ययोपेतानि
- ×३९ समयसारप्रकरणम् —श्रीमद्देवानन्दाचार्यप्रणीतं स्वोपज्ञटीकासमरुङ्कृतम् नवतत्त्वस्वरूप-वर्णनात्मकम् समयसारप्रकरणमूलं च
- ×४० सुकृतसागरमहाकाव्यं श्रीरत्नमण्डनविनिर्मितं संकृतपद्यमयं पेथडझाज्झणचरितात्मकं
- ×४१ धम्मिल्लकथा-
- ×४२ प्रतिमाशतकम् न्यायविशारद-न्यायाचार्य-श्रीमचकोविजयोपाध्यायविहितं श्रीमाव-प्रमस्रिविरचितया छघुटीकया सहितम्
- ×४३ धन्यकथानकम् श्रीदयावर्धनप्रणीतं संस्कृतपद्यात्मकम्
- ×88 चतुर्विशतिजिनस्तुतिसङ्गदः—श्रीशीलरत्नस्रिविनिर्मितः
- ×४५ रौहिणेयकथानकम्—
- ×४६ लघुक्षेत्रसमासप्रकरणम् श्रीरत्नशेखरसूरिपणीतं खोपज्ञटीकोपेतम्
- ×४७ बृहत्सङ्ग्रहणी अमिजिनभद्रगणिक्षमाश्रमणप्रणीता आचार्यश्रीमलयगिरिपूज्यविहितया टीक्या समेता बृहत्सङ्ग्रहणीमृतं च
- ×४८ श्राद्धविधि:—बृहत्तपागच्छीयश्रीरत्नशेखरस्रिस्त्रितः खोपज्ञवृत्तियुतः
- ×४९ षद्दर्शनसमुचय: आचार्यश्रीहरिभद्रसूरिपणीतः श्रीगुणरत्नसूरिनिर्मितया टीकयोपेतः
- 💢 प्रश्नसंग्रहः —श्रीचन्द्रर्षिमहत्तरस्त्रितः श्रीमन्मलयगिरिपादप्रणीतया टीकया सहितः
- ×५१ सुकृतसङ्कीर्तनकाञ्यम् पण्डितश्रीअरिसिंहविरचितं प्रतिसर्गं श्रीअमरचन्द्रकविविनि-र्मितस्रोकचतुष्कयुतं महामात्यश्रीवस्तुपालतेजःपालचरितात्मकम्

- ×५२ चत्वारः प्राचीनाः कर्मग्रन्थाः—
  - १ कर्मविपाक: ---गर्गिषमहिषप्रणीतः पूर्वाचार्यभणीतया व्याख्यया श्रीपरमानन्दसूरि-सूत्रितया टीकया चोपेतः
  - २ कर्मस्तव: अगोविन्दाचार्यविरचितया टीकयोपेतः
  - ३ बन्धस्वामित्वम् बृहद्गच्छीयाचार्यहरिभद्रकृतया टीकया समेतम्
  - ४ आगमिकवस्तुविचारसारत्रकरणम्—षडशीतिरित्यपरं नाम श्रीमज्जिनवल्लभगणि-प्रणीतम् आचार्यश्रीपमलगिरिपाद्विहितया वृहद्गच्छीयाचार्यहरिभद्रकृतया च टीकया सहितम् चत्वारः कर्मग्रन्था मूलमात्राः कर्मस्तवभाष्यद्वयं षडशीतिभाष्यं च
- ×५३ सम्बोधसमितिका—नागपुरीयतपागच्छीयश्रीरत्नशेखरसूरिसङ्कालिता श्रीगुणविनयवा-चकप्रणीतया व्याख्यया समलङ्कृता
- ×५४ कुवलयमालाकथा— श्रीरत्नप्रभस्रिपणीता आचार्यदाक्षिण्याङ्कस्त्रितपाकृतकथानुसा-रिणी संस्कृतभाषात्मका गद्यपद्यमयी
- ×५५ सामाचारीप्रकरणम् आराधकविराधकचतुर्भङ्गीप्रकरणं च-एतह्रयमपि न्याय-विशारदन्यायाचार्यमहोपाध्यायश्रीमद्यशोविजयोपाध्यायविनिर्मितं खोपज्ञटीकोपेतम्
- ×५६ करुणावज्रायुधं नाटकम्—श्रीवालचन्द्रसृरिपणीतम्
- ×५७ कुमारपालचरित्रमहाकाच्यम्—श्रीमचारित्रसुन्दरगणिप्रणीतं संस्कृतपद्यमयम्
- ×५८ महावीरचरियं श्रीनेमिचनद्रमुरिविनिर्मितं प्राकृतं पद्यबन्धं च
- ×५९ को मुद्दीमित्राणन्दरूपकम् प्रवन्धशतकर्तृश्रीरामचन्द्रस्रिपणीतम्
- ×६० प्रबुद्धरीहिणेयं नाटकम्—श्रीरामभद्रस्रित् प्रकरणम्
- ×६१ धर्माभ्युद्यं छायानाटकं सूक्तावली च---एतिहत्यमपि श्रीमन्मेघप्रभाचार्यविनिर्मितम्
- ×६२ पश्चनिर्ग्रन्थीप्रकरणं प्रज्ञापनोपाङ्गतृतीयपदसङ्गहणी च-एतद्वितयमपि नवाङ्गी-वृत्तिकारश्रीमद्भयदेवाचार्यसंसूत्रितं सावचूरिकम्
- ×६३ रयणसेहरीकहा श्रीजिनहर्पगणिप्रणीता प्राकृतभाषामयी गद्यपद्यात्मका
  - ६४ सिद्धप्राभृतम् पूर्वाचार्यप्रणीतटीकया समलङ्कतम्
- ×६५ दानप्रदीप:—महोपाध्यायश्रीचारित्ररत्नगणिगुम्फितः संस्कृतपद्यात्मकः
- ×६६ बन्धहेतृदयत्रिभङ्गादीनि प्रकरणानि सटीकानि
  - **१ बन्धहेतूद्यत्रिभङ्गीप्रकरणम्** श्रीहर्पकुरुगणिप्रणीतं श्रीविजयविमरुगणिविर-चितविवरणोपेतम्
  - २ जघन्योत्कृष्टपदे एककालं गुणस्थानकेषु बन्धहेतुप्रकरणं सटीकम्
  - ३ चतुर्दशजीवस्थानेषु जघन्योत्कृष्टपदे युगपद्धन्धहेतुकप्ररणं सटीकम्
  - ४ बन्धोदयसत्ताप्रकरणम् —श्रीमद्विजयविमलगणिविहितं सावचूरिकम् ६७ धर्मपरीक्षा —श्रीजिनमण्डनगणिप्रणीता
- ×६८ सप्ततिशतस्थानकप्रकर्णम् बृहत्तपागच्छीयश्रीसोम्तिलकसूरिनिर्मितं राजसूरिगच्छी-यश्रीदेवविजयविरचितया वृत्त्या समेतम्

- ६९ चेइयवंदणमहाभासं—श्रीशान्त्याचार्यप्रणीतं संस्कृतछाययाविभृषितम्
- ७० प्रश्नपद्धतिः -- नवाङ्गवृत्तिकारश्रीमद्भयदेवाचार्यशिष्यश्रीह्रिचन्द्रगणिविरचिता
- >७१ कल्पस्त्रम्—दशाश्रुतस्कन्धस्याष्टममध्ययनं श्रीधर्मसागरोपाध्यायस्त्रितया किरणावल्या-स्यया टीकया सहितम्
  - ७२ योगदर्शनम् —महर्षिपतङ्गितिष्मणीतं न्यायाचार्यश्रीमद्यशोविजयोपाध्यायकृतयावृत्त्योपेतं योगिविशिका च —आचार्यहरिभद्रविनिर्मिता न्यायविशारदोपाध्यायश्रीमद्यशोविजय-गणिगुम्फितया टीकया युता
  - ७३ मण्डलप्रकरणम् विनयकुशलपणीतं स्रोपज्ञवृत्तिसहितम्
  - **७४ देवेन्द्रमकरणं नरकेन्द्रकप्रकरणं च**-एतत्प्रकरणयुग्गं पूर्वाचार्यप्रणीतं मुनिचन्द्र-सुरिस्त्रितया वृत्त्या च समेतम्
  - ७५ चन्द्रवीरग्रुभा-धनधर्म-सिद्धदत्तकपिल-सुमुखनृपादिमित्रचतुष्केति कथाचतुष्ट-यम्—तपागच्छालङ्कारश्रीमुनिसुन्दरस्रिपणीतं संस्कृतपद्यात्मकम्
  - ७६ जैनमेघदृतकाव्यम्---
  - ७७ श्रावकधर्मविधिप्रकरणम् आचार्यहरिभद्रभणीतं श्रीमानदेवस्रिविरचितया वृत्त्यासहितं
  - ७८ गुरुतत्त्वविनिश्वयः—न्यायविशारद-न्यायाचार्य-श्रीमद्यशोविजयोपाध्यायविनिर्मितः स्वोपजटीकोपेतः
  - ७९ ऐन्द्रस्तुतिचतुर्विंशतिका—न्यायाचार्यश्रीयशोविजयोपाःयायविरचिता खोपज्विवरण-युता परमज्योतिःपञ्चविंशतिका परमात्मपञ्चविंशतिका शीविजयप्रभस्याध्यायं ऋपभदेवस्तवनं च
  - ८० वसुदेविहिण्डिप्रथमखण्डम् श्रीसङ्घद।सर्गाणवाचकविरचितः प्राकृतसाहित्यस्यापूर्वः प्राचीनतरोऽयं प्रन्थः वसुदेवपरिश्रमणेतिवृत्तगर्भितः प्रथमोऽशः
  - < वसुदेविष्टिपथमखण्डम् अीसङ्घदासगणिवाचकविरचितः द्वितीयोंऽशः

  - ८३ वृहत्कलपस्त्रम् सिन्युंक्तिभाष्यवृत्तिकम् तस्यायं प्रथमोद्देशकगतपलम्बपकृत-मास-कल्पप्रकृतात्मको द्वितीयोऽशः
  - ८४ चृहत्कल्पस्त्रम् सनिर्युक्तिभाष्यवृत्तिकम् तस्यायं प्रथमोद्देशकान्तस्तृतीयोंऽशः
  - ८५ नव्यकर्मग्रन्थचतुष्टयम् —श्रीमद्देवेन्द्रसृरिपणीतं स्वोपज्ञटीकोपेतम्

### वोर सेवा मन्दिर

ू पुस्तकालय

| काल नं०    | 2 3 9 7 2          |
|------------|--------------------|
| लेखक       | मीम देवन्द्र छार ! |
| द्मीर्षक 🖳 | पट्यार! कम मन्य!   |
| खण्ड       | क्रम संख्या        |